## माला का परिचय जोबदर के स्वः ग्रंगो देवीप्रसादजी ग्रंसिक इतिहास धीर

ियोपत: श्वतिसम काल के भारतीय इतिहास के बहुत बड़े झाता और प्रेमी चे तथा राजकीय सेवा के कामी से वे जितना समय यचाते थे, वह सब वे इतिहास का अध्ययन और खोज करने प्रथवा ऐतिहासिक प्रथ लिखने में दी लगाते थे। हिंदी में उन्होंने अनेक उपयोगी ऐतिहासिक प्रथ लिखे हैं जिनका हिंदी-संसार ने अच्छा

पैतिहासिक भंध लिखने में ही लगाते थे! हिंदी में उन्होंने अनेक उपयोगी ऐतिहासिक मंध लिखे हैं जिनका हिंदी-संसार ने अच्छा आदर किया है।

श्रीयुक्त मुंशी ऐतीप्रसादजी की बहुत दिनों से यह इच्छा घो कि हिंदी में ऐतिहासिक पुत्तकों के प्रकारान की विशेष रूप से व्यवस्था की जाय; इस कार्य के लिए उन्होंने ता० २१ जून १-६१८ को इप०० इन कंबित मून्य और १०५०० रुन मून्य के बंबई ग्रंठ लिं

के साव हिस्से समा को प्रदान किये ये बीर आदेश किया या कि इनकी आय से उनके नाम से सभा एक ऐतिहासिक पुस्तकमाला प्रकाशित करें। चसी के अनुसार सभा यह 'देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला' प्रकाशित कर रही है। पीछे से जब दंबई वंक अन्यान्य दोनी प्रेसिसेंसी वंकी के साथ सम्मिलित होकर इंपीरियल वंक के रूप में परिशत हो गया तब सभा ने वंबई वंक के ७ हिस्सी के लाम

के बदलें में इंपीरियल बंक के चैंदिह हिस्से, जिनके मूल्य का एक निश्चित छंग्र चुका दिया गया है, बीर खरीद लिये थीर ध्वय ध्व पुरायकमाला उन्हों हिस्सी से होनेवाली तथा स्वयं अपनी पुरवकी की विको से होनेवाली आय से चल रही है। गुंगी देवीप्रसादजी का वह दानफर काशी-नागरीप्रधारिशी सभा के २६वें वार्षिक

विवरण में प्रकाशित हवा है।

## भूमिका राजपुताने का पिछला इतिहास लिखने के लिए ग्रॅंडग्रोत नैयसी

को स्यात एक महत्वपृष्णे वस्तु हैं। इसमें राजपूताना, काठियावाइ, कच्छ, मालवा, वयेलसंड प्रादि के राजवंशों का इसांत मिलवा है। इस ऐतिहासिक प्रंय का निर्माण मारवाड़ो भाषा में श्रान से लगभग २७५ वर्ष पूर्व हुआ था। आज जिवने साधन प्राप्त हैं उतने उस समय न होने पर भी मैणसी में जनश्रुति या भाटों आदि की पुरवकों से जितला भी पुर्वांत मिल सका, संप्रह किया जो उपयोगी है। इसमें इतिहाल के श्रातिरक्त भौगोलिक पूर्वांत भी दिया है, जिससे तस्कान परिस्थित का श्रम्बत होरा जावा है। सुण्ल बादवााड श्रम्बत के समय उसके मंत्री श्रम्बत्वभी गो समय है। स्वां के स्वां पुरवांत देशो राज्यों में स्वां का किया जावा श्राह्म स्वां । उसके परवात देशो राज्यों में स्वां का साम होता हुआ। उसके परवात देशो राज्यों में

श्रीहर्ग-अभावरा? भा निर्माश हुआ। उसके प्रयोद देशा राज्या ने मी स्थावी का लिखा जाना आरंभ हुआ। उसी समय मैश्रासी ने भी अपनी ज्यात की लिखाना आरंभ किया। उसने इतिहास-प्रेम के कारण हुर दूर से इतिहास के जानकारी द्वारा अपने संग्रह को बढ़ाना आरंभ कर दिया। उसने इस अमूल्य संग्रह में सभी आव-रयक वादों का उल्लेख कर राजपूराने के पिछले इतिहास-लेखकों भे लिए बहुत कुछ सामग्री तैयार कर दी और जिन बादों में उसकी मतभेद जान पड़ा उन्हें ज्यों का त्यों दे दिया। राजा-गद्दी-राजाओं के इतिहास तो कई मकार से मिश्रते हैं पर उनकी छोटी-राजाओं के इतिहास तो कई मकार से मिश्रते हैं पर उनकी छोटी-छोटी शासाओं, सरदारों आदि के युद्ध में काम अगने का कृषांद

मिलने के साधन कम ईं तो भी किसी ग्रंश में उसकी पूर्ति नैयासी के संप्रह सं होती है। मेवाड़ राज्य का बहुत इतिहास 'वीर- विनादः लिखते समय महामहोषाप्याय कविराजा श्यामलदास ने कितने भी इस नैयासा की स्थात के आधार पर दिये हैं धीर स्वर्णीय मुंशो देवीप्रसाद तो नैयासी की स्थात पर इतने अधिक मुख्य थे कि उन्होंने श्रसको राजपूताने का 'मधुलफ़ज़ल' मान लिया। वात्पर्य यह है जिस प्रकार सुगृत-कालीन इतिहास के लिए "भाईन-मकदिंगः उपयोगी बस्तु है, इसी तरह राजपूत जाति का पिछला इतिहास लिखने के लिए नैयासी का संप्रह उपयोगी है। यद्यपि पहले का जितना इत्ताद है, वह अधिकांश में जनश्रुतियों की भित्ति पर छड़ा किया गया है, त्यापि सोलहर्यों शताब्दी से अठारहर्यों शताब्दी सक के हस्तात में शंकाओं की अधिक शुंजाइश नहीं है।

से कुतात से रोजाश का आवक गुजाइर गहा ह ।
ऐसे उपयोगी संग्रह का हिंदी अनुवाद प्रताशित न होना इतिहास-प्रेनियों को अव्यत्ता घा । काग्रों की नागरी-प्रचारियों सभा
ने उक्त गंघ को प्रकाशित करने का संकल्प किया, परंतु उसकी भाषा
भारवाड़ी होने से सर्व-साधारण को उसके समक्रने में किठनाइयाँ
होती घाँ। अव्यव्य समा ने उसका सरल हिंदी अनुवाद करने का
कार्य उदयपुर-निवासी बाबू रामनारायण दूगढ़ को सींपा। उन्होंने
परिश्रमपूर्वक हिंदी भाषा में अनुवाद कर उसे दें। भागों में निभक्त
किया। प्रथम भाग-जिसमे उदयपुर, हॅंगरपुर, वांसवाड़ा, प्रताप्ता, राप्तपुर प्रथ चीहान, सेलंकी, परमार, पिड्डार (प्रतिहार)
आदि राजवंशों की प्रसिद्ध-प्रसिद्ध शालाओं का वर्षन है—उक्त सभा
हारा विट सं० १-६न्द में प्रकाशित हो चुका है।

दूसरा भाग-जिसमें कछवाहा, राठोड़, भाटी, खेड़ के गोहिल¹, फाला, धावड़ा धादि राजवंशों का वर्धन ई-प्रथम भाग

<sup>(1)</sup> खेड के गोहिजों का नृत्तात मेवाद के गुहिल-वंशिया के साथ रहना चाहिए था,परंतु मूल से वैसा नहासका। खतपुवतसे दूसरे भाग में रराना पड़ा।

की भौति इतिष्ठास के लिए बड़ा उपयोगी है। इसमें उपर्युक्त राज-वंश की विस्तृत वंशावलियाँ भी दो गई हैं तथा धीर भी कितनी ही प्रसिद्ध-प्रसिद्ध घटनाग्री का उद्धेख हुआ है। दगड़जी ने धनुवाद के समय मूल पुस्तक के कुछ ग्रंशों का कम पहटा है, जिसका कारण यह है कि उसमें एक ही वंश से संबंध रखनेवाला 'सारा वर्णन एक ही स्थल पर नहीं भाषा श्रीर भिन्न-भिन्न स्थानी में लिखा गया है. जिससे उसको एक ही सुत्र में गूँबना पड़ा। तेरहवीं शताब्दी की पूर्व का बतात अपूर्ण थीर कुछ भग्नुद भी है, इसलिए दिप्पणियाँ लगाकर उसको शुद्ध करने का प्रयत्न किया है जिससे ग्रंश की उप-योगिता बढ़ गई है। मूल पुस्तक में वंशाविलयाँ वंश-वृक्तों के रूप में नहीं, किन्तु अंक-संकेत के साथ चलती पंक्तियों में दी हैं और कहीं-कहीं नामें के साथ उनका विशेष परिचय भी दिया है। यह ऋम पाठकवर्ग को रुचिकर न होने से बंशावितायाँ वंश-बच्चों के रूप में कर दो गई हैं थ्रीर उनमें से किसी नाम के संबंध में कुछ अधिक लिखा है तो वह अंक लगाकर नीचे टिप्पियों में दिया गया है। टिप्पणियों दे। प्रकार के टाइपों में हैं। मूख प्रंथ की बृटियाँ वतलाने या ऋधिक परिचय देने के लिए जी टिप्पिशियाँ दी गई हैं वे पुरतक की अपेचा छोटे टाइप में हैं बीर वहे टाइप में केवल वे ही टिप्पणियाँ हैं, जे। वंशाविज्ञिंशों के कतिपय नामीं का अधिक परिचय फरानेवाले मूल पंच का ही खंश होने पर भी वंश-वन्तें के नामें के साय नहीं हा सकती थीं। वंशावलियाँ भी, जी मूल प्रंय का श्रंश हैं. नाम अधिक होने से छोटे टाइप में दो गई हैं। टिप्पणियी के इन दो प्रकार के टाइपें से विदित हो जायगा कि वंशावलियों के श्रविरिक्त जो टिप्पण होटे टाइप में हैं वे अनुवादक के हैं। शेप

सब मूल के हैं।

लिया या, परंतु संपादन का काम मुक्ते करना पड़ा। मूल धंघ की मारवाड़ी भाषा का चनुवाद मैंने मूल बंध से मिलाकर ठीक कर दिया है। जहाँ कहीं दूगड़जी की अम हुआ और कोई बात छे। की गई उसे भी यघासाध्य मैंने ठीक कर दिया है। इसके झतिरिक्त वंशवृत्त कमपूर्वेक कर दिये गये हैं, जिससे पाठकी की सुवीता होगा। धनमेर से काशी पूक् मेजने धीर वापस धाने में समय की धावश्यकता द्वाती है। फिर मेरी युद्धावस्था, प्रस्वश्यता एवं समयाभाव से इस दूसरे भाग की प्रकाशित करने में आवश्यकता से प्रथिक विलंब हुवा है, जिसका मुक्तको सेद है। नैयसी का ब्लाक कोषपर-निवासी श्रीयुत जगदीशसिंह गहलीत से प्राप्त हुदा है चौर नैयासी का पिछला वंश-विवरण उसके एक वराधर, जोधपुर-निवासी. में हवीत विरथराज वकील से प्राप्त हुमा है, जिसमें से प्रावश्यक श्रंश चद्पृत किया है। प्रृकृ संशोधन एवं मूल बंध से मिलान करने में मेरे इतिहास विभाग के कर्मचारी पंडित किरानलाल दुवे पं० चिरंजीलास व्यास तथा पं० नागूसाल व्यास ने याग दिया है

जिसका वस्त्रेस करना वचित है। गारीशंकर हीराचंद स्रोक्ता

## मुँहणोत नैगासी का वंश-परिचय

नैयसी धीर उसके वंश का परिचय, जो कुछ पहले ज्ञात हो

सका वह, प्रथम भाग के प्रारंभ में दिया गया है, तदनंतर जे। कुछ श्रीर मालून हुमा वह नीचे लिखे श्रम्यसार है— मुह्योत गोत्र के महता श्रपनी धंग्र-परंपरा राठोड़ राव सीहा से मिलाते हैं। सोहा का पुत्र श्रासयान श्रीर ब्सका पुत्र धृष्टड़ घा, जिसके रायपाल हुआ। रायपाल का दूसरा पुत्र मेहन था,

था, जिसके रायपाल हुआ। रायपाल का बूसरा पुत्र मेहन था, जिसके क्येष्ट पुत्र भीम के बंधजों से राठोड़ों की एक शाखा 'मेहहितया राठोड़' प्रसिद्ध हुई। मेहिन ने अपनी बृह्यवस्था में जैन पर्म प्रदेश कर लिया था, इसलिए उसके बंग्रल जैन रहे और श्रीस-बालों में मिल गये।

मेश्चन का छोटा पुत्र सुभटसेन या, जिसका १८वाँ भंशपर जयमल हुआ, जो जोषपुर के राजा सुर्तार ह थीर गजिसिंह के समय राज्य के प्रतिष्ठित पदी पर रहा तथा वि० सं० १६-६६ में भारवाढ़ राज्य का मंत्री बता। उसके नैयसी, सुंदरदास, आस-करण, नर्रासंहदास छीर जगमाल नामक पाँच पुत्र हुए। नैयसी का जन्म वि० सं० १६६७ में हुआ। वाईस वर्ष को वय होने पर उसने राज्य-सेवा में प्रवेश किया और वि० सं० १६८-६ में वह मेरी का दमन करने को भेजा गया। वि० सं० १६-६४ में नैयासी फडोधी का हाकिम हुआ जहाँ उसको विक्षांचों से सदना पड़ा ।

निंव संव १९०६ में पोक्स्स का प्रसाना वादशाह आहजहाँ ने निंव संव १७०६ में पोक्सस का प्रसाना वादशाह आहजहाँ ने महाराजा जसवेविसह की अदान किया, परंतु उक्त पराने पर जैसल-मेर के भादियों का अधिकार या, इसलिए महाराजा के कर्मचारियों किया। इस पर महाराजा ने उसकी द्यान के लिए सेना भेजी, जिसमें नैयासी भी था। अनन्तर माटियों से लड़ाई कर राठाड़ी ने पेकरण पर अधिकार कर लिया। जैसलमेर के रावल मनीहर-दास के परचात सबलिसिंह वहाँ का स्वामी होना चाहता था। अख्तु, उसने जैसलमेर पर अधिकार करने का यह उपयुक्त अवसर सममा। वब महाराजा जमवंतिसह ने उसके सहायवार्थ नैयासी की सेजा। इस सेना के पहुँचने पर रावल रामचंद्र वहाँ से भाग गया और सबलिंहर जैसलमेर का स्वामी बना।

वि० सं० १७१४ में महाराजा जसवतसिंह ने सियाँ फरासत

की जगह नैयसी की अपना दोवान बनाया, तदनुसार वह वि० सं० १७२३ तक उस पद का कार्य करता रहा। फिर महाराजा ने उसको तथा उसके छोटे भाई संदरदास को केंद्र कर दिया थीर वि० सं० १७२५ में उससे एक लाख रुपये दड लेने की रजवीज कर छोड़ा, परंतु नैशसो ने तांवे का पैसाभी दड में देना स्वीकार न किया। निदान जब उन दोनों भाइयों से दंड के रुपये प्राप्त होने की श्राशा न देखी ते। वि० सं० १७२६ में महाराजा ने उन दोनी की फिर इंटो करवा लिया। इस कैंद की भवस्था में उन पर दंड की रुपये लेने के लिए कठारता होती यो, परंतु इस कठारता का कुछ भी फल नहीं निकला। उन दिनों महाराजा जसवंतिसह, प्रसिद्ध बीर अत्रपति महाराजा शिवाजी को दवाने के लिए, वादशाह थीरंगज़ेब के बाजानसार दिख्य में बीरंगाबाद के बाने पर नियत थे। कठोरता का व्यवद्वार करने पर भी नैणसी श्रीर उसके भाई से दंड की वसली का कोई चपाय न सुभ पड़ा ता महाराजा ने विवश है। उन दोनों की जीधपुर के लिए खाना किया। मार्ग में उनके साध-

वालों ने उनके साथ धीर भी श्रावक कठोर व्यवहार किया तथ उनको जीवन से ग्लानि हो गई थीर फूलुमरो नामक प्राम में वि०सं० १७२७ भाद्रपद विद १३ को उन देखों ने श्रपने-श्रपने पेट में कटार मार श्रपनी जीवम-लीखा समाप्त की।

मैंग्रासी श्रीर उसका भाई सुन्दरदासदोनों किन ये। यंदी घवस्था के कप्टों से दुखी दोकर उन्होंने परस्पर एक-एक दोहा कहकर भपनी वेदना प्रकट को जो नीचे लिखे श्रद्धसार है—

पनी वेदना प्रकट को जो नीचे लिखे श्रनुसार है—-नैयसी—दहाड़ो जितरे देव, दहाड़े बिन नहीं देव है। सर नर करता सेव, नेडा न बावे नैयसी॥

इस पर सुंदरदास ने नीचे लिखा उत्तर दिया— नर पै नर श्रावत नहीं आवत है घन पास ।

सो दिन फोर्म पिछाणिये कहते सुँदरदास ॥ उपरोक्त देशहों से उनकी सत्कालीन स्थिति एवं उनके विचारी

का पता चलता है।

मैयसी के वीन पुत्र करमसी, वैरसी और सनरसी हुए। करमसी ने अपने पिता की जीवित अनस्था में मारनाड़ राज्य की कई सेवार की जीर जब उसके पिता नैयसी की आत्मयात से मृत्यु होने का समाचार सुना दो महाराजा असर्वतिसंह ने इन तीनों भाइयों दथा सुदरदास के पुत्रों को भी छोड़ दिया। इन लोगों ने भी मारवाड़ में रहना अच्छा न समका जिससे कि नागोर के राव रामिंसई (जो महाराजा गजसिंह के पुत्र अमर्रासह का थेटा था) भे पास चले गये, परंतु योड़े ही दिनों में वि० सं० १६२२ के प्रासपास योजापुर में रामिसंह की अकस्मात ही सत्यु हो गई। उसके रिवक्षी बादि की करमसी द्वारा विष देने का मृत्या संवेड होने पर पन्होंने करमसी दी जीवित हो दोवार में चुनवा विया और उसके

पुत्र झादि को रामसिष्ठ के पुत्र इन्ह्रसिष्ठ ने मरवा डाला। उस समय करमसी के पुत्र सामंत्रसिष्ठ झीर संप्रामसिष्ठ मागकर छुच्छागढ़ झीर वहाँ से घीकानेर ला रहे।

महाराजा जसवंतिसिंह के पुत्र धर्जाविसिंह ने जब मारवाह राज्य पर ध्यपना ध्रिषकार स्थिर कर लिया वी उसने सामन्विसिंह प संप्रामसिंह को पुनः मारवाई में बुलाकर धैर्य दिया ध्रीर राज्य-सेवा में दाविल किया। किर महाराजा ध्रमयसिंह ने जागीर घ्रादि जीविका, जो जब्द हो गई थो, लीटा दो। संप्रामसिंह का पुत्र भगवंतिसह ध्रीर पीत स्रतराम हुआ।

महाराजा विजयसिंह के राज्य-काल में सुर्वराम ने मारवार्ष राज्य की अच्छी सेवा की, जिसपर महाराजा ने वि॰ स॰ १८२० में डसे अपना मुख्य मंत्रा (दीवान) बनाकर टसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के अविरिक्त ययेष्ट आय की जागीर प्रदान की। वि॰ म॰ १८३० में वह टक्त महाराजा का मुसाइव नियव हुआ और जागीर तथा प्रविष्ठा-रुढि होकर उसकी राव की उपाधि मिली। उसके पाँच पुत—सवाईराम, ज्ञानमल, सवाईकरण, ग्रुभकरण और फवह-करण—ये। ज्ञानमल ने महाराजा विजयसिंह, भीमसिंह और मार्गसिंह

ह्मानमल ने महाराजा विजयसिंह, भीमसिंह और मानसिंह के समय राज्य के उब पदे पर काम किया। वह महाराजा मानसिंह का समय राज्य के उब पदे पर काम किया। जब महाराजा मानसिंह विट स्ट १८६० में मारबाड़ का गहो पर वैठा तो उसने गहो पावे ही ज्ञानमल की धपना दीवान बनाया धीर जागीर देकर सम्मानित किया। यदापि मानसिंह धरिखर-चित्त या धीर उसके समय में मारबाड में मंत्री-वर्ग को बढी दुईसा हुई, परंतु ज्ञानमल की प्रतिष्ठा में कोई धंतर नहीं धाया। इसका कारण यही है कि वह धपने

रामदास ( नवलमछ का पुत्र ) झानमल का उत्तराधिकारी हुछा। वि० सं० १८६१ में ग्रहाराजा मानसिंह ने सिरोही के राव वैरिशाख पर सेना भेजी उसके साथ नवलमल भी था। जोशपुर, कृष्णुगढ एवं मालवे के मुलवाया में काथ भी नैयसी फे

वंशजों का निवास वतलाया जाता है श्रीर जोधपुर में तो वन लोगीं के जागीरें भी हैं। उनमें से कविषय राज्य-सेवा मी करते हैं।

[ ५ ] कार्य के अविरिक्त राजकीय प्रपंत्रों से सदा दूर रहता घा। झानमल की बिठ संठ १८७७ में मृत्यु हुई। उसका पुत्र नवलमल पिदा की जीवित अवस्था में ही विठ संठ १८७६ में राजर गया घा, इसलिए

गैारीशंकर हीराचंद झेाका

# सुचीपत्र

# पहला प्रकरण

8-88

२५

२६

२६

विषय धाँवेर का कछवाहा वंश

| कह्मवाही की वंशावली—भाट राजपाय की लिखाई हुई | ę   |
|---------------------------------------------|-----|
| दूसरी वंशावली                               | ₹   |
| तीसरी वंशावली, प्रारंभ से राजा राजदेव तक    | 8   |
| राजा कल्याय से पृथ्वीरान तक                 | ě   |
| राजा भारमल के बेटे                          | १०  |
| वस्त्रविरात कल्लवाहा                        | १०  |
| पृथ्वीराज की माई कुंमा का वंश               | ₹ ₹ |
| पृथ्वीराज का वैश                            | ११  |
| राजा भारमल पृथ्वीराजीत का वंश               | १३  |
| राजा पृथ्वीराज के पुत्र बल्सद्र का टेश      | १⋲  |
| गीपालदास पृथ्वीराजीत का वंश                 | १⋲  |
| सुरताय पृथ्वीराजीत का वंश                   | २०  |
| पंचायस पृथ्वीराजीस का वंश                   | २१  |
| राजा पृथ्वीराज के पुत्र जगमाल का वंश        | વર્ |
| र्रोगार का वंश                              | २३  |

चतुर्भुज पृथ्वीराजीत का वंश ...

फल्याद्यस पृथ्वीराजीत का वंश

रूपसी ( वैरागी ) पृथ्वीराजीत का वंश

विषय

| विषय                           |                  |       | áЯ   |
|--------------------------------|------------------|-------|------|
| ग्राविर के राजा उदयकर्ण के प्र | पैत्र नरूकावं    | त…    | ২ ৫  |
| जयमल दासावत का वंश             | •••              |       | २⋲   |
| रायसल दासावत का वंश            | •••              | •••   | २-इ  |
| रस्नसिंद दासावत का वंश         | •••              | •••   | ३०   |
| परशुराम फचरावत का र्दश         | •••              | •••   | ३०   |
| मालदेव फचरावत का वंश           | ••               | •••   | ३०   |
| रुड़ कचरावत का वंश             | •••              |       | 38   |
| भीपत कचरावत का वंश             |                  | • • • | 3 8  |
| रतना दासावत के पुत्र शेखा क    | ा वंश            | •••   | ३१   |
| राव लाना नहके का वंश           | **               | ***   | ₹ ₹  |
| भ्रांदेर के राजा चदयकर्य के    | प्रपैत्र शेखा का | वंश   |      |
| ( शेखावत )                     | ***              | ***   | ३२   |
| रायसल सूजावत ( शेखावत ) व      |                  | •••   | 34   |
| गिरधरदास रायसत्त्रोत का वंश    |                  | •••   | રૂપ્ |
| लाडखाँ रायसलीत का वैश          | •••              | ••    | ३६   |
| भोजराज रायसतीत का धंग          | ••               | •••   | ३६   |
| 11.20                          | ••               | •••   | ३७   |
| तिरमण रायसलीत का वंश           | •••              | ••    | ३७   |
| साजलां रायससोत का वंश          | ••               | •••   | ३८   |
| हरराम रायसलीत का वंश           |                  | •••   | ३⊏   |
| रायसल के भाई गोपाल ( सूज       | वित ) का विश     | •••   | ર-€  |
| भैरव सूजावत का वंश             |                  | -     | ₹€   |
| दुर्गा शेखावत का वंश           | •••              |       | 80   |
| रत्नसिंह शेखावत का वंश         | •••              | ***   | 88   |

## ( ३ )

| विषय                    |               |      | प्रष       |
|-------------------------|---------------|------|------------|
| प्रभा शेखावत का वंश     | •••           | •••  | ४२         |
| कुंभा रोखावत का वंश     |               | ***  | ४२         |
| भारमत शोरावत का वंश     |               | •••  | 8.5        |
| श्रखैराज फरणावत का वंश  |               | •••  | કર્ય       |
| भाषांतरकार की दी हुई कछ | वाहों की नाम  | ावली | ४६         |
| दूसरा                   | <b>मकर्</b> ग |      |            |
| राठाड़ी की १३ शाखें     |               | •••  | ೪७         |
| राठाड़ी की वंशावली      | •••           | •••  | 80         |
| राव सीद्दा              | ••            | ***  | ५०         |
| राव श्रास्थान           | ***           | •••  | પૂપ્       |
| वात सेतराम धरदाईसेनात व |               | ***  | ٧c         |
| तीसर                    | मकरण          |      |            |
| राव टीड़ा               | ***           | •••  | ξų         |
| राव धूहड                | ***           | ***  | ६६         |
| राव रायपाल              | ***           |      | इइ         |
| राव कान्ह               | ***           | ***  | ĘĘ         |
| राव जातवसी              | ***           | ***  | इइ         |
| राव सत्तवा              | •••           | ***  | € હ        |
| राव माला (मल्लिनाथ ) ई  | गेर उसका वंश  | ·    | ६प         |
| राव अगमाल               | •••           | ***  | હ€્        |
| राव जगमालाका मद्देवे की |               | ٠    | <b>⊏</b> ₹ |
|                         | । प्रकरण      |      |            |
| धोरमदेव सल्लखावव        | •••           | •••  | ⊏२         |
| राव चूँडा<br>2          | •••           | •••  | <b>⊏</b> ⊌ |

| विषय                   |                   |       | å8   |
|------------------------|-------------------|-------|------|
| पाँ                    | ववाँ मकरण         |       | •    |
| गागादेव धारमदेवात      | •••               |       | ÷Ę   |
| राव रद्यमध्र           | •••               | •••   | १०२  |
| राव सरबद सत्तावव       | ***               | •••   | १२०  |
| रु                     | ठा मकरण           |       |      |
| नरबद सत्तावत व सुपिय   | गरदे की बात       | •••   | १२२  |
| सा                     | तवाँ प्रकरण       |       |      |
| राव जाधा               | ***               |       | १२⊏  |
| राव दूदा जीभावत        | ***               | ***   | 838  |
| सीद्दा सिंधल           | •••               | ***   | १३३  |
| स्रा                   | ठवाँ प्रकरण       |       |      |
| नरा सुजाबत भीर राव     | गांगा ठघा यारमदेव | • • • | १३७  |
| नवाँ प्रसरण            |                   |       |      |
| हरदास अहड की बाद       | ***               | ***   | १४-इ |
| दसवाँ प्रकरण           |                   |       |      |
| राद मासदेव             | ***               | •••   | १४४  |
| <b>ग्यारहवाँ म</b> करण |                   |       |      |
| पाबू राठीड़ की बात     | **                | ••    | १६७  |
| बारहवाँ भक्तरण         |                   |       |      |
| संगमराव राठीड          | •••               | •••   | १⊏२  |
| तेरहवाँ प्रकरण         |                   |       |      |
| खेतसी भरड़कमलीत है     | रीर मटनेर की बाव  | •••   | १-६२ |
| चैत                    | एक्टर रेड्ड       |       |      |

१-ह५

जोघपुर की राजाओं की वंशावली

# ( 4 )

| विषय                                            | व्रष्ठ |
|-------------------------------------------------|--------|
| जाधपुर के सरदारों की पीढ़ियाँ                   | १स्७   |
| राज्य वीकानेर के नरेशी की वंशावली धीर वृत्तान्त | ₹⋲⋤    |
| किशनगढ़ के राजाओं की वंशावली                    | २०⊑    |
|                                                 |        |

# पंद्रहवाँ शकरण

बुदेश्वीकी स्थात (वार्त) ... बंदेले। की पोडियाँ

राजा बीरसिंहदेव बुदेखा

से।सह**याँ प्रकर**ण

जाडेची (यद्विशियों) का हत्तांत .... जाडेचें को पीढियाँ

कच्छ का राजा भीम

भूज के स्वासी रायघळ की बाद भीम से संगार दूसरे तक की वंशावली

क्रॅबर जेता ( जैसा ) भारावस का गीत लाखाकी बाद

रावल जाम का नया नगर बसाना

जास करनद की बात

जेठवेर का पोरबदर में राज्य जमाना रावस जाम श्रीर खंगार का युद्ध जामनगर की वंशावली

जाहेचा फूल धवलोत को बात ...

सघटवाँ मकरण

श्रठारहवाँ मकरण

.... २१५-२२८

२२५

२२५ २२€

२३€

280

२१३

288

२१५

284

२१€

२१-६

२१-६

२२०

२२४

२२४

|   | , | <br>• |
|---|---|-------|
|   |   |       |
| ^ |   |       |

उजीसवाँ प्रकरण

सरवधिया यादव सरविद्वया जैसा को बात

बीसवाँ प्रकरण

भारी

विद्वस्तदाम को लिखाई पूर्व जैसलमेर को हकीकत ...

मेंद्रसा लक्खा का जिस्साया हमा जैसलमेर का क्षाल

रतन गोकल की लिखाई हुई भाटियों की वंशावनी माटियों की दूसरी वंशावली

मंगलराव के पुत्र नरसिंह, केहर, वागु धीर विजयराव

चुढ़ाले का वर्णन विजयराव के पुत्र देवराज का वर्धन

इक्कीसवाँ मकरण

राधल बक्त ( बद्धराज ) धीर लांजा विजयराज

रावस भोजदेव...

रावल जेसल ... रावल शालिवाहन

रावल चाचगदे भीर कर्य

रावल पुण्यपाल

रावल लखग्रसेन ( लन्मग्रसेन )

रावत वैजल धीर कालकर्ष ( केलण )

रावल कारकर्य के पुत्र पालय और लव्यमसी का धंश

.... २७५-२८७

२७८

२७६ र⊏र

प्रष्ठ

₹8=

२५१

288

28€

२५६

2€8

२६२

283

२७४

500

---- 345-262

र⊏२ २⊏३

२८४

र⊏६

380

#### वाईसवाँ प्रकरण जेसलमेर के गढ़ का घेरा श्रीर रावल जैतसी રસ્પ્ર रावल मूलराब नेईसवाँ प्रकरण रावत दूदा धीर बादशाही सेना का युद ₹-45 Bow रावल ददा का परिवार चीवीचयाँ प्रकरण 30€ रावल घडसी रावल क्षेष्टर का वंश धीर उसके वहे युद्र केलक की राज्य क्षे इक्ष से वंचित करना 370 रावल लच्मख .. 322 रावल वैरसी ... 323 रावल बैरसी के प्रश्न कमा का वंश ३२३ रावल वैरसी के प्रत्र मेला का वंश 328 रावल बैरसी के पत्र बणवीर का वंश 324 ३२५ रावल चाचा ... रावल देवीदास **३**२६ रावल जैतमा . 320 शावल जैतसी का बंश 39.5 रावल जैतसी के पुत्र रावल लूगफर्य का वंध ३३२ 238 रावल मालदेव का वंश रायन मालदेव के पुत्र सहसमन्त्र का धंश ३३८ रायज मालदेव के पुत्र खेतसिष्ट के बेटे पंचायब का देश 334

शयस मालदेव के पुत्र स्वेवसी का परिवार

विषय

| विषय                      |                  |               | प्रष्ट       |
|---------------------------|------------------|---------------|--------------|
| पर्स                      | ोसवाँ प्रकरण     |               | -            |
| रावस हरराज .              |                  | •••           | ३४१          |
| रावल भीम                  | •••              | •••           | 382          |
| रावल कल्याय               | •••              | •••           | ३४६          |
| रावत मने।इरदास            | ***              | •••           | ३४६          |
| रावस रामचंद्र             | ***              | **            | इ४७          |
| रावल सरहसिंह              | •••              | •••           | ३५०          |
| रावल जसवंवसिंह            | ***              | ***           | 448          |
| रावत प्रवैसिद्द           | ••               | ***           | ३५२          |
| केलणोत भाटी               | ****             | ••            | ३५२          |
| रावल सम्मपराव के पुत्र    | सांगा के बेटे रा | जपाल का       | रेय          |
| भीर राजपात के बेटे        | धुघका खरह में    | चाकर रहन      | <b>१</b> ३५२ |
| खरड का वर्धन              | ***              | •••           | ₹¥.          |
| राव केन्नय थीर विकुंपुर   | कावर्णन          | ***           | ३५४          |
| क्षेत्रस्य का पूँगल पर छा |                  |               | ३४⊏          |
| देरावर पर केल खका का ध    | धिकार            | ***           | ३५€          |
| राव फेलग्र के पुत्र       | •••              | ***           | ३६०          |
| राव चाचा का प्रेंगल क     |                  | -             | 3€0          |
| राव वैरसल श्रीर उसके      |                  |               | ३६०          |
| राव केलग के दूसरे पुत्र   | रिखमल के अधिका   | र में विकुपुर |              |

रहना धीर उसका वैरसल के पुत्र शेखा के बेटे द्वारा

राव शेखा का पुत्र हरा धीर उसका वेटा बरसि ह, राव

368

**३६**२

ञ्जोना जाना ...

दुर्जनसाल धीर इंगरसी

## ( ŧ )

| विषय                        |                          |                | वृष्ट |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| राव रदयसिंह                 | •••                      | •••            | ३६२   |
| राव सूरसिंह                 | •••                      |                | ३६३   |
| राव फेलए का नंश             | •••                      |                | ३६५   |
| बैरसल चाचावत का वंश         |                          |                | ३६⊏   |
| राच शेखा वैरसलीत का वंश     | σ                        | ***            | ३६⊏   |
| राय शोला को बेटे स्वॉवा की  | पौत्र ठाकुरसी            | धनराजात क      | г     |
| वंश                         | ***                      | ***            | 3008  |
| रायमत्त्, लक्मीद।स ध्रीर र  | हुंगरसो घनराष            | ोस काव'श       | ३७१   |
| सीष्ठा धनराजीत का वंश       | ***                      | ***            | ३७२   |
| रोखाके पुत्र बाधाका वंश     | ***                      | ***            | ३७२   |
| राव बरसिंह का वंश           | ***                      | •••            | ₹08   |
| राव हुंगरसी का वंश          | **                       | ***            | ३७६   |
| पूराल का स्वामी राव जैसा    | <b>बरसिं</b> ही <b>व</b> | ***            | ३७⊏   |
| राव जैसा का वंश             | ***                      | **             | ३७€   |
| रावल केहर दूसर के पुत्र     |                          | जैसा से भाटि   | वों   |
| की जैसा ग्राखा का है।       |                          | ***            | また。   |
| रावल देवराज के पुत्र हर्म   | िर से भाटियों            | में हम्भीर शार | ग     |
| का द्वीना                   | ***                      | •••            | ३८१   |
| श्वन्मीर के छठे वंशघर राव   |                          |                | ३⊏२   |
| रायपाञ्च को बेटै राजा, झर्र |                          | तका वंश        | ३≔३   |
| - 11                        | ववाँ प्रकरण              |                |       |
| रावल फोइर के पुत्र कलिब     | र्ह्या के चेटे जैस       | वतार्थश        | ३⊏€   |
| जैसाके पीत्र नींदाके है     | वेटे पत्ता, रिवार        | ख, गोगा भी     | Ī₹    |
| किसनाका वंश                 | •••                      | •••            | ३स्४  |

| विषय                                           |           | व्रष्ट |
|------------------------------------------------|-----------|--------|
| जैसा के वेटे भानंददास के पुत्र दूदा थीर पर्वेत | का वंश    | बस्प   |
| भ्रानंददास के पुत्र पीघा का घंश                |           | ३-६    |
| जैसा के मेटे जाघा का वंश                       |           | ३स्ट   |
| जोधा के पांचवें वंशधर देवीदास का वंश           |           | 800    |
| जोधा के येटे रामा के दूसरे पुत्र वीरम का वंश   |           | ४०२    |
| रामाके येटे राखाका वंश                         | •••       | ४०६    |
| रामा के थेटे ऊदाका वंश                         |           | ४०८    |
| जाया के बेटे नारायणदास, हुर्जन धीर घासा क      | विश ४०    | इ-१०   |
| जीधा के बेटे भाजा धीर पंचायय का वंश            |           | ४१२    |
| जीयाको येटे मासाका वंश                         |           | ४१२    |
| जैसा के पुत्र भैरवदास का वंश                   |           | प्रश्च |
| भैरवदास के पुत्र श्वचला का वंश                 |           | ४१६    |
| भ्रचला के पुत्र रायमल श्रीर मेला का वंश        | •••       | ४२०    |
| मेला के पुत्र गोपालदास की पीढ़ियाँ             | • • •     | ४२१    |
| भ्रचला के बेटे करमसी का परिवार                 | ••        | ४२१    |
| प्रचला के बेटे जैतसी के पुत्र रवनसी का वंश     | • • •     | ४२१    |
| भैरददास के पुत्र वरजाग का वंश                  |           | કુરપૂ  |
| भैरवदास के पुत्र देदा का वंश .                 | •••       | प्षरह  |
| जैसाके पुत्र बग्रवीर का वंश                    |           | ४२८    |
| रावल लक्ष्मणसिंह (लखणसेन) के पुत्र रूपसी       | से भाटिया | t      |
| र्कारूपसिंद्रीत शाखाका द्वाना                  | •••       | ४३१    |
| रूपसी के बेटे नायू का परिवार .                 | •••       | ४३१    |
| नागृ के वेटे रामा का परिवार                    |           | ४३२    |
| रूपसीके पुत्र पत्ताकावंश                       | •••       | ४३४    |

| विषय                       |                  |        | S.B.             |
|----------------------------|------------------|--------|------------------|
| पूंगल की पीढ़ियाँ          | •••              | •••    | ४३६              |
| विकुंपुर की पीढ़ियाँ       | •••              |        | ४३६              |
| वैरसलपुर की पोड़ियाँ       | •••              | •••    | ४३६              |
| खारवारे के माडी            | ***              |        | ४३७              |
| जैसलमेर के स्वामियी के     | संबंघ की फुटकर व | na'    | 830              |
| भाषांतरकार की ही हु        | ई जेससमेर के     | राजामी | की               |
| वंशावली                    | •••              | •••    | ४३€              |
| भार्यातरकार का मत          | ***              | 440    | 885              |
| सरदारी की पीढ़ियाँ         | •••              | ***    | <b>४५१</b>       |
| खेड़ के गोहिल              | ***              | ***    | ८५७              |
| भारता सकवाचा               | ***              | ***    | 8६०              |
| मेवाड् के काला             | ***              | ***    | ४७४              |
| भाजा राजा ( राजधर )        | का नैश           | ***    | ४७२              |
| सँवरी से म्बालियर का ग     | ढ़ छूटना         | ***    | કજ્ફ             |
| प्रमहिलवाड़ा पट्टन के ब    | -                | ***    | 8वई              |
| चावड़ी से सीसंकियी क       |                  | ***    | ४७⊏              |
| किले बनने थीर बनके वि      |                  | ***    | 840              |
| छत्तीस राजकुलों के स्था    |                  | ***    | 8=5              |
| गढ़ फ़तद्द द्वीने का वर्धन |                  | •••    | 8=5              |
| दिस्ती के हिंदू राजाओ      |                  | •••    | 8=3              |
| दिल्हों के मुसल्लमान वा    | दशाह             | •••    | ४ <del>८</del> ३ |
| दिचियाका मलिक श्रंबर       | ***              | ***    | 4.4              |

१-१७१

यञ्दानुक्रमणिका ....



सुँहण्योत नेणसी

# मुँहगोत नैगासी की ख्यात

## द्वितीय खंड

पहला प्रकरण

### श्रावेर का कछवाहा वंश

चवदद्द चाल इ डाड कही जाती है जिसमें १४४० गॉवों की सख्या है अर्थात ३६० आंबेर, ३६० अप्रतसर (सामर),३६० चाटस,

१५० चीला, ५० मोजायाद नीवाई लवाइण, चादि । कळवाहो की पोटियाँ चदैही की माट राजपाण की लिखाई हुई—

| काळावाहा का बा।    | खपा चप्हा का भाद राज | તાલાના હાલાસાર છે કે— |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>भादिना</b> रायश | श्रनेना              | कुम्भ                 |
| कमल                | पृथु                 | सासतुव                |
| <b>अ</b> क्षा      | वैद्यराजा            | <b>अकृतासु</b>        |
| मरीच               | चद्र                 | प्रसेनजित             |
| कर्यप              | जोवनार्थ             | जोवनार्थ (दू०)        |
| सूर्य              | सुर्वासु             | माधाता                |
| भन्र               | वृहद्व               | परुपत                 |
| इरवाकु             | घुधमार               | त्रहसत                |
| सस्याद ( शशाद )    | इद्रस्रवा            | सुधानीव               |
| काकत्वत्र          | arrant               | ਜ਼ਬਜ਼ਿਕ               |

| 9,        | मुँहणेत नैयसी की स्यात |             |
|-----------|------------------------|-------------|
| त्रियारोन | इवार                   | वज्रधाम     |
| त्रिसाख   | वीवर                   | सुँगरायं    |
| हरिचंद    | विश्वसेन               | बद्रीघ      |
| रोहिनास   | सद्वांग                | द्विरण्यनाभ |
| हरित      | दीर्घवाह               | घ्रवसंध     |
| ঘাঘ       | रघु                    | सुदर्शन     |
| विजयराय   | प्रशुश्रवा             | ग्रग्निवर्ण |
| रूणकराय   | भ्रज                   | सिद्धगराय   |
| विकसाज    | दशस्य                  | सुरतराज     |
| सुवाहु    | रामचंद्र               | श्रमर्थण    |
| सगर       | कुश                    | सहसमान      |
| श्रसमंज   | ग्रतरघ                 | বিশ্ব       |
| श्रंशुभान | निपगराय                | वृहद्रथ     |
| दिलीप     | वाल                    | उन्निय      |
| भागीरथ    | बलनाभ                  | बळवधराय     |
| नामाग     | पाण्डवरिप              | प्रतिविस्य  |
| ग्रस्वरीप | प्रसेनधन्वा            | भान         |
| संघदीप    | देवानीक                | सहदेव       |
| श्रमितासु | श्रहिनाग               | त्रहदा      |
| वाण्याञ   | सुधन्वा                | भूमान       |
| सुदर्घराज | सलराज                  | प्रतोक      |
| श्रंगराज  | घर्माद                 | प्रतकप्रवेश |
| ग्रस्मक   | ग्रानंदराय             | मानदेव      |
| पहयक      | पारियात्रराय           | छत्रराज     |
| द सरघ     | वालस्य                 | श्रविरिप    |
|           |                        |             |

|                                                                  | श्रॉवेर का फड़व | ाह्य वंश ३             |  |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--|--|
| भूपभीच                                                           | पद्मपोल         | सोढसिंइ                |  |  |
| <b>ग्रामं</b> त्र                                                | सूरपाल          | दृलहदेव                |  |  |
| वैहेंद्रभाव                                                      | महीपाल          | (भाषेजतॅवरनूरॅ         |  |  |
| चरही                                                             | श्रमीपाल        | ग्वालेरदिया)           |  |  |
| <b>ष्टर्तागरा</b> ज                                              | नीवपाल          | हणुमा <b>न</b>         |  |  |
| राणकराय                                                          | श्रीपाल         | काकलदेव (आवर वसाया)    |  |  |
| सुजसराय                                                          | ग्रनंतपाल       | नरदेव                  |  |  |
| चतुरंग                                                           | धनकपाह          | जान्हडदेव              |  |  |
| समपु                                                             | <b>म्मपाल</b>   | पञ्जून ( सामंत )       |  |  |
| सुधान                                                            | शिशुपाल         | मलयसी                  |  |  |
| स्रालरंग                                                         | वलिपाल          | वीजल                   |  |  |
| प्रसेनजिव                                                        | सूरपाल          | राजदेव                 |  |  |
| <b>चुंद्रकराय</b>                                                | नरपाल           | कल्याच                 |  |  |
| सोमेश                                                            | गधपाल           | राजकुत                 |  |  |
| नल (नरवर गढ कराया) हरपाल                                         |                 | जनगसी                  |  |  |
| ढोला                                                             | राजपाल          | <b>उदयक्तर्थ</b>       |  |  |
| लंदमय                                                            | भीमपाल          | नरसिद्ध                |  |  |
| वस्रहामा                                                         | सूर्यपाल        | <b>घ</b> ण् <b>षीर</b> |  |  |
| (ग्वालियर गढ कराया) इन्द्रपाल नुद्धरण                            |                 |                        |  |  |
|                                                                  | बस्तुपाल        | चन्द्र सेम             |  |  |
| मगलराय                                                           | मुक्तपाल        | प्रयोगाज               |  |  |
| कित्राय                                                          | रेवकाद्दीन      | ( चालवाई               |  |  |
| मूलदेव                                                           | ईससिंह          | वीकानेरी का वेटा)      |  |  |
| ( दूसरी वशावली )-कलनाहा स्यवंशी आदि, अनादि, चद्र,                |                 |                        |  |  |
| कमल, ब्रह्मा, मरीच, कश्यप, काश्यप, सूर्य। रघु से रघुवंशी कहलाये। |                 |                        |  |  |

चंद्रसेन चारस् वसाई, श्रोटठ, खर, वीरचरित, यजयबांध, उपसेन. सुरसेन, हरनाभ, हरजस, इड़हाम, प्रसेनजिव, मुसिद्ध, अमरतेज. दोर्घवाह, विवस्तान, विवस्त्रत, रुक्क, रजमाई, गीतम, नलराजा

×

दलराज, काकिल राजा हुए भावर, जाजह, राव पञ्जन। (तीसरी वंशावली)—राजा हरिचंद त्रिशंकु का, राखी तारादे कॅवर रोहितास, रेाहितास गढ़ वसाया। श्रीरामचंद्र राजा दशरथ के. उनके लव भीर कुंश हुए। लव ने लाहोर वसाया भीर कुश के (वंशज) कछवाहे हुए। राजा ढोला नल राजा का जिसने ग्वालियर वसाया\* भीर गढ़ पर गोलीराव तालाव बनाया । डोला की एक स्त्री मारवणी वैसा राजा की बेटी, श्रीर दूसरी स्त्री पंवार भाज ( धारा नगरी का ) की कन्या थी। राजा सुमित्रमंगल का जिसने ग्वालियर १र राज किया ग्वालियर का गढ़ वनवाया श्रीर गढ़ पर गालीराव तालाव कराया । राजा सोढ़ उसे (ईस) राजा का, नरवर छोडकर इंडाड़ में साया। राजा काकिल व उसका पुत्र हर्गात ( हनुमंत ) स्रॉवेर

में हणेत नैणसी की स्थात

रघोष, धर्मोष, ब्रसिंघ, हरिचंद; रोहितास, राजा शिवराज, संतोष, राउंत, कल्मप, धु'धमार चक्की (चन्नवर्ती), सगर, श्रसमंज, भगीरघ, कउ-कुरत (ककुत्रय) दिलीप दिल्ली वसाई, शिवधन, कैबांध, अज अजीध्या वसाई अजयपाल चढवे, दशरघ, रामचंद्र, कुण से कछवाहा हुए, बुधसेन,

नरवर वसाई, ढोला, लदमण, वस्रदीप (वस्रदामा) मांगल मांगलोद वसाया, सुमित्र, सुधित्रहा, राजा कुहनी, देवानी, राजाउसे, सीड.

ः खालिया यागोपरि हो डोलासय या दुलेसय के पहले दसा था, यह प्राचीन जेखें से सिद्ध है।

ग्रायाः ग्रलघरा जिसकी संवान में कछवाहा हैं। राजए के राज-योत: देल्या जिसके लाहरका। राजामलयसी, राखी मेल्हरादेवी

<sup>, †</sup> यह ऊपर के लेख से विरुट है।

गुरु की लाई। पहले पुरोहित गांगावत ये सी उनकी अलग किये।

मलयसी के ४ पुत्र—१ बीजल दे आंत्रेरपाटवी. २ वालोजी जिसने चेत्रपाल ( भेरव) की जीवकर सात तबे फीडे, ३ जैवल जिसने अपने शरीर से मास काट अपने खामी के शरीर पर बैठी हुई गिद्धन की फैककर उड़ाई: ४ भीम श्रीर लाखवासी का पिता पञ्जवन जिसकी (वंशज )-प्रधान के कलवाह कहलाते हैं। पञ्जून राजा पृथ्वीराजा चौहास का सामन्त्र थाः राजदेव धीजलदेव का आँबेर का राजा, इसके पुत्र-राजा फल्याम प्रॉवेर ठाकुर; भोजराज झार दल्ला जिनके वंशज सवामागढ को कछवाहा (इसकी सन्तान में से) केशोदास राजा जयसिंह के पास

है। सेामेश्वर के वंशज राणावत और सीहा के सीहायी कछवाहा है'। राजा कील्ह्य या कल्याखदेव । पुत्र-कु'तल अविरपाट, रावत अर्थैराज जिसकी संतान धीरा के वंशज धीरावत कळवाहा । धीरा का पुत्र नापा, नापा का स्नान, खान का चांदा, चांदा का ऊदा, ऊदा का रामदास दर्वारी। यह रामदास पहले सलहदी के नीकर था फिर बादशास अकार की उस पर बहुत कुपा हुई धीर अर्ज पहुँचाने-वाले के पद पर नियत किया गया। वह वड़ा दातार था। वादरगह की मृत्युके पीछे जहाँगीर ने उसकी वंगस के बाने पर भेज दिया थ्रीर वहीं सरा। जहाँगीर उससे प्रसन्न स रहा। जब अक्षयर ने गुजरात फतह की उस बक्त रामदास सांगानेर का कोतवाल था, यहाँ सेत्वरा के साथ बादशाह के पास पहुँचा श्रीर श्रन्त्वी चाकरी बजाई. वहीं उमका मुजरा हुआ। रामदास के पुत्र-दिनमणिदास, सुंदर-दास, दलपत, श्रीर नारायश् ।

राय कील्ह्स के एक पुत्र रावल जस्सी ( जसराज १ ) के वंशज जसके कछवाहे जो पूर्व में हैं। राजदेव के दूसरे पुत्र भोजराज के ६ मुँहणोत नेणसी की ग्यात

वंश में लवाल गढ़ के कछवाहे हैं—फेशोदाम, राजा जयमिंह का चाकर। (वंशावली नं० ३ में लवालागढ़ के कछवाहें। की भोजराज व उसके भाई दला के वंशज कहे हैं )।

राव फाकल के पुत्र—राजा धुर्णू आविरपाट, अलीधरी (नाम मुद्ध नहीं है) के बंशज मेड के व कुंडल के कद्धवाहें कहलांवे जिनका चीधड़ मनोहरपुर में जागीर हैं। मेड व कुंडल की जागीर में अमृत- सर में ?२ गाँव बारह लाटा दाम की आप के थे। अब वे गाँव बंराट के ताल्कुक लगाए गए हैं। काकल के एक पुत्र राल्वा के वंशज राल्वावीत कद्धवाहा मनोहरपुर चीधड़ में चाकर हैं। एक पुत्र रेल्वा की संतान लहरका कट्टवाहा जो गंगा जमुना के बीच अंतर्वेद में हैं। सालेर मालेर के वीस गांचों में कट्टवाह भूमियों के ४०० सवार हैं जो बहुत समय बीता वहाँ जा बसी।

राव मलैसी ( इसको पहली व शावली में राव हाएं का; छी।र दूसरी जगह राव पञ्जून का उत्तराधिकारी कहा है ) के पुत्र वाला ने बादशाह छलाउदीन ( रिजलजी ? ) के सामने सात तवे ( तीर से ) वेषे थे। उसका विवाह मीहिल राजपूर्वों में हुआ था जिनमें यह रीति खलो आती थी कि नववधू प्रथम रात्रि को चेत्रपाल ( भैरव देवता ) के पात जावे। बाला ने चेत्रपाल से युद्ध किया धीर टसे मारकर भगा दिया। मलैसी के एक दूसरे पुत्र जैतल ने युद्ध में पायल पड़े हुए देला कि गिद्ध उसके लागी के शरीर पर वेठा है, तव उसने अपना मांस काट काटकर वेटियां फेकी छीर गिद्ध की स्वामी के शरीर पर वेठा है, तव उसने अपना मांस काट काटकर वेटियां फेकी छीर गिद्ध की स्वामी के शरीर पर वेठा है।

राय पज्जून के पुत्र भीमढ व लायहा जिनके वंशज प्रधान के कहवाहें कहलाते हैं। राजा कुंतल के पुत्र सङ्मी के भारतरोत व कीतावत कहावाहं। भड़सीपीत वेशीदास का पुत्र साहबराज अच्छा राजपृत हुत्रा। पहलं तो त्रासिकराँ के पास था, फिर वादशाही चाकरी की। साहिव का बेटा किशलसिंह राजा श्रानिकद गै। इ के पास नौकर था। इंतल के एक पुत्र आहरणसी के वंशज जोगी कहावाहें जो पहलें जोवतर के ठाकुर थे, अब तो आंदेर वनरायें चाकरी करते हैं। रामदास वर्णपार का राजा जयसिंह के पास और बानसिंह खांडराज का भी वहाँ नौकर है। इ तल के एक पुत्र हमीर के हमीरपेषि कहालें हैं (दूनी के गागावत) इनके बहुत डील हैं जो प्रांवर वनराणें चाकरी करते हैं। पत्ता, इसका एक पुत्र स्थामिह धीर वनराणें चाकरी करते हैं। पता, इसका एक पुत्र स्थामिह धीर वसरा रामसिंह राजा जयसिंह के पास थे।

राजा जूणसी के पुत्र—राजा बदयक्ती आवेर, कुम्मा के कुम्माणां, (वीसराह में) है इनकी वडी पीठ ( भरोसा ), अवेर चाकरी करते हैं । महेगदास पीचा का, किरानसिंह, राजा अवसिंह के पुत्र कीरतिसंह के पास रहता था, वह सं ० १७०६ में काचुल में विचकर मर गया ।

याज या वास्तु के ग्रेखानत, नरसिंद्ध के नरुका, शिव श्रव की निदश्का फद्याद्वा हैं इनकी यद्वां नहीं लिये हैं। में मांबर चाकरी करते हैं।

राजा उदयक्षणे का पुत्र नरसिंह, राजा यखवीर राजा नरसिंह का— श्रांवर राजा, उमके वंशज राजावत धीर वखतीर पोते कहलाते हैं ।

राजा नरमिंह से एक कार पुत्र बातल या जतानमिंह भी लिए। है निमन्ने वेसत पानर पुत्र । ताब बवावीर का देहांत सं० १४८१ में हुया ।

<sup>(</sup>१) राज ज्यासी का देशात संव १४२४ विव में हुआ। (१) राज उदयवर्ण का देशात संव १४४५ विव में हुआ।

<sup>( ) )</sup> राजा कासि ह का देहाँत सैंव १४७० विव में हुआ। एनं राट में

द मुँहबोत नैपर्सा की स्थात राजा चढरख ( उदयक्षे दृमरा ) के पुत्र—राजा घटसेन, राजा चटसेन का पुत्र राजा पृथ्वीराज व कुम्भा ।

राजा पृथ्वाराज-वडा इरिभक्त या, द्वारिका की यात्रा के लिये

प्रस्वान किया। एक दो मिलल गया होगा कि श्री टाकुरजो ने दर्शन देकर ध्यक्षा को कि ''हमने तेरी यात्रा स्वोक्तारी, श्रत्र पीछा जोट जा तू तो यहां इमारी यहुत सेवा करता है, जो में यात्रा से भा श्रिक्त समकता हूँ।'' राजा ने कहा कि में तो श्रापके श्राह्मान सुसार पीछा फिर जार्केंगा परन्तु लोक इसका विश्वास न करेंगे। ठाकुरजो येलि—''तेरी इच्छा हो सो मॉग।'' राजा ने निवेदन किया कि मेरे कथा पर चन्न (फे चिह्न) हो जावें, श्रीर जहां महादेव का मन्दिर है वहाँ गोमती (नदी) का समुद्र से सगम हो जावें, श्रीर सब यात्रा यहा नित्य स्नान करें। तदशुसार राजा के कथों पर चन्न पड गय, मदिर के पान सगम भी हो गया। यह यात्र मारे भारववर्ष में प्रसिद्ध हुई श्रीर राष्ट्रा साँगा ने भी सुनी तो

कर्षों पर चक्र पड गय, सिंदर के पाम सगम भी हो गया। यह यात मारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुई श्रीर राया साँगा ने भी सुनी तो उसे इच्छा हुई कि ऐसे हरिभक्त राजा को दर्शन किसी प्रकार हात्रें तो बहुत ठीक हो। विचार किया कि जो अपनी कत्या राजा को व्याह हुँ तो राजा का आना यहाँ होते। राजा ने नारियन भेजे, और पृथ्वीराज व्याहने को आया। राजा ठाइएजी की मानसी सेवा किया करता था, एक दिन सेवा म यैठा था कि राजा का पुत्र जुलाने को आया। इस वन्त राजा मन ही मन में सोने के कटोर से ठाइए जी की शिखण्ड पिला रहा था, राजा के पुत्र ने पाछ से पुकारा ता राजा न पाछ किरकर देखा कि तुग्त सुवर्ण पात्र उसके हाथ से गिर पडा और शिखण्ड विस्तर या। यह

<sup>(</sup>१) रात उद्धरण् या उदयकर्षं दूसरा, दहात स॰ १११० वि०। सव चत्रसेन, देहात स॰ ११११ वि०।

अॉबेर का कछवाहा वंश 5
चमस्कार देख लोक श्राप्त्यवीन्वित हुए, श्रीर जब राखा ने सुना ते।
वह भी आकर राजा के पाँची लगा।

टीकैत, राजा पृश्यम्ल, यलभद्र, पॅचायण, चतुर्भुज, जगमाल के खगारीत श्रीर रायसोबाले, रामसिंह, कस्याणसिंह, प्रतापसिंह, रूप-सिंह, भीखमसी, साईदास, भीमसिंह, गोपालदास, नायायत कहलाए

राजा पृथ्वीराज की रानी वालवाई, श्रीर पुत्र-राजा भारमल

सीना, सुरताया ।

(१) सजा पृथ्वीराज सं० १४७४ वि० में पाट वैद्या, देहांत सं० १४८५
वि०। इसके १२ प्रुपों के नाम से राज जयपुर में बारह कोठरियां हैं। पृथ्वी-

राज का पाटवीशुष्ट राजा भीमराज वा भीमसिंह या, वसे खपना उत्तराधिकारी हा बनाकर पृथ्योराज ने ज्याने हुसरे पुज प्रस्थानळ को गाडी ही। इसिंतिये पृथ्योराज की मृश्यु के पीछे उसके पुजों में परस्पर कमड़ा चळा। प्रश्यानळ ६ वर्ष ही राज करने पाया या कि भीमसिंह ने वसे भारकर राज खिया। एक रमाज में ऐसा भी विस्ता है कि प्रखानळ किसी यानीन के साथ ळड़ाई में

सीकर में मारा गया। बसका पुत्र सुत्रा रात खेने की चीवस से प्रावरीर के बाही स्पेदार शकु दीनहुसैन मिला से मिला धार वसे बांबिर पर पड़ा छाया। मिलिंदि फेयल रा। माल ही राज करने वाया था कि मारा वया, धार उसका बेटा रुपिंद्र पाट बेठा। इसने स्वास्त पूर्व राज क्या। राजा पूज्योराज की एक राजी बीकानेरी के येट से खांचा नामी पुत्र हुखा था। उसने राज क्या क्यां के पुत्र राज बेजारी की सहायता से बांविर लिया परंतु धंत में

पान्द्रा नामी एक पात्त्व के हाथ से आता गया थीर भीमिनिड का दूसरा पुत्र मामकर्ष गद्दी एर बैंड गया । थोड़े ही समय पीढ़े राजा भाग्मक ने पायकर्ष में पांदेर से की धीर बरेंबर का दाज दिवर । एक त्यात में ऐमा भी सेंस है कि भासकर्ष ने सारे दर्वार खबने नासे के प्रत्न के गोट में बिटा राजा पृथ्वीराज का भाई, कुंभा चंद्रसेनेात दा दश, निवास गाँव मोहारी में



भद्रवाकुड़ा, गोपालदास, सुरताल, पंचाइल, जगमाल, सांगा, चहु-भु ज, कल्याणदास, रूपसी वैरानी, भीमसिंह, साईदास†। राजा पूरएमछ का वंशां राजामीमसिंह पृथ्वीराजीत का वंशाई

खीतर सवा स्तामि है राजा भारतस्यी रदयसि ह

## (१) वाकानेर के राव लू एक र्या का देश हिता।

# स॰ ११४६ में गद्दी बैठा, सं॰ ११४६ कार्तिक लडी १२ में। काल किया। इससे पहले आविर के राजा सोय मे। कृष्णदास प्याहारी रामावत गलते की पहारी में श्राया, रानी वालवाई बीकानेरी उसकी शिष्या हुँ और पीछे सजा ने भी कंदी बॅघाई तब से रामानजी मत सम में चढ़ा ।

T स्यात में रामसिंह, बतापसिंह, भीखा, सेजसी, सहसमछ, श्रीर रामसदाय के नाम भी राजा पृथ्वीराज के पुत्रों में लिखे हैं।

🗓 राजा पुरसामल राजा पृथ्वीराज के बीछे र्जावेर की गरी पर बैठा या। एक वर्ष राज विदा फिर उसके आई शीम ने उसके मारकर राज्य लिया। एक स्थात ≣ किसा मिलता है कि सीकर में किसी ग्रतीम के साथ ल्याई में मारा सवा ।

६ पोड़े ही चर्से राजा रहा, उसके आई चासकर्य ने मारा ।

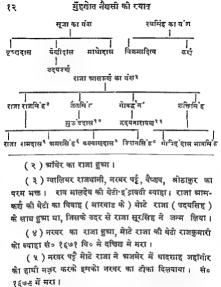

(६) नरवर की गद्दी पर वैठा घा, मोटे राजा का दीहिता

शक्तिसिंह वालकपन में मरा तत्र नरवर उदरा। ( ७ ) दिचल में जाकर सुसलमान है। गया। ( ८ ) रायकुमारी का पुत्र घा।

### राजा भारमल्क पृथ्वीराजोत का वंज राजा भारमल के पुत्र—सगवेतदास, राजा भगवानदास, भोपत, सलददी, सादल, संदर, पृथ्वोद्वीप, रूपचंद, परशराम श्रीर

पराज्ञाध्ययानहास भारसन्त्रीत प्राचनिक । माध्यतिह कुर्यने ह ज्ञालकी ह का पश्चिम स्वयान सनगाठीहान भीन

राजा जगन्नाय ।

( ﴿ ) मारवाड के महाराज के पास नैक्कर, गॉन कुटकी

- जागीर में था। (१०) इसका विवाह (सारवाड़ को) राव चंद्रसेन की पुत्री
- कमलावती के साथ हुआ था।
- (११) मारवाड के महाराज ने १४ गाँवों सहित मेंडते का गाँव गाँगरडा जागीर में दिया या।
- (१) बड़ा ठाकुर हुआ श्रक्षत्रर वादशाह की बड़ी छपा थी। (जोधपुर की) राव मालदेव की कत्या हुगीवली के साथ विवाह हुआ था।

( कितनीक स्यातो में भगवतदास के। आदेर का राजा और मानसिंह के। बसका पुत्र वतळावा है परतु माय कावानदास ही का राज्य पर होने का

सं १६०४ में शासकर्ष से गड़ी ली, शासकर्ष दिवशी जाकर हाती सो पत्रात के श्रमती मदद पर हावा, परंतु आसमर ने दस्के मिटा लिया श्रीर शासकर्ष के तस्वर का सम्ब दिया गया । आसमट परंत हार राजा था तिसने मुग्ना जो कांगीनता स्तीकार स्तीवर के मुन्ता प्रपत्त थेटी पो प्रकार के साथ स्थाद दिया। से 1६३० साथ सुदी रे कें। सरा।

mediern.

लेख मिलता है। राजा की कन्या शाहजादै सलीम के साथ हिं हुप्ता की रीति वे श्रनसार सं० १६४३ में व्याही गई।)

(२) महाराजा हुम्मा, श्रकार बादशाह ने पूर्व का सूवा दिया

था। राव चंद्रसेन की येटी ध्यासकुमारी के साथ विवाह हुआ। जन्म सं०१६०७ पीप विदि १३; सं०१६७१ (ध्यापाढ़ सुदी १०) की दिच्छ में सृत्यु हुई। (पृशायन से बखनी सत स्पीकारा कीर धीरीविय्द की सेवा ली)।

(३) क्षकपर वादशाह ने नागोर दिया था। इसका विवाह कनकारती वाई के साथ हुआ। स्त्रसिद कनकावती की येटी का येटा था। जगतनिद क्रॅवरन्दे दी से सर गया। (इसके ३८ जमार-

सिंह के व'श में मजाववाले हैं )
(४) धीमा पट्टें में घा, मोटे राजा की वेटी हक्यावती व्याहा।
संठ १६७३ विक्र में दलिश में बालापुर के घाने में सन्ध्र हुई तत्र

सं० १६७३ वि० में दिखिए में धानापुर के घाने में मृत्यु हुई तन रुपमावर्ता मात्र जली। (राजा मार्गामंद के पीड़े महासिंद के गद्दी मिल्ली चाहिए थी, परंतु बादगाह जहांगीर ने मार्गामंद के दूसरे पुत्र भागमिंद को टीका दिवा)।

( ५ ) पूर्व-में एक बुलाकी शाहजादा उठ राड़ा हुआ, अन्पिनह इसके पास था, अब राजा जयसिंह के पास है।

### राजा भारमल का वंश

(मिर्जा राजा) जयसिंह महासिद्दोत भावसिंह के पीछे सं० १६७८ में, श्रांजेर पाया । सिसे।दिया राणा उदयसिह का दे।हिता या, जन्म -स० १६६८ आपाट वदी १: सं० १६७€ में जोधपुर को राजा सुरसिष्ट फी पुत्री सुगावती को व्याहा (शिवाजी के ,जेरकर दिली पहुँ वाया। बादशाह श्रोरंगजेव ने शिवाजी के राजा जवसिंह के कुँवर रामसिंह की निग-रानी से रक्षा था. रामसिंह ने उसकी देखरे में विशवर निकाल दिया। इससे थादशाह रामसिंह से नाराज है। गया। एक दिन शिकार में उसे विना शख सिंह के। भारने वे। भेजा। रामसिंह ने उसे भार लिया थीर यह गुत्तात अपने पिता की लिखा। तव सभा नयसिह ने बादशाह हो। प्रजी में कुछ कठोर राज्य लिले। वादशाह ने प्रप्रसन्न होकर राजा के दूसरे प्रत की तिमिद्द के। राज्य का लेक्स दे जबसि ह की मरबाया । दसन से लोदसे हारहानपुर के सुकाम कीर्तिसिह ने तेजा नाई के हारा राजा की भेरतन में विष खिलाया जिससे स० १७२४ बारिवन बदी ४ की वहीं राजा का दारीर एटा। राज्य रामसिंह ही की मिला, कीर्तिसिंह ने केवल कामा का परमना पाया )

सवलसिंह भागसिहोत, पूर्व में अहा की लडाई में काम भाया। राव चंद्रसेन की पुत्री रायकुमारी के साथ विवाह हुत्रा या, वह सती हुई।

दुर्जनसिंह मानसिंहोत, पुत्र पुरुषोत्तमसिंह राजा भावसिंह के पास रहता या श्रीर वहीं मरा। पुरुषोत्तमसिंह के बेटे—भारतिसह, विवसिंह, जवकुष्वसिंह श्रीर रामचंट जो वहादुरशाद के साथ काम श्राय।

मॅहबोत नैबसी की ख्यात 2€ राजा भावसिंह महासिहोत ( राजा मान का पात्र ) मानसिंह के

करवाद्यसिंह का वेटा उपसिंह।

१६७६ में हुन्ना या, वह पति के साथ सती हुई। हिन्मवसिंह मानसिंहोत, पुत्र--शामसिंह, कल्याणसिंह। माधोसिंह ' भगवानदासीत मुजानसि<sup>\*</sup>ह चत्रसि<sup>'</sup>ह<sup>२</sup> वेमसिंह । भानदांसि है ? मोहकमिन ह संरक्षमि ह

के पीछे अवैद की गद्दों पर बैठा। बड़ा सहाराजा हुआ। रानी गैंड का पुत्र या। जहाँगोर वादशाह का वड़ा कुपापात्र हम्रा। जन्म सं० १६३३ आश्विन वदि ३. सं० १६७५ पीप विद को यरहानपुर में काल किया। राजा सुरसिंह की बेटी स्रासक्रमारी ब्याहा था जो साथ सवी हुई। पुत्र नहीं, एक पुत्री सूरज देवी का विवाह ( मारवाड़ के ) राजा गजसिंह के साथ सं०

( १ ) अकार वादशाह ने अजमेर मानपुरा पट्टे में दिया था<sub>।</sub>

अवेर के महलों की पील पर के मरोरी से गिरकर गर गया। (२) मागगढ जागीर में घा, स० १६८६ के आपाढ में साने-जहाँ पठान से लडकर घायल हुआ, वहाँ से किसी ने उठाया, तदु-

परांत वादशाही चाकरी में मरा। (३) सानजहाँ की लडाई मे काम प्राया। स्रजसिंह भगवानदासीत वड़ा वीर राजपूत था। वादशाह अक-वर ने जब सीकरी का कीट धनवाया तब स्रजसिंह का डेरा कीट की नीव पर या। उसने डेरा नहीं उठाया। वादशाह ने उसे कुळ न कहा और कीट की टेडा करवा दिया। वह सदा वादशाह का सचा सेवक

बना रहा । भोटे राजा की बेटी, जैत्रसिद की बहन जसोदाबाई का विवाह उसके साथ हुआ था जो पित के शब के साथ सती हुई। स्यालकोट में, जो दरवा अटक और कॉगड़े के बीच में है, शादनाँ सुलुतान से लुडाई हुई। वहाँ से (पजाव की) गुजरात भी पास ही

१७

व्यावेर का ऋदवाहा वंश

है। यादमां हुमायूँ वादणाह का पोता, श्रसकरी कामरां का वेटा श्रीर हिंदाल का भतीजा वा। स्रतितिह उसकी मारकर सही सलामत चला श्राया। पुत्र चाँदिसिह। चाँदिसिह के वेटे श्रयलसिंह, हान-सिंह, श्रमरिसह। श्रयलसिंह के पुत्र मनरूप श्रीर गजसिंह। राजा जगन्नाथ भारभलाल वडा महाराजा हुआ, रण्यंभोर टोडा श्रीर वृसरे भी कई परग्ने जागीर में थे। राजस्वान टोडा। जन्म सैं० १६० सेंगेप वंदि से, सठ १६६५ में मांडल (भेवाड में) के

याने पर या, वहीं मरा। वहीं तालाव पर उसकी छतरी बनी छुई है। पुत-करमचन्द्रै टीकेत, जगहपै, अभवकर्ष, जला, बीजले,

(४) छनसिंह के साथ मारा गया।

(१) गडा दातार था, राजा जगक्षाय के पाछे ४ वर्ष अपनी जागीर में रहा फिर मलिकपुर के बाने पर भेज दिया गया और वहीं मरा। (२) क्वेंबर पदे हा में अकार बादशाह की सेवा में दिख्या में मारा गया। बेटा नहीं, एक वेटा कल्यामुदेवी राजा गजसिंद (मार-

भारा नया। चटा कहा, एक वटा कन्याण्यदेवा राजा गजासद ( मार-वाड ) की ट्याहा। ( ३) वादशादी वाकर घा, जब महावक्यों का बेटा धाँकीनेन रणवंभीर का सुनेदार वा तब शाहनादा जुर्सम्भपने पिता से वार्गा

•

मनरूप<sup>9</sup>, वाला श्रीर बलकर्श<sup>3</sup>। मनरूप के वेटे सुजानसिंह, केसरीसिंह, हरीसिंह। भोपत भारमलेश-—वादशाह् श्रक्तवर जब गुजरात की गया श्रीर

मॅहणोत नेणसी की ख्यात

₹5

सुलतान सुजपकरशाह गुजराती के साथ उसका युद्ध हुआ तर भोपत बादशाही फौज के साथ अकरर के रूरक शत्रु से लडकर मारागया। सलहरी भारमलोत—यडा राजपूत, पहले रामदास ऊदायत के

पास था फिर वादशाही चाकर हुआ।
भगवतदास भारमलात के पुत्र मेशहनदास और अस्त्रैराज।
इससेराज के वेटे अभयराम शामराम है, हिरदैराम और विजयराम।
हिरदैराम के वेटे जगराम और रामसिंह ।

हुआ। साहजादे के हुक्स से गापालदास गाँड ने रण्यभाँर गढ की तलहदी तक दसल कर लिया थीर गाँकीवेग गढ में जा वैठा। शाहजादे थीर गापालदास के लीट जाने पर वांकीवेग में उनका

पोद्या किया। गोपालदास ने शत्रखन मारा उसमें वाँकीतेग **धी**र

बोजल दोनों मार गए।

(१) भीम (सासे।दिया) का टोडा जागीर मधा। (२) जोधपुर नौकर मेडत का रेयाँ गाव पट्टे में था।

- (२) जायपुर नाकर अडत का रचा गाव पह स था।
  (३) अपनी जागार में एक सुगन की सारा, इसलिए बादशाह्
  जहाँगीर ने भर दर्शर राककर बेडा पहनाना चाहा, तर अभयराम
- में तलवार चनाई श्रीर मारा गया। (४) माई के माब काम श्राया।
  - (५) बादशाही चाकर, लबाबा की जागार और पैसर के बान
- पर रहता या। (६) उदेहा के गाँव नाधार में रहता था।

## राजा पृथ्वीरान के पुत्र वर्ताभंद्र का व श बलभद्र के पुत्र—अबलदास, दुर्जनसाल, गोविंददास, दयालदास,

शामदास श्रीर वेशीदास । अवलदास के वेटे सोहनदास श्रीर गिरधर । दुर्जनसाल के वेटे केसरीसिंह श्रीर शामदास । (इनका सुख्य ठिकाना अचरील हैं)।



- (१) नाया की सतान नाधाउत कहवाड़ा।
- (२) प्रतिष्ठित श्रीर बहुत घनाट्य पुरुष घा। राजा भावसिंह को छोडके में हप्तर्हों के पाम जा रहा, फिर पादशाहा चाकर हुआ।
  - (३) गोही ने मारा।
    - (४) मेह्यत्वा के पाम जाते हुए दम्मियों ने मारा।



स्थाप मुख्यान वे सम्मात स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्थाप

सुरताए। पृथ्वीराजीत का वंश (चांदमेच सुरेत ब्राहि से ध टॉक राज्य में के श

तिलोकदास सुदरदास बाध मोहनदास ग्रिक्ति ह केशोदास नहींस इदास उग्रसन ग्रामि ह सि ह सहदेव दवसि ह सवलिस ह

(५) पहले राजा भावसिंह के श्रीर पाछे राजा जयसिंह के पास नौकर हुआ।

- ( ६ ) जीधपुर के महाराजा का चाकर रहा।
  - (७) कावुल में मरा।
- ( ८ ) राजा अयसिंह का चाकर
- ( ६ ) राजा जयसिंह का चाकर।
  - (१०) राजा जयसिंह का चाकर।
- (११) राजा जयसिंह का चाकर या फिर वादशाही सेवा में गया, कदहार में मरा।
  - (१२) पूर्व में लडाई में मारा गया।

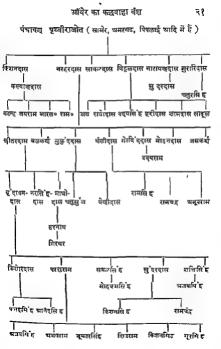

ર્ર

विद्रलदास पंचायगोत के पुत्र वाघ के वेटे हरराम, वुधिसहैं.

रामचंद्र ।

राधादास विद्रलदासीत का बेटा हृदयराम । हृदयराम के पुत्र शामसिंह भीर जयरूपणे। उदयमिंह विद्रलदासीत के वेटे-जगन्नाघ, मुजानसिंह, शिवराम, विजयराम ।

मॅहरोत नेवसी की त्यात

स्जानसिंह उदयसिंहीत के पुत्र-यल्खु, स्रतसिंह, गजसिंह, परग्रराम, बुधरघ प्रेमलिंह, ब्रजवसिंह। हरीदास विटुलदासेत के पुत्र-गोयंददास, भोजराज। गोयंद-

दास फे-मधुरादास, गोकुलदास कनकसिंह। भाजराज के-भारमल, फतहमिह, क्षेसरीमिह, देवीसिह, सयलसिंह, सूरसिंह। शामदास विद्रलदासीत का घेटा लाडसा । लाडखा के बेटे-कुशलसिंह, किशनसिंह, अजनसिंह, अने।पसिंह ।

• सादूल • विट्ठलदासीत के वेटे-सुंदरदास, दयालदास, कान्ह-दास । सुंदरदास के जैवसिंह अने।पसिंह । दयालदास के जाध-सिंह, फतहसिंह। कान्हदास के राजसिंह, गुमानसिंह। नारायण-

(१) लडाई में मारा गया। (२) राजा (जयसिंह) का चाकर।

(३) राजाका चाकर।

(४) राजा का चाकर।

(५) राजाका चाकर।

(६) राजा का चाकर।

(७) उदेही की नादोती मे रहता था।

( 🕻 ) कटहड़ में मारा गया ।

( 🕹 ) उदेही में वसा था, जोधपुर चाकरी करता था ।

(१०) वड़ा दातार हुआ।

दास पंचायणेत का पुत्र सुंदरदास । सुंदरदास के किशनसिंह, रामचंद्र, कुगलसिंह।

राजा पृथ्वीराज के पुत्र जगमाल का वंश (वह समारेत कहलाते हैं इनका सुस्य ठिकाना डिग्गी हे )

जगमाल के पुत्र संगार<sup>3</sup> श्रीर जैसा । संगार के पुत्र—मारायखरास, मने।इरदास, भीजराज, हमीर, रावीदास, वाच, वैरसल, सुजानसिंह, उदयसिंह, धमरा, किशनसिंह, रवसिंह, भारतरसी, जसकर्ण, केशो-दास, कस्याखर्सिंह धीर सॉवलदास ।

नारायण्यास स्तारोतः मनोहरदास संगरोत हुनैनसाठ गुसाल मिल्पर वैतसि इ प्रतापसि ह रक्षसि इ चंद्रभाष कुशक्ति इ न्व्याखित इ प्रतापति इ

चन्नभाव क्रणकास ह नक्याधास है

प्रतामार्स इ

रखसं ह विशारीहास विशारीहास सम्ब्रहारे अवनास ह
भीजराज संगारीत के वेटे गोपीनाथ, हरीसिंह ! गोपीनाथ का
स्रासंह।

हमीर लगारेत म्रासि है स्वस्थि ह राजसि ह राजसि ह किरानसि ह मेराहरूमसि ह वासर ग्रे

पंतिविद्य इंदिनिंड केपरीनिंड (१) संगार के वंशज रंगारीत कहलाए नराये के स्वामी।

(२) व्यक्तरयादशाहने नरायाका पट्टा देकर वतन कर दिया था।

में हमेरत नेमसी की ख्यात 58 राषादास रागारात, पुत्र—नरमिद्दाम । बाघ रागारात । वैरमल रागारात पत्र केमरीमिए । सजानसिंह रागारात, पुत्र-दलपत, विजयराम, र् निजयराम का द्वरीराम । स्मरा खगारेत, पुत-खनसेन, ११ जगताव ११। किशनसिंह रागाराव, प्रन-संघलसिंह, हरराम । संयन्नसिंह क्षा जामसिह । राजसिंह खंगारीत, पुत्र---वलराम 1 भारतरसी १ है संगारीत । (३) लडाई में मारा गया। ( ४ ) नराखा पट्टै, बाघ की लढाई में काम आया. बुद्धिमान सरदार घा। ( ५) किशनसिंह के साथ काम आया। ( ६ ) बादशाही चाकर, भोजराज को गोद रखा. स० १६८६

में दिच्या में छत्रसिंह के साथ रानिजहाँ की लडाई में मारा गया। (७) मोहम्मद मुराद नराये पर चढ आया तब लडाई में

( 🕹 ) सांभर के किरोड़ी ( बादशाह की तरफ से कर जगाउने

( 🖒 ) नाधावतों की लडाई में मारा गया।

वालें ) से लडाई पूर्द जिसमें मारा गया।
(१०) केसरीसिंद के साथ काम आया।
(११) शामसिंद कमेंसेनीत की सेवा में मारा गया।
(१२) राजा रायसिंद कमेंसेनीत की सेवा में मारा गया।
(१२) राजा रायसिंद की सेवा में मारा गया।

काम भाया।

जसकर्ण क्रमारीत बद्दीदांस १ द्वास्थादास रघनाथसि ह सरसि है व्यवसीय हारे

केशोदास समारोत । कल्यायसिंह<sup>1</sup> खंगारोत ।

जैसा जगमालात (रागार का भाई) पुत-केशोदास, बस्तू। केशोटास का मतरूप।

सामा प्रधाराजीत#।

चतुम् ज पृथ्वीराजीत (मुख्य ठिकाना वगरु) पुत्र- कीर्तिसिंह थीर जुभारसिंह। कीर्तिसिंह के बेटे-किशनसिंह, गजसिंह

(१४) अञ्च्या राजपत, जोधपर की तरफ से मेडते का गॉब धीवाल पट्टे से बा।

- (१) राजा जयसिष्ट का चाकर।
  - (२) जोधपुर नीकर द्या।
- (३) जीधपुर नीकर।
- - ( ४ ) जाधपुर नीकर राव हरीसिंह के साथ काम स्राया।
  - ( ५ ) राजा विद्रलदास गौड के पास रहा था।
  - ( ६ ) पठानों ने मारा।

 वीकानर के राव खणवर्ण का दोहिता था। भीम प्रधीराजीत से प्रश्न रवसी से राज छोनने के बीकानेर से पांच लाया । स्वसि ह के प्रव्याश होते में राजका। तेजसी वर्ता था, यह सामा से किए गया थार उसके विरोधी वर्म पद नरका की मारा। वर्मचंद के आई व तत्रमी की मार डाला थाए सामा न भी भागकर प्रच्छ वचाए । न्यांगानर का यसवा बसाया ।

२६ सुँहशोत नैशसी की स्वात श्रीर प्रतापसिंह । प्रतापसिंह का सुरसिंह। जूक्तारसिंह का

श्चार प्रतापासहै । प्रतापासह का सुरासह। जूकारानिह हिन्मतसिंह '', हिन्मतिंह के फतहसिंह श्रीर शक्तिसिंह।

कस्याखदास पृथ्वीराजीत (काल्याह रामगढ़ श्राटि मे) पुत---करमसी, मोदनदास, रायसिंह श्रीर कान्ह । करमसी के राङ्गसेन "१ ग्रीर सुदरदास "१। रायसिंह के जोधसिंह ग्रीर जगताघ ।

रूपसी 13 वैरागी पृथ्वीराजीत (हिशास मारूँचा )

में पठाने! के पेरडे छान लिए, वे बादगाह को जाकर पुकारे। याद-शाही हुक्स से राजा जयसिंह ने स० १६७६ में किशनसिंह को मारा। ( ८ ) स० १६८६ में कीधपुर रहा, क० १७०००) की जागीर

पाई, स० १६६५ में पीछा राजा की चाकरी में चला गया।

( ६ ) राजा जयसिंह का चाकर।

(१०) भोहबतसाँ ने लदाया पट्टे में दिया था, पीछा राजा जयसिंह के पास गया थ्रीर १५०००) का पट्टा पाया यहाँ उसने फताडा किया। स० १७०० में उदेही गाँव में रखा।

(११) राजाकाचाकर।

(१२) निहारी पठाने। ने मारा।

(१३) श्रक्तवर का सेवक, पर्वत सर जागीर मे था।

```
स्रावेर का कछवाहा वंश
                    नरूकों की वंशावली
            कासिंह ( ग्रावेर के राजा उदयकर्श का पुत्र )
           मेहराज ( में पराज )
              नह (के वैशज सहका कहलाए)
       दासा
                                            रावलारी
र्वदनदास जयमंद्र
                    रवनसी पूर्णमंज रावसंज कप्रचंद
                                                     क्षरमच दर्
                  सांगा
                                   शेरा सिंह
                                                      प्रध्वीराज
संहसा
         श्रलखा
        दळपंत १ १
                      वेसीदांस
                                                   जैनंसी
     (१४) सं० १६४० मे अकबर ने भतहपुर जागीर मे दिया।
 परम मक्त वा, वीमार होने पर मधुरा मे जाकर मरा। मीटे राजा
  की वैटी दमर्यती की व्याहा था।
      (१५) सांखलो का भांजा घा।
      (१६) राठोड् वाध पृथ्वीराजीत ने मारा
      (१७) शेसावर्तों ने मारा।
      (१८) मोटे राजा की वेटी कृष्णकुमारी की व्याहा था, वह
  सती हुई।
      (१६) यहगूजरो का भांजा।
      (२०) सैवा जाति की खा के पेट का था।
      (२१) करमा रावास का बेटा ।
```

- (१) नीबाई का ठाकृर।
- ( ) प्रतिष्ठित पुरुष था, मेहिबतर्सों न लाल सोट पट्टे में दी थी।

रूपसि ह च दभाख १ इटमाख ११ हरारा न १२

- (३) यडा राजनृत, मोहनतयाँ के पास रहता था, फिर जोथपुर महाराज का नीकर हुआ रीवाँ श्रीर रायपुर की जागीर पार्ड थी।
  - (४) नीबाई पट्टे में घी।
  - ( ५ ) प्रशहरा गाँव वसाया राजा जगनाघ का सेवक घा।
  - (६) मेाह्यत्यां के नीकरों से दरवा श्रटक पर क्षमडा हुश्रा
  - बद्दाँ भारा गया
    - (७) मोइयतसां का नीकर।
    - ( 🖒 ) टीकायत, सोहननधाँ ने वलहटा दिया घा ।
    - ( ﴿) मैाजाशद का स्थामी, राजा पृथ्वीराज के पुत्र मांगा
  - ने मारा। (१०) पनवाड पट्टे, स०१६६८ में जोषपुर रहा थीर राइए गांव पाया, फिर बादशाद्दी चाकरी में गया। इसकी पुत्री फैसर



3-€



ज्यसंतर यामावर वहरू छाडली रापक वर रापक वर रामदास विद्वारकस्त

विर्श्वदास रायसल दोसावत का पुत्र रामचृद्र। रामचृद्र का यलभद्र। एलभद्र का गेर्गियदास। गोवियदास का बेटा जोगोदास।

देशी भा विवाह (जोधपुर के ) राजा गर्जासह के साथ रुप्पा या, वह सवी हुई।

(११) राबर का ठाजुर।

(१२) राव केशवदास ने मारा।

(१३) राजा जयसिंह का चाकर।

(१) यडा राजपूत था, मृत्यु के दिन वहां उत्मव मनाया।

(२) मारोठ में काम श्राया।

(३) ईसरदास कूंपावत का देाहिता ओपपुर महाराज के नीफर, जागोर में देवाड़ी के गांध थे।

कपूरचद दासावत के पुत्र रूपसिंह श्रीर वैरिमिंह । रत्नसिंह दासावत के पुत्र साँगा का परिवार—साँगा का पुत्र कचरा । कचरा के वेटे-पर्ग्रुराम, मालदेव, रुद्र श्रीर भोपत । परशराम कचरावत दुदा नाया गीपीनाथ जगसाय मोहनदास किशनसि ह पीया गिरंघर शामसि ह का ह किरानसि ह रानसि ह हरजस हरराम द्वारकादास गोवधंनदास गोवि ददाम ल्यां र्जनसि 🗉 विट्टल्दास मालदेव भचरावत के येटे-सुर्जन, सादूल, प्रवापसिंह, रायसिंह, चतुर्भु ज, माघोसिद्द, केशोदास<sup>३</sup>, सुरजन के बटे—रायकु वर, राम-क्वंबर चतरसाल, दृदा। सादृल के कान्हा, जैतसिंह, हरीसिंह। प्रतापसिंह के जगरूप । ( ४ ) पूरव में भाटियां की लडाई में काम द्याया। ( ५ ) जोधपुर महाराजा का नौकर। (६) पँवारों ने मारा। ( ७ ) पवारों की लडाई म मारा गया। ( 🖪 ) ५ वारों का लडाई में मारा गया।

मॅंडछोत नैशसा की एयात

30

रुट कचरावत के बेटे-सरसिंह, क्रंमकर्श, मनेहरदास। मने। हरदास के राजसिंह श्रीर हरकर्ष ।

भोपव कचरावत के वेटे-देवीदास १ , मुकुददास । देवीदास के सूजा श्रीर उपसेन। मुकुददास के राजसिङ श्रीर फिशनसिङ। रतना दासावत के पुत्र शेखा का परिवार

मदनसि ह चार्नसि है <sup>५</sup> नेसरीस हैं। रम्ब तसि है ल्यक्य यचल्टास हररामध राजिति हैं हिस्सतसि ह उदार सिंह राव लाला \* नरुका-पुत्र कदा । कदा का लाढखाँ । लाढसाँ

( 🕹 ) किशनसिंह राठोड का साला, उन्हीं के साथ भारा गया।

- (१०) किशनसिंह राठौड के पास या, उन्हीं के साथ मारा गया।
  - (११) जगमान भारमजीत के माध काम आया।
- (१) राजा जयसिंह का सेवक, कु वर रामसिंह के पास रहता था।
  - ( २ ) राजा जयसिंह की सेवा में वडगूजरों की लडाई में मारा गया।
- (३) राजा जयसिंह की छोड स० १५८६ में जे। धपुर महा-
- राज के पास आ रहा। (४) जेपपुर महाराजा का नीकर।
  - ( ५ ) जगताघ गोविंददासाव ने मारा ।
- 4 राज्य सञ्चर के सनाराना राव ल्याना व वरात है। सेव न्याना ध भौधी पीड़ी से शव वस्त्राणसङ्ख्या । चैदासी न बस्तावसङ्क्ष पुत्रा क

इंग्डणोव नैस्सी की म्यात का फतहसिंह। फतहसिंह को कल्यागमल । कल्यागमल के बेटे—स्थासिंह, आर्णदिसिंह और जजनिसंह।

शैखावत ऋडवाहे, वतन अमरसर

द्रांबेर के राजा उदयक्षी के पुत्र वाला के व शज हैं। वाला के पुत्र मोकल पर शेंट्र युरहान चिरतों ने छपा की (उमकी हुआ से) मोकल के पुत्र हुआ, नाम शेंट्रा दिया गया। शेंट्रा की सतान शेंट्रावत कहलाते हैं।

|                                              |                 |           | रासा        |           |                |          |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|----------------|----------|
|                                              |                 |           | _l          |           |                |          |
| रायम <b>ङ</b>                                | दुगाँ<br>दुगाँ  | <br>रतनसी | ्रमा<br>चमा | ।<br>कुभा | मा <b>र</b> मल | यचला     |
| €.41<br>———————————————————————————————————— | ्रग <b>मा</b> ल | से        | इसी         | र्माहा    | ी<br>सुरताग    | सद्दश्मर |
| -                                            |                 |           |             | -         |                |          |

- (६) इसको राजा जयसिंह ने नैटा कहतर गांद लिया था।
- (७) राजा जयसिंह इसे अपने पुत्र तुल्य रखता या, कामा

पहाडी का सूयेदार था।

(१) अमरसर रोता ने यसाया, पहुने वहाँ अभरा अहीर की दायां ( होटा गाव ) था । शिरतस्यढ भी योता ने नसाया । नाम रायमि इ धर्यदिन इ धीर धन्यति ह निय ई धीर धन्यर क इतिहास में बरुवायनि इ वे स् पुर—ध्यागि इ पाटवी, धमरानि इ, सामानि इ देनरि-स्व पर जोपित ह इता निया है, निवसे सेना से आगीरे धन्यर राज की बारी केटिया कहनानी धर्यां दावा, चन्न पत्र्या थार पहुं ।

की बड़ी कोटरिया कहरानी जवान स्थादा, भाग, पण्या खार पेट्टी राज टाटा से ११वीं पीटी में हानवाली सबसाना बताविन ह न संक १६६२ विक में खाण्यर का म्बदब साग ज्यापन स्थित । संक १६६० में साद साना का देटांत होज बयरीत, १२० वर्ष क व्यक्ति में, पांच साना खाण्यर की



- (३) इंसवाई का पुत्र, मनोहरपुर बसाया ।
- (४) वेगश के धाने में काम श्राया। ( ५ ) राजा विक्रमादित्य के साथ काँगड़े की लड़ाई मे
- मारा गया ।
  - (६)सवलसिंहकासुसराधासं०१६७३ में बुरहानपुर में मरा।
    - (७) सवास का बेटा।

में हसोत नैसमी की एयात 38 ट्यमेन नरसि हदासीत ेको चित्रवेदास गेकि दहास सन्वतदास्थ। विश्वति हो १ सान्द्रा सरसिंह सक्दरास क्षेत्ररीति ह शक्ति ह हरीमि ह नारायगढास महकर्ण ध मोहन इराज्यि ह किरान्यि ह सदलि ह च द्रभाष चन्नसि ह

( ८ ) राजा जयसिंह को पास नीकर या। किर सहाराजा जसवतिसह को पास रहा, रेवाडी की ह० २५०००) को गोव पट्टे में थे।

रक्षमि ह

( € ) महाराजा जमवतसिंह के नैकिर 'उदेही का गाँव पाप-लाई कर १२०००। की रेस का पट्टै।

ग्रानदसि**ं**ड

कीपसि ह

(१०) निखायों की लडाई में मारा गया।

(११) कस्यायदास के साथ काम श्राया। (१२) महाराजा असवतसिंह के नैकिर।

भानमि ह

## रायसल भूजावत का परिवार

रायसल के पुत--राजा गिरधरदास, लाखराँ, भोजराज परशु-राम, तिरमण, ताजखाँ, इरराम, विद्वारीदास, वावूराम, दथालदास, वारमाण, लुशलसिंह।

गिरधरदास<sup>र</sup> रायसलेख ।

हारकादास हरीसिह सल्हदी विजयसिह किरानसिह गोपालदास मोगडन स्रसिह
हरके सांज्ञलास
हरमाया ज्यासी ह कर्मुल जनसिह वे खलसि ह महासि ह
राना भरसि इदेग

(१) माचा स्जावत का देशिता, अकार बादशाह के दरतार म रायसल दरवारी कहलाता। खडला और रेवासा जागीर में या। रायसल ने सडेला निरमायों से लिया था, दर असल यह नगर सडगल तबर का बसाया हुआ है।

(२) राडेले टीकायत, राठीड विद्वलदास जयमलात का पेरिशत। स० १६८० में शुरहानपुर में सैथदों से राजनेजारी हुई राज सैयदी ने मारा, परसु साहनादे पर्वेज श्रीर महावतान से सीयदों के सरदार की गढ़ेन मार साबि की।

(२) सहेले का स्वाकी, सानेजहाँ की पहली लटाई म पायन हुआ थीर सानेजहाँ मारा गया वर्ज काम बाया।

( ४ ) राठोड कान्ह रायमनीत का दोहिता।

( ५ ) मारमलोती का भानना और कुँवर ष्टब्वीसिंद का नाना था।

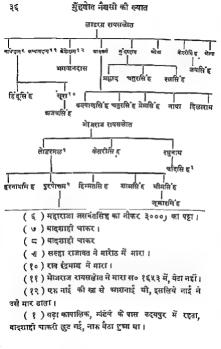

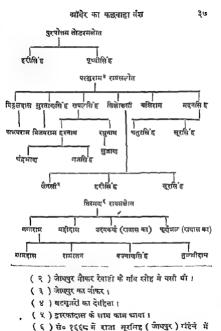

तिरमय के यहाँ ध्याहा था, शेमायत रायो राजा के माघ मनी पूर्व ।

```
ं में हवोत नैयसी की स्थात
 3⊑
     वाजसाँ रायसलोव—पुत्र—प्रयागदास<sup>्</sup> कीर्तिसिंह, सुत्त-
 मिया । कीर्तिसङ् के किशनसिङ् । किशनसिङ के विजयसिङ ।
                      हरराम<sup>१ ०</sup> रायसत्रोत
हत्यराम चत्रसिंह फतहसिंह राजिमेंह संप्रामिन शामित ह
                                          रामसिंह मेाहकससिंह
                     ,
कस्याणसिंह महासिंह
   नुसनि है बनरति है बनरती करियानि हैं अवनि हैं अवसि है नरित होत पृथ्योगी
                              दश्यमाण<sup>११</sup> इद्रभाग
चंडभाग जयसाम
                    हरमाच
     विदारीदास रायसलाव, निरवाशों का दीहिवा मारीठ में
 काम भागा ।
     वायराय रायसलीत, जाटकी के बेट का जी सवालय देश
 की जारनी थी। रायसल ने शाहपुरा जागीर में दिया था।
 ढोडवाएँ की मदद की, वहां वलभद्र नारायणदासीद ने स्राकर सारा:
 पीरभाण रायमलीत, राठांडों का शहिता।
      क्रगतमिंह रायसलीव सेनिगरीँ का मानजा। उसके वीन प्रश
  करमसेन, नरमिद्दाम श्रीर उपसेन थे।
      ( ७ ) वड्गृजरों का दोहिता।
      ( 🖒 ) जोधपुर का नीकर, मेड्ते का गाँव ढादा पट्टै।
      ( 🚅 ) गाँव ढाहा पट्टै ।
      (१०) निरमधीं का दाहिता।
      (११) जोधपुर का नीकर, रेवाड़ी के गाँव पट्टै।
```





चाँदा सूजावत का पुत्र वातारपाँ। वातारपाँ के मुकुददास श्रीर फतडसिंड।

रायमल रोपावत के पुत्र जामाल का वेटा भीम, भीम का दूदा। रोजसी रायमलोत के वेटे—शांत्रसिंह, रामसिंह<sup>\*</sup>, मानसिंह। गानसिंह के वेटे नारायलटाम श्रीर नरसिंह। नारायलटास के

- (१) मोद्दात थाँ की लडाई में मारा गया।
- ( ? ) मोद्दात हाँ के पास नीकर या।
- (३) राजा गिरधर के साथ काम चाया।
- (४) मोटे राजा का ख़सूर, जैतसिंह का नाना था।

थलमः चौर दीपचंद । वलमः के वेटे-करणीदास, गोपीनाय, रत्नसिंह, सूरसिंह धीर केसरीसिंह।

सहसमल रायमलोत का पुत्र करमसी। करमसी के वेटे दुर्जनसाल श्रीर रामचंद्र । रामचंद्र का धर्मचंद्र।

हुर्गा शेसाबत का परिवार

मानसिंह | स्रसिंह | नारावशद्रुस

(५) सानेजहाँ की लडाई में छत्रसाल के साथ दिल्या में बादशाही चाकरी में काम श्राया।

(१) राजा गर्जासंह का नाना, सं० १६६४ में राखी सीभाग्य-देवी का विवाह अकवर बादराह ने अपनी बेटी कहकर किया था।

(२) धकवर वादशाह ने दिच्या में भेजा, वहाँ ग्रानेशाना ने लड़ाई नहीं की, तम नवान की कह दर्शनियों की युद्ध के बास्ते पढ़ा लाया धीर नवान की शुकानले पर ले गया। सहज सी लड़ाई हुई जिसमें सबसे पहले रामचंड ने अपना थोड़ा ग्रेंदान जंग में पटका खीर बीरता के साथ लड़कर सारा गया। सार्चा का गीव—

लाया भीर नदान की मुकानले पर ले गया । सहज सी लड़ाई है जिसमें सबसे पहले रामचंद्र ने अपना धोड़ा मैदान जंग में पटर और वीरता के साथ लड़कर मारा गया । साचों का गीत—
' असमर भुजधुख वर्षेलग अंबर, खित्रयों गुर जुकार रारी।
सर्टे दिराख वर्षेसिर रामें, हमल इलाया सिरार है।''
''आठवाट कर ठाट एकठा, मुजणवसाही मारमजें।
अहस्मदनगर बीद्धर जपर, कट्टवाई चाजवी कलें।''





- (३) हारकादास के समय राटेने में मुख्य मुसाइन घा।
- (४) जोधपुर दर्बार का नीकर।
- (५) राजा गिरधर के साघ काम भाया।
- (६) मारोठ में काम भाया।
  - (७) यादमाही चाकर ।

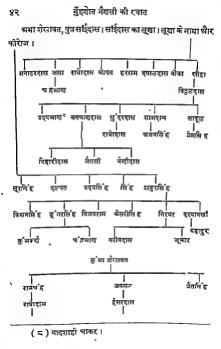

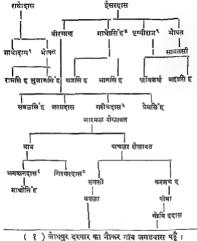

- (२) यादशाही चाकर।
  - (३) सुर्जन के साथ मारा गया !
- (४) लडाई मे मारा गवा।
  - ( ५ ) कटार के तीन हाय चलाकर एक शेर की मार लिया।
  - (६) अपने चाकर के हाध से मारा गया।
  - ( ७ ) राजा गिरधर के साथ काम श्राया।

४४ मुँहबोत नैबसी की ख्यात

ष्रद्भैराज परह्मवाला की संतान करणावत कछवाहे मनोहरपुर के प्रधान ये यहाँ तो योड़े ही लिखे हैं परंतु कर्णावर्तों के २०० मतुष्य हैं।

क्छवाहाँ का प्राचीन इतिहास बन तक बंधकार में है। नरवर में बाने गो

पहले यह कहीं थे इसका टीक पता नहीं चलता और न नरवर में इनका राज्य स्थापन होने का निश्चित समय चतलाया जा सरता है। ग्वालियर तथा नरदर में कद्यवाहों के जो लेल मिले (इन लेखों के वास्ते देखो इंडियन ऐ'टिनवेरी जिल्द ११ ए० २३ व २०१ **यार अमेरिकन बोरिऐ'ट**ल सामाइटी का जर्नेल भाग ६ पु॰ २४२ ) दनसे पुवे गुजैर प्रतिहार महाराजाधिराज पर॰ में जर मयनदेव के वि॰ सं॰ १०१६ माघ शुद्धि १३ के राजीरगढ़ के लेग से ( पुरिमाफिया इंडिका जिल्द ३ पृ० २६६ ) इतना तो स्पष्ट है कि न्वालियर थार द दाद प्रांत पहले क्यांत के प्रतिहार बंगी राजायों के यापीन ये थीर समय है कि बच्चवाहे उनके सामंतों में से हाँ। क्वीज के महाराज्य में निर्वेतना धाने पर कप्यपवान वंशी शाजा त्रह्मण के पुत्र बज्रहामा ने संक १०३४ के लगभग गाधिपुर के राजा से उवालियर जिया ( बज्रदामा का लेख यंगाल पशिपाटिक मोमाइटी का वर्नेल जिल्ह ३१ १० ३१३ में ) । यज्ञहासा के पीछे रमका द्वारा पुत्र सुमित्र नरवर का श्रविकारी रहा है। १० १२३२ हुँ० (वि॰ सं॰ १२८१) तक कदवाहाँ का शत खालियर में होना पाया जाता है। यद्भदामा, मंगळसय, कीर्तिसय, मूळदेव, डेवराण, पद्मवाळ श्रीर महिराल, (यह देवपाल के दूसरे पुत्र सूर्य पाठ का बेटा) महिपाल सं । ११६१



में ज़ाजियर मे राजा था । पीछे एक केरा में विक्रयपाल, सूरपाल, छीर मर्थापाल (सैं० १२१६) नाम मिलते है । है० स० ११६६ (पि० स० ११६६) में जब खुल्हान छुत्युरीन ऐक्क ने ब्वासियर फाट्र किया तथ बही बासिल के वेदे तीलंकपाल का राज होना, और है० त० १२६६ (के १२६६) में खुल्हान जमस्त्रुहीन खल्तिका की चलाई के समय देवपाल के राज करने का पता फिरिस्ता आदि फास्सी क्वारीओं से लगता है। मतबर का सम्य पत्र्वाहों से राजा खाइडवेंव के सिनके और खेला मिलने से स्व एक्सा हो स्ववह है। (क्रानिक्का का पता फिरिस्ता आदि के स्वा हो, क्योंकि तेरहवीं प्रताबदीं के फास में मनस्त्र में राजा खाइडवेंव के सिनके और खेला हो सल्वह है। (क्रानिकटक खाफ दी पदान किंग्स बाफ देवली और होदिया देवान के सिनके की स्व क्षा का सिनके से स्व क्षा के साम के स्व होता के सिनके की स्व क्षा का स्व क्षा के साम के साम के साम के साम के सिनके की साम के साम का साम के साम के साम के साम के साम के साम का साम का साम के साम के साम के साम का साम के साम के साम के साम के साम के साम का साम का साम के साम का साम का

ष्रांवेर के कहुवाहों का मूळ पुरूप सोडांसां ह यहदासा के पीटे पुत्र सुमित्र के प्रेपोत ईन्यरीसिंड (स्वारों का ईचार्सिंड) का पुत्र वा प्रतः बारहवीं रातास्त्री के प्रत में सकका राज्य द्वेदार में स्वापित होना सैमव है। यह मुदेग पराने मीजो के प्रतिकास में बा।

| ४६               | मुँद्रवात नेवसी की ख्यात                                                            |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| नं॰ नेवसी की स्थ | ्रिसरी स्थात नं० २ में र<br>तात हमरी स्थात टाइ राजस्थानीहणु मृख्य मंत्रत । इसर्वे ब |  |  |  |

| न० | नस्ता था स्थात                | दूसरा स्यात | टाड सन्य           | नहुए छत्यु सवत्। इसन धार<br>यह राजस्यान में दिए हुए<br>संबतें। में कुछ धंतर है। |
|----|-------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | इंससिंह                       | •           | •                  |                                                                                 |
| ą  | सोददेव                        | •           | •                  |                                                                                 |
| 3  | दूलहदेव                       | ۰           | दोछा               |                                                                                 |
| .8 | हलुमान                        | ۰           | क <b>ंक</b> छ      |                                                                                 |
| *  | काकि <b>छ</b> दे <del>व</del> | 0           | मेंडछराव           |                                                                                 |
| ξ  | नरदेव                         | 0           | हसुदेव             |                                                                                 |
| 9  | जानहरेव                       | •           | ਲੂ <sup>*</sup> ਜਲ |                                                                                 |
| =  | पञ्जून सामंत                  | 0           | पज्न               |                                                                                 |
| -  | मलदसी                         | 0           | मलैसी              |                                                                                 |
| 90 | <b>बी</b> जल                  | बीजहदेव     | बीझळ               |                                                                                 |
| 39 | राजदेव                        | राजदेव      | राजदेव             |                                                                                 |
| 12 | कल्पाया                       | कील्हरू     | कीस्ह्य            |                                                                                 |
| 93 | राजा कु'तळ                    | कु*त⊗       | कुंतल              | वि० सं० १६७४                                                                    |
| 38 | n जवयसी                       | ज्यसी       | जूशसी              | भ १४६६                                                                          |
| 14 | ,, उदयकर्ण                    | बदयकर्या    | <b>उद्</b> यक्खें  | * 188≰                                                                          |
| 98 | ,, नासिंह                     | नरसिंह      | नरसिंह             | ** 1825                                                                         |
| 30 | ,, वस्वीर                     | वणवीर       | वसवीर              | " 18££                                                                          |
| 15 | ,, उद्धरण                     | उद्धरस      | टद्वरख             | ** 1448                                                                         |
| 38 | ,, चंद्रसेन                   | चंद्रसेन    | <b>चं</b> ड्सेन    | ,, 144£                                                                         |

,, पृथ्वीराज पृथ्वीराज पृथ्वीराज

,, 1448

## दूसरा प्रकरण

## राठोड़ वंश

शासा—राजा धुंधमार के १३ पुत्र हुए जिनसे अन्तग अन्तग तेरह शाखाएं पर्लो—

(१) पाटवी असवराज ने असवपुर यसावा उसके वंशान अभीपुरा कहलाए। (२) जवयंत जिमके जयवंता (३) वागल ने वगलाना यमाया, उसके वंशाज वगलाना प्रसिद्ध हुए। (४) अदिराज ने अदेश-गढ़ करावा, उसको संवान अहिराज कहलाई। (५) अरहा ने करहेड़ा गढ़ करावा, उसको संवान अहिराज कहलाई। (५) अरहा ने करहेड़ा गढ़ करावा, इससे करहा हुए। (६) जसचंद ने जलखंद पाटव यमाया उससे जलखंदिया हुए। (७) कमघज, वेरह ग्रालाओं का राव कहलाया। (६) परेल ने चरेरी यसाई, इसके चंदेल कहलाए (६) अजवारा, पूर्व में अजैपुर यसाया, इससे अवंदिया प्रसिद्ध हुए। (१०) सूर-रेव ने सुरपुर वधाया, उससे संवान सूरा। (१२) अराजदेव ने कमलपुर यसाया, इसकी संवान भ्रीरा। (१२) अपालदेव ने कमलपुर यसाया, इसके कपलिया कहलाए। (१३) खेमपाल, खेरावाद यसाया, इसके कपलिया कहलाए। (१३) खेमपाल, खेरावाद यसाया, इसके कपलिया कहलाए।

सूर्यवंश असूत राठोड़ वंशाववंस महाराजाधिराज महाराजा श्री श्रतीपसिद्वजी (वीकालेर ) की वंशावजी महाराजाधिराज महा-राजा श्री सुरतसिहजी प्रति जिम्बाई:—

वंशावली---

श्री भ्रादि नारायश्च सरीचि स्य्ये श्रहा कश्यप श्राघदेव

| ४८                   | ४⊂ मुँदृगोत नैयमी की स्थात |                         |  |  |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--|--|
| इ <del>च</del> ्वाकु | <b>पं</b> च                | दीर्घन <del>ा</del> ष्ट |  |  |
| विकृचि               | सुदेव                      | रघु                     |  |  |
| भ्रानेना             | विजय                       | भ्रज                    |  |  |
| विश्वगंध             | सहक (हरक)                  | दशस्य                   |  |  |
| हंट                  | युक                        | रामचंद्र                |  |  |
| युवनाश्व *           | बाहुक                      | कुरा                    |  |  |
| <b>बृहदार</b> व      | सगर                        | श्रविध                  |  |  |
| <b>कुवलया</b> श्व    | महायरा                     | निपध                    |  |  |
| धुधमी दृढारव         | भ्रसमंजस                   | नल                      |  |  |
| द्वरियाश्व           | भ्रंशुमान                  | पु <sup>*</sup> डरीक    |  |  |
| निकुंभ               | दिलीप                      | चेमधुनी                 |  |  |
| वरहर्णाय             | भागीरथ                     | देवानीक                 |  |  |
| कृपाश्व              | श्रुव                      | भ्रहीन                  |  |  |
| सेनजित               | नाम                        | पारजात्र                |  |  |
| युवनारव              | सिंधुद्रीप                 | वृह्यस्यत               |  |  |
| माधाता (चनवर्ती)     | <b>प्रयु</b> वाय           | धर्भ                    |  |  |
| पुरुकुरस             | ऋतुपर्ध                    | वसनाभ                   |  |  |
| निदस (त्रिदरयु)      | सर्वकाम                    | सगख                     |  |  |
| श्रंनरण्य            | सुदास                      | त्रहव                   |  |  |
| ्र <b>स्</b> र्यश्व  | श्चारमक                    | हिरण्यनाभ               |  |  |
| স্থান                | मूलक                       | पुध्य                   |  |  |
| त्रियधन              | दशरव                       | घुवसिंधु                |  |  |
| सत्यत्रत-हरिचंद      | <b>ए</b> लवल               | भव                      |  |  |
| रोहितास              | विश्वसह                    | सुदर्शन                 |  |  |
| हरित                 | खट्वांग                    | ग्रस्निवर्ग             |  |  |
|                      |                            |                         |  |  |

पु॰ मुँद्देशोत नैयासी की रयात

धजीवसिंद विजयसिंद्द

सरातसिंद भोगसिंद

( मारवाड के राठोडों का मूल पुरुष ) राव सीद्दा वा सिंद्दसेन
कन्नीज से याजा के वास्ते द्वारिका चला। इसने गोजदत्या बहुत की

धी, पीछे मन विरक्त हुका तो छपने पुज को राजपाट सीप कापडा

( जोगियों का एक किर्का) का भेष धारया कर साघ में १०१ राजपूत ठाइएर खादि ले वैदल ही पयान किया। एक एक कोस पर सी

सी गऊ दान करता और मार्ग में कूप वाषियों के समीप ठइरता

गुजरात में पहुँचा, जहां चावडे व सोलको राज करते ये थ्रीर उनको राजधानी पाटण (श्रम्बाहिलवाडा) यो। उस वक्त सिध में मारू लायाजाम राजा था, जिसके और चावडों के वीच पृथ्वी के बास्ते भगडा चल रहा था। इसके अतिरिक्त लाखा ने अपने यहनाई रासाइत (सेालको राज का पुत्र मूलराज सेालको का छाटा माई) के पिता को जो उसके पास रहता या एक आम का वृत्त काट डालने के लिए मार डाला घा, अतएव सीलिकवीं के साघ भी उसका वैर वैंघा। चावडों थीर लाखा के दिर्मियान जर युद्ध होने तन ही लाला की जय थीर चावडां की पराजय हो जावे। राव सीहाजी का हेरा पाटण हुआ। लाखा को इस्ट देवी का श्रीर चावडो को खेनपाल (भैरव) का, सो प्रवल देवी के समुख निर्वल खेत्रपाल का वल काम न देवे, ग्रीर इसी से लाखा जीव जाये। एक राव चावडे राजा व मूलराज की खेत्रपाल ने स्वप्न में आकर कहा कि कनवज्ज का घणी राव सीहा यहाँ ग्राया हुमा है, उसको सदाशिव का वरदान है। तुम उससे जाकर मिलो, जिससे अपने वैर का बदला ले सकी। लाखा उसी के हाय से मरेगा। तव चावडे एकत्र हो राव सीहाजी के पास क्राये। गोठ जीयने की विनर्ताकी। रावजी ने भी उसकी स्वीकार किया। चावडों ने बड़ी बड़ो वैयारियाँ कीं, रावजी जीमने पधारे। मूलराज की माता ने अपने कुटुंब की १५, १६, १७ वर्ष की बालविचवा बच्चम्रों को समभाकर कहा कि रावजी वहाँ जीमने आवे तब तम परोसने के वास्ते वर्कारियाँ ला लाकर मेरे धाने धरती जाता । रावजी इसकी हकीकत पूछेंगे तब मैं सारी कया उनकी सुना दूँगी। जब रावजी आये वो मूलराज की माता ने कहलाया कि साय के भीर सर्दार ता बाहर रसोड़े में जीमेंगे, परंत रावजी की में श्रपने हाथों से जिमाऊँगी। तब राव सीहाजी श्रंत:पुर में पथारे, भासन दिया गया, भीर आप जीमने विराजे । संकेतातुसार पही वालविश्ववाएँ ला लाकर सब सामग्री रखने लगीं। रावजी ने मूल-राज की माता से पूछा कि इतनी वालवधुओं के विधवा है। जाने का कारच क्या है ? उसने कहा महाराज। ज्ञाखा फुलाची के श्रीर हमारे परस्पर शत्रता है थीर इनके पतियों की खाखा ने बारे हैं इसी लिए ये विभवा हो गई हैं। जब जब सारत के थीर हमारे ग्रुद्ध होता तब तय जीत बसी की होती है। खड़ाइयाँ एक वर्ष में दो बार हो जाती हैं। ब्रव ब्रापका पधारना हुआ है तेर ब्राप क्षमारी सहायता फीजिये। रावजी ने बत्तर दिया, तुम फीज इकट्टी करें। ग्रीर लाखा की कहता दे। कि वैयार हो जा, इस ग्राते हैं। ऐसा कहकर रावजी द्वारिका को सिधारे। रखछोडजी के दर्शन कर गैसती में स्नान किया यहत सा दान दिया, एक सास वहाँ ठहरे थ्रीर फिर लीटकर पाट**स** पहुँचे। सीलंकियां और चावडों ने आवानी कर नारियल भिलाये और बडे हुएँ जत्साह से उन्हें नगर में लिया लाये। रावजी के बाह्मनुसार सेना इकट्टो कर हो रक्सो बी, तुख लाखा के पास दूत क्षेत्र युद्ध की घोषणा पहुँचाई। सुनवे ही वह भी सज-सजाकर लड़ने की तैयार हो गवा, परन्त उसकी आश्चर्य इस यात ψĐ का हुआ कि पहले जर जब युद्ध हुआ ते। चावडे सदा भागते ही रहें थीर भन्नी बार इतने जार से यह चले भाते हैं। इसका कारण पुछने पर उसके गुप्तचरों ने निवेदन किया कि इस वार राप साहाजी क्रनविजया कटक के साथ हैं। तब तो लासा को भी विचार पड़ा. धीरे धीरे कृच मुकाम करने लगा।

एक दिन सारा। का भानजा राखायत रजपूत सरदारों के साध वैठा हुआ। या तत्र किसी ने उससे पूछा कि भाषोजजी प्रभात को

जन तुन्हारे मामा लाखाजी चठते हैं तन उनका मुख उतरा हुआ रहता है इसका क्या कारण है ? ब्याज तो इन पर परमेश्वर की कृपा है, राज परकरार, बहुत सी घरती के सरदार थीर युद्ध के जीतन-हार हैं, फिर उदास क्यो रहें ? रासायत योखा, इसकी सनर मुम्मको नहीं। त्रव सबके सब घोल च्ठेकि तुम इस बात का भेट लालाजी से पूछो । रासायत ने कहा कि यदि में इस रहस्य को पूछूँ और मामाजी कोघ में घाकर सुक्तको मरवा दें तो फिर छुडावे कीन ? सरदारों ने उत्तर दिया कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। यदि तमको निकाल दें वे। हम भी साघ ही निकल चलेंगे ग्रीर जो कदापि -सरवाने की भ्राहा दें ता तुम्हारे साथ सरेंगे, परंतु तुम इसका भेद लो। तम प्रवसर पाकर एक दिन राखायत ने लाखा से पूछा। (आगे सारी बही बात है जो पहले सोलंकी मूलराज के वर्णन में कह आये हैं कि लाखा ने रासायत को समुद्र में भेजा, वहाँ उसने मद्दल देसे श्रीर श्रप्सरा धादि मिर्खा। वापस आकर वह लासा के घोडे पर चढ श्रपने भाई मूलराज की लाखा का सब भेद दे स्राया श्रीर मूलराज ने लाखा पर चढाई की )।

्र मुलराज के कटक के आने की खबर सुनकर रास्तायत ने लासा से कहा मामाजी फौज था पहुँची है तुम भी सवार होग्रे। लाखा चढ़कर संमुख गया ग्रीर कुल देवी का स्मरण किया। देवी ने प्रकट होकर कहा श्रव मेरे वस की वात नहीं, क्योंकि राजा सिंहसेन को श्रीमहादेवजी का वरदान है। इसके आगे मेरा जार नहीं चलता है। तब लाखा ने कहा कि माता मृत्यु तो भली देना! कहा, "बह सुधार दुँगी, परत जय की ब्राशा नहीं :" दोनी दल परस्पर भिड़े त्तव राखायत योजा कि मामाजी! मैंने आपका अन खाया है सी धाज ब्रापके सामने ब्रापके शत्र से लड़्गा, यह कहतर वह युद्ध करने लगा और ऐसी वलवार वजाई कि प्रत्येक शत्रु के संमुख राखायत ज़बता हुआ दोख पड़ता था। अंव में जाया और राखायत दोनी काम श्राये। • युद्ध समाप्त होने पर राव सीहाजी ने ते। पाटवा की ब्रोट प्रस्थान किया और लाखा के अंत:पुर की खियाँ खेत में ष्राकर क्या देखती हैं कि लाखा निपट घायल हुआ खेट में पड़ा है श्रीर पास ही राजायत भी पड़ा सिसकता है। राखायत की देख-कर लाखा की माता की कोच क्राया और कहने लगी कि यह हराम-खोर यहाँ काहे की पड़ा है, इसकी दर करे। उस वक्त लाखा ने फहा कि माता । राखायत हरामक्षेत्र नहीं, खामिषमी है। देखी यह गिद जो पड़ा है, मैरं मुख धर आन बैठा या और मेरी प्रांप निका-लने ही को या कि राखायत ने उसको देखा, उसने ग्रापना पल काटकर गिद्ध की दिया, नहीं तो वह मेरी और। निकाल ही लेता थीर में तुम्हारा मुख देखने न पाता । अब राखायत की मेरे पास लाध्री! मैं इसके सिर पर द्वाय फेस्जा त्रन इसका जीव मुक्त होनेगा। उस समय तक रासायत के प्राष्ट्र यो निकले न थे। इसकी उठाकर लागा के पास ले गये। ज्योंडी लाखा ने उसके मखक पर दाय फेरा कि तत्काल उसके प्रावपखेरू वह गए और फिर लाखा की प्रात्मा भी मुक्त पुर्द । रानियाँ प्रपने पति के साघ मती पुर्द । लासा स्वर्गलोक पहुँचा और राखायत ने भी वहीं जा देश किया। उँचे

रक्षमय कर्ग्रोबाले सुवर्ध के महत्तों में तो लाखा का निरास धीर नीचे सुवर्ध के कर्ग्वाले चाँदों के महल में शखायत का श्रवास धा। एक दिन लाखा केंचे महल भरोखे में धीठा था कि राधायत ने चयर टीट हो धीर मन में कुछ उद्दाशों लाया। लाखा पृद्धते सना कि भानने उदाम क्यों हुमा १ उत्तर दिया कि मामाजी! मैंने यह महल पाने के लिए परिश्रम तो बहुत ही किया, परन्तु हाय न माया। लाखाजी कहने लगे मानेज। कहीं दौडने से भी यह स्थल मिलता है। सोरठा— परिसर पट मिंड जीय जे विड विडवे क्यिंपे।

लिरियों लाभे लोय पर लिरियों लाभे नहीं ।।
( जैसा विधान ने रना वैसा ही होचा है क्योंत् सिर ऊपर भीर पाँव नीचे रहते हैं अपने कर्म का निरा मिलता है, पराय के कर्म का [ फल ] नहीं मिलता )। पाट्य में आकर चावडों न राव सीहाजी की ( अपनी बहल या येटी ) व्याह दी। रावती चनको सतीप देकर कर्मीज गये, रायी

चावडी का सुत्रपाल भी साथ द्वी था। वहाँ सुत्रपूर्व राज्य करते हमें। एक रात राखी चावडा को ऐसा खन्न आया कि तीन नाहर राखी के पास आये और उसका येट चोर आँवें निकाल पृथक पृथक् होंकर पहाड पर चढ गये। यह देखते द्वी राखी जागां और रावजी को जाकर अपना स्वन्न सुनाया। सुनते द्वी राखी जो ने राखों की पार पर ताजियाना (चानुक) चलाया। राखी बदास होकर नैठ गई, मीतं न धाई, इतने में दिन निकल आया, तब राजजी चेलों कि चावड़ी। रीस मत कर। मैंने यह चानुक तुन्मे इसी वास्ते मारा या कि तुक्कों फिर नींद न आवे क्योंकि स्वन्न देखकर फिर सो जाने से स्वन्न का

राठेडि वंश ¥ ¥ फल नष्ट है। जाता है । तेरे तीन पुत्र सिंह समान बलवान होवेंगे, बहुत सी घरती जीतेंगे श्रीर उनके वंश की बहुत बृद्धि होवेगी। यह सुनकर चावडी बहुत प्रसन्न हुई। समय समय के अंतर से उसने . महातेजस्वी ग्रीर पराक्रमी वीन पुत्र प्रसव किये। जन कुँवर कुछ . सयाने हुए ता राव सीहाजी देवगति से देवलाक पहुँचे, राज्य ट्रांकेत कुँबर को मिला, तब चावड़ी अपने चीनों पुत्रों को लेकर अपने पीहर जा रहो। काल पाकर वे जवान हुए ध्रीर चीगान खेलने की जाने लगे। एक दिन खेलते खेलते उनकी गेंद किसी युद्धिया के पाँचों में जा गिरी जो वहाँ कंडे चुन रही थी। एक कुँवर गेंद लेने श्राया श्रीर बुढ़िया से कहा कि इसे उठा दे। जुढ़िया बोली, मेरे सिर पर भार है तुम ही उतरकर लो लो, तब क्वेंबर ने बुडिया को धका मारा, जिससे उसके सब कंडे विखर गये। क्रोध कर बुढिया कहने सगी कि ''हमारे ही घर में पत्ने पुसे और हम ही की धक्के मारते हो, मामा का माल खाकर मेाटे हुए और उसी की पजा की सतारे हो, तुन्हार ते। कोई ठीर है नहीं 13। ऐसे वाने सनकर क्रवर घर आये। भाता से पूछा कि इमारा पिता कीन है ? इमारा देश कहाँ श्रीर इम किसके यहाँ पळते हैं ? स्तीय कहते ईं कि इमारे कोई

रा, पुनित्यां कर राज्य कि इमारा पिता कीत है ? इमारा देश कहाँ भीर इम किसके धहाँ पखते हैं ? लीग कहते हैं कि इमारे कीर्र हीर ही नहीं। साल येली कि येटा! लीग कम मारते हैं। कुँगों ने न माना, और आमहपूर्वक फिर यही प्रश्न पुछे, तथ माला ने कहा कि तुम अपने नाता के पर पलते ही। कुँगर सीपे गामा के पास गये और विदा गाँगो। मामा ने बहुत कुछ मामलाया, परंतु मास्यान न रहा। विदा होकर ईवर आया और वहाँ से चलकर पाली गाँव में आन देश किया। वहाँ कन्द्र नाम का मेर राजा या, यह प्रजा से कर भी संत्रा और अनीति भी करवा पर भर्योन् नितती कुमारी कन्या उसके राज्य में स्थाही जातीं उनकी परुले तीन दिन

५६ मुँइयोत नैयसी की स्थात

तक खपने पास रख लेवा था। श्रास्थान एक श्राद्यक्ष केथर में उत्तरा हचा घा, एस ब्राह्मण की कन्या जजान हो गई, परतु उसका विवाह न एका। उसे देराकर कास्थान ने ब्राह्मण से पूछा कि क्या यह विधवा है। ब्राह्मण ने कहा-महाराज! नहीं, यह ना कुमारा है। कहा इसका क्या कारत । उत्तर दिया कि यहाँ ऐसी अन अनीति चल रही है। कुँबर ने प्रश्न किया कि मेर के पास करक कितना है ? कहा महाराज! योस एक इजार पैदना डींग। कॉंबर ने कहा कि अपनी बेटा का विवाह करें। मेर से मैं समक्त लूँगा : ब्राह्मण ने कन्या परवाई, कर हो चुकते ही कान्हा के मनुष्य उसका गाडा में बिठाकर ले चले। आस्थान अपनी कोठरी म गया तथ वह ब्राक्षय फन्या मा चुपके से मागकर वहाँ चली आई। कान्हा के मतुष्या ने वलपूर्वक उसकी पकडना चाहा परतु राठोडी ने उन्हें मार भगाये। जय यह समाचार कान्हा ने सुने तो वह चढकर पाली श्राया। ग्राग्यान वाहर निकल गया, कान्हा ने पाली लुटी श्रीर उसके साधवाले लूट का माल नेकर चलते हुए, इसके पास घोडे से मतुष्य रह गये, तन श्राध्यान ५०० साथियां समेत उसपर मान पडाः लडाई हुई जिसमें कान्हा मारा गया। फिर लूटेरों का पीछा किया। निवने मेर मिले बनको मारते गये, माल सब छुडा लिया थ्रीर ८४ गाँव के साथ पाली फवह की । साथ ही भादाजय की चौरासा मा जा दवाई। **उस वक्त खेड में गोहिल राज करते घ। उनका प्रधान एक डाभी** 

उस वक्त खेड में गोहिल राज करते या जनका प्रधान एक दामी राजपूत या। किसा कारणा से प्रधान और उमके माई बन्धु गाहिलों से झप्रसज होकर सेंड से चल दिय और स्मास्थान का राज्य बटता हुआ देसकर मन में विचारा कि इनसे गोहिलों को मरवार्वे। यह ठान डामिया ने झास्थान के दिग श्राय सारा कथा

राठे।ह वंश सुनाकर कहा, इस तुम्हे खेड़ का राज्य दिलाते हैं। पूछा किस तरह? कष्ठा हम जब तमको सचना करावे तब तरन्त आकर चुक करना। इधर गोहिलों ने भी मिलकर विचार किया कि इन राठीड़ों का पड़ोस में श्राकर राजधान बॉधना दुखदाया है, इसलिए किसी प्रकार इनकी यहाँ से बालग करना चाहिए। यह मंतन्य ठहरा कि मला ब्रादमी भेज उनसे मेत्रा बढ़ाना भीर फिर दावत के बहाने उनकी यहाँ बुलाना पाहिए। ऐसा मत ठान डामा को भेजा और समका दिया कि हमारी म्रीर से खेड़ जाने की गाढ़ी मनुहार करना और गीठ

¥ o

जीमने का निमन्त्रय भी देना, जो स्वीकार दे। पीछे शुचना भेजने की हैपारी फराने। डामी जाफर आस्थान से सिखा, सब बाद निश्चित कर ली. श्रीर गंदिलों को कहला दिया कि गोठ की तैयारी करो, रावजी प्रावेगे। डाभा खेड की गया और गोहिलों से फहा कि हजार हो। तो भी हम तुम्हारे चाकर हैं, तुम्हारी वरावरी नहीं कर सकते. रावजी स्राते हैं सो दाहिनी वर्फ स्राप लोग रहना, स्रीर वाई श्रीर हम राड़े रहेंगे, ताकि वे श्रात ही पहले तुमसे मिले । गेहिलों को भी यह बात भर्जी लगी। आस्थानजी छाये। आभी उंने की आगे गया, धीर कहा कि "डाभी डावै गोहिल जीमही"। यह सुनकर राठाड नाहिलों पर जा पड़े, श्रीर सबक्रा मार गिराया श्रीर रोड का राज्य लेकर वहीं राजधानी स्वापित की । इसी से रोड़ेचा प्रसिद्ध हुए । े इस कहानी में सलता कहां तक है इनकी जाय ऐतिहासिक प्रमार्गा से की जाय है। मूजराज से।छंकी का समय, वि॰ सं॰ १०१७ में १०४२

तक बस है दानपत्रों में निश्चित है, चीर शहीहों की स्वातों के शबुसार भी सीक्षाजी ने विक संक १२३० के लगभग राज लिया—जार्ग कि एक लेख भग्यं भीडा पा चनी सरखाइ है गांव स सिता जिनमें वि॰ मं॰ १३३० में उसका देहात होना पाया जाना है। यथ विचारन की बात है कि प्रथम सो वि॰ गं॰ १२५२ में राजा जवर्षंद्र राठेड़ ही को मुण्यान शहानुहीन गोरी

५५ ग्रेंहकोत नैक्सी की स्वात रात्र सीहा की एक रानी सीलकनी प्रसिद्ध रात्र जयमिंद्ध की पुत्रा घी, जिसके पेट से आस्थान ने जन्म लिया। दूसरी रानी चावडा सीभाग दे मूलराज वागनाधीत की बेटी, जिसके दो पुत्र

त्रात सेवराम वर्दाईसेनाव की---राजा वर्दाईसेन कन्नीज में राज्य करता था। उसका पुत्र सेत-

**ऊद**ष्ट श्रीर सीनिय घे**.**।

रात यहा सर्दार या, परंतु यह तीन पैसे भर ध्यमल रोज दिन में तीन बार साता था। किसी ने यह बात राजा के कान तक पहुँचाई

खीर राजा ने कुँवर को बुलाकर पूछा कि फितनी श्रफीस शांत राति हो। पद्दले तो उसने कहा कि मैं नहीं साता, परंतु जब राजा ने सपनी आग्रा दिलाकर सत्य वात कह दने का आग्रह किया तो कहा कि तीन पैसे भर राज साता हैं। राजा ने अपने सन्मुस अमल मांवाई

न पुद में मा। क्यीन विवा जिसके पीढ़े भी सप्यद के पुत्र हरिश्यह का राज्य सास पास के मदेश में रहन का पता हमके। उसके महावी गहर के दानपत्र से क्याता है। हस श्रवश्या में क्योत हुटने वर स्वयन वे शुक्र का मारवाइ में स्थाना से पन नहीं सकता। हही सूर्यका और ठावु की बात यह थे। निरी जटपटाँग ही दोखती है। अला करीब वेड़ सी वर्ष पूर्व सीहाजी मूळ-राज्ञ की सहायता कर ठावा कूलाबी को कैस मार सकते थे। सूळराज्ञ ने

ारा जिर्देशना है। द्वाला है। अहा जगा वह सा वय दूर सारामा पूर राप्त की सहायता कर छाता छूटायों के विक्र मार सकते थे। मुद्दारा की अपन मामा यावडे सामतराज का मारकर गुजरात का राज विचा और फिर सेराह के राजा महरित्र पर खड़ाई की थी, किस्को मरद पर ठावा कुटायों आवा था। जब चावडा का राग ही न रहा तो चावडे छाता स ठच्छे कहाँ स ? गोरिहर्ज की अपना का भी यही पणा जाता है कि जबच द राजोड के सारो पर उसके पीते सीहाजी ने वन्हें सेक्यर से विकास था।

हस एयल में एक जगह तो राज सीहा का मुळराज सालकी का समकालीन कहा है जीए यहा उसकी राजी को विद्राराज जयविष्ट की पुत्री पताळाया है जिसका शासनकाल के १९२६ से स० १९२६ तक निमित है। लाखा फुळायी को भारता जीए सिन्द्रशत की येटी व्याहना सही नहीं।

राठाड वंश श्रीर सत्यासत्य की जाँच के लिए कुँवर को खिलाई। जब देखा

कि वह सचमुच ऐसा ब्रमलदार है तो राजा कहने लगा कि जो मनुष्य इतनी प्रमल खावे वह क्या प्रतपार्थ कर सकता है। ॲवर बोला.. कोई कार्य्य वतलाकर परीचा कर लीजिये। यदि इतने पर भी ब्राप मुक्ते ब्रयोग्य समक्तरे हो वे। मैं कैसा गले ही वेंघता हैं. मैं भो कहीं कमाही खाऊँगा। राजाको ऊँवरके वचन सन कुछ कोध धाया, कहा-प्रव तक ते। कुछ कमाया है नहीं, अब कमाओगे तो देखेंगे। कुँबर व्रपने स्थान पर आया थीर रात्रि को शस्त्र याँघ, घोड़े पर चड चल निकला।

५€

एक राजा के नगर में जाकर वह उसकी सेवा में नियक्त हमा। एक दिन वह राजा शिकार की गया, और जब धासेट कर श्रम निवारण के बास्ते बच्च की उंदो छाया में बैठा या तब एक राचस मृगका रूप धर राजा के पास से निकला। राजा ने **पसे मार लोने** की क्याज्ञा दो। वहां उसके दूसरे सर्दार ते। बैठे दी रहे, परंतु सेक्राम तरंत सवार होकर सूग के पीछे पड़ा। बहुत दूर निकला गया तय राचास ने भैंसे का रूप धर क्रिया और कुँवर के सम्मुख दीड़ा। सेठराम भी सँमलकर बार करने की तबार है। रहा, कि राचम तत्काल अपने रूप में प्रकट हुआ थै।र कहने लगा कि है बलबंड राजवृत तु बर्दाईसैन का पुत्र होकर इस राजा फी पास क्यों रहा ? यह वे। किसी काम का नहीं है, ध्रय तू मुक्ते १०० पकरे, १०० मैंसे श्रीर सी मन मद की मनदार दे दे ! सेतराम वैज्ञा—फल ट्रॅंगा! इतना कह पीछ। फिराराजाने पृछाता कड दिया कि इरिग्र द्वाचन काया। दुसरे दिन कर्य शति की बलि का मामान साथ हो सेतराय उस राचस के स्थान पर पहुँचा थीर उसकी तम किया। संतुष्ट दोकर राचम कहने लगा कि संतराम !

६० ग्रेंह्योत नैयसी की रवात में तुम्को प्रसद्य द्रव्य दिसायें देता हूँ। ज़ेंबर ने उत्तर दिया कि सुभे द्रव्य की सावस्यकता नहीं वह तो मेरे पास भी बहुत है, परत

सुभे द्रव्य की झावस्यकता नहीं वह तो मेरे पास भी बहुत है, परतु ऐसी वस्तु दे जिससे मेरा यश वढे ! राचस ने कहा—''तेर में पांच हाधियों का यन होतेता।'

कुछ दिने। पीछे कुँबर इस राजा की सेवा छोड़ किसी टमरे नरेश के पास जा रहा। वहाँ चार रुपये राज के मिलें. परत राजा उसका झादर बहुत करै। सेतराम जब दर्गर में जाता ता श्रपनी बर्ज़ी साथ लिय जाता। अन राजा कहे बैठा ता वर्छी भूमि मे नाड देवे. वह फर्श चोरकर झाँगन में हाछ भर घुस जावे। यह देख राजा व रानी हैरान हुए। वह रोज भिन्न भिन्न स्थान मे पर्छी गाडता, जिससे झाँगन में जगह जगह खड़े पड गये। एक बार रानी ने लोहें के सात तने अनवाये। एक एक दवा सवा सवा मन का था, थीर जहाँ सेतराम आकर बैठता वहाँ गच में गडवा दिय व ऊपर फरी विद्याया । प्रमात की सेतराम आया, वर्डी गाडी तो मूमि कुछ कडो सी लगी, तब धोडा जीर किया, सी दो हाघ भूमि में धूँस गई। उसने सोचा कि द्यान नो वर्छी ने बल कराया। ् रानी ने विचार किया गाड तो दी है, परतु ब्रय निकालेगा कैसे। चलने के समय कुँवर ने वर्छी सींचा तो सातों तवे भी गींधे हए साघ ही निकल आये धीर ब्रॉगन मी खुद गया। उसका यह बल देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। एक दिन सेतराम की साथ ल नंर-पति मृगया की गया, सैतराम ने एक शुकर के पीछे घोडा लगा दिया, दर तक साथ लगा चला गया, और हाधियों के वन में जा पड़ा. दिन छिप गया, अधकार छाने लगा, तब सेतराम एक वृत्त पर चढ-कर बैठ गया चोडे को तले बाँघ दिया। एक सिंह ने आरकर उसे भचण किया। प्रभात हुआ, दिवाकर की किरणों ने चारों ध्रीर

प्रकारा फैलाया। वह वृत्त से नीचे व्यवस, देसे तो वेग्हे के अस्य पड़े हुए हैं। ग्राप या रारीर का भारी, पैदल चलने में कष्ट होता या, तर एक नारियल के भाड पर चड बैठा, थोडी ही देर पोळे एक वडा

ग्राह्मेट वंश

88

एक नारियल के फाड पर चड बैठा, थोडी ही देर पीछे एक वडा हाथों उस फाड़ के भीचे आया, सेवराम चळलकर उस पर आ हटा। हाथों ने उसे नीचे गिराने का बहुत प्रयन्न किया थ्रीर वडा 'जोर लगाया, परंतु बसने दो एक कटार इस बल से मारे कि हाथी बिलो सन गया।

उस हाथी को लिये वह राजा के दर्वार में पहेंचा और अपना सारा पृत्तात कह सुनाया, राजा बहुत ही प्रसन्न हुन्या । उस राजा का एक भाई दूसरे नगर में राज्य करता था, उसका पुत्र विवाह कर ष्प्रपनी नव वधू को लिये कारहाथा कि सार्गमे उस रानी की प्रकृति विगड गई। पास ही एक नगर था। वहाँ भ्राकर ठहरे और वैद्य की धुलाया। वहाँ के राजा का नाई वैद्य था, यह स्राया । कुँवर ने उसे क्षे जाकर श्रपनी खो की बाडी दिखलाई । उसका द्वाय देखते द्वी नापित की विस्मय हुआ श्रीर मन में कहने लगा कि ''श्रोहो ऐसे इस्तकमलवाली रमयी तो रूप की राशि द्दीवेगी" दवा वतलाकर घर भाया। इस प्रकार एक मास उनको वहाँ घीत गया। रानी की घाराम हुन्ना तन वैद्य की घोडा सिरोपाय विदा में वे आप कृच की तैयारी में लगा। नाई ने अपने स्वामी को जाकर सब कथा कह सुनाई, और उस रानी के रूप की इतनी प्रशंसा की कि राजा का दिल द्वाध से जाता रहा। वह सवार द्देशकर कुँवर के देरे पर आया और वहत मनुहार के साथ कहा कि भाप इसारी मेहमानी जीमकर जाना । कुँवर ने भी उसकी स्वीकार किया। तैयारी हुई राजा ने ऐसा तेज मद मेंगजाया कि जिसकी मूँट भरते ही अयेत ही जाने। फिर अपने नौकर पाकरों को ६२ मुँहणोत नैयासी की क्यात समाभाकर कहा कि जय कुँवर यहाँ धावे और यद की मनुहार चले तब में कहुँगा कि "कुँवरजी एक प्याला धीर लो" तस यहाँ

संबेत है। सनते ही तुरंत हट पढ़ना, श्रीर मार लेना। श्रव केंनर

ग्रवनं साधियां समेत गढ़ में गाठ जीमने ग्राया । इन्होंने उसकी मद पिलाकर छकाया, धीर माघवाली की भी वही दशा हुई. वय राजा ने सांकेतिक शब्द कहे कि "एक एक प्याला और फिरं"। यह सुनते ही राजा के मनुष्यों ने शपाशप वजवारें चनाकर कुँवर व इसके साघवालों की मार लिये, राजा कुँवर के हेरे पर पहुँचा धीर उसकी स्रों को लो जाकर अपने महल में बिठा दिया ! कुँबर के रहे सहे साबी प्राय लेकर भागे, श्रीर अपने राजा को माकर सारा हाल सुनाया, तन उमने साथ इकट्टा किया, श्रीर श्रपने भाई से भी सहायता के लिये एक इजार सवार गाँगे। भाई ने कहलाया कि चाही तो हजार सवार भेज दूँ, और चाही तो स्रकेले सेतराम को दूँ। इसने सेतराम क्री बुलाया और साथ लेकर अपने पुत्र का वैर तीने की शत्रु के देश पर चढ़ाई कर उसका गढ़ जा धेरा। उसने भी गढ़ कोट सज खूब मुकावना किया। एक वर्ष

लडते थीत गया परंतु गढ़ टूटे नहीं, वब ता राजा ने निराश होकर सेतराम से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। उसने उत्तर दिया कि मेरी सहायवा पर बने रही तो गढ़ के किवाड़ तो मैं तीहे देता हूँ, तुम मीव्र घुस जाना। यह सलाह कर वे सब दर्वाजे जा लगे। सेतराम ने कपाटों को जोर से वका मारा धीर बे टूट पड़ें। राजा भीतर घुस पड़ा, शत्रु मारा गया श्रीर सेतराम भी घायल हुमा, गढ़ द्वांघ ष्याया, तव राजा,ने सेतराम की पीठ ठोककर कहा-"बड़े राठोर, जैसी वीरता तूने की वैसी कीन कर सकता है! अब मैं तुम्हें और तो क्या रीम दूँ, अपनी वेटी तुभी व्याह देता हूँ।" देश आय, पुत्री का विवाह सेत-राम के साथ कर, अपना आधा राज दहेज में दे दिया। एक मास तक तो सेतराम वहाँ रहा, फिर अपनी स्त्री की साय लिये अपने स्वासी राजा के पास चला स्नाया। उसने श्रादरपूर्वक उसको रत लिया। यहाँ एक बार एक भीमिया नाम के डोडिये से ब्राकर गैएँ घेरीं। स्वालों ने प्राकर प्रकार की कि १४० सवार साथ खिये मोमिया वित्त लिये जाता है। सुनते ही सेतराम श्रकेला घोडे पर चढ दीडा श्रीर भोमिये को जा लिया। भोमिये ने कहा- "अरे रजपूत । हथियार डाल दे और वापस चला जा 117 सेवराम ने उत्तर दिया—यदि तुमको अपना प्रायाच्यारा है ता वित्त और शक्ता छोड दे और जीता जा, नहीं दे। बार कर मोमिये और उसके साधियों ने सात वास तीर एक साथ चलाये से। सेतराम के लगे, युद्ध मचा । अत में सेतराम ने भोभिये की मार लिया और उसके साध के सवार भागे, सी कितनेक की ता तीरों से मार गिराया और दूसरे शख छोड शरब में भाये उनकी मुक्कें बाध, हिषयार सिर पर धर, गाँवों समेत द्यागेकर लेचला। राजाओं पीछेसे चटकर चला या जब उसने इनको त्रावे देखे तो जाना कि भोमिया ने सेवसम के। मारा श्रीर वही चला श्राता है, परतु जन लोगों से झागे बडकर देखा तो जान पहा कि सेतराम शत्रु की बांधे धन लिये आ रहा है। राजा ने यडी रीम की, कई हाथी घोडे दिये। कुछ समय पीछे सेतराम यहे ठाट से अपनी रानी को लिय कन्नीज आया, पिता के चर्गो। पर गिरा, राजा वर्दाईसेन पुत्र की देख बहुत प्रसन्न हुआ श्रीर पिता पुत्र झानंद के साथ रहने लगे। कई वर्ष पीछे राजा वद्धिसेन

मॅहवोच नैयसी की ख्यात EX का शरीर छूट गया थ्रीर सेतराम पाट बैठकर कन्नीज का राज्य करने लगा श्रीर वहा प्रतापी राजा हुआ । \* यह बहानी माटों की क्यालकल्पना ही है । मला, कछीज के महा

राजा का पारवी पुत्र, और अरेला निकलकर ४ रू॰ सेज पर कहाँ जाकर नीकर होते। तद्वितिस जयगद के पीछे तो कछोज पर राठोडी का श्रधिकार रहना मित ही नहीं होता, बार यदि रहे भी हा ता जयबंद का युत्र हरिश्चन वहां का राजा होना चाहिए। क्या बदाँईसेन बैमी का विरद था, या कोई धीर वसरा था. चीर फिर सेनराम ने भी कबीज ही पर राग किया, सा सीहा से वसीज लुडाया किसने १, इसी य्यात में दूसरी जगह जहाँ वशायली दो है धर्दा बदाँहसेन, बार सेनराम का नाम नहीं है। यहाँ राय सीहा के पीछे श्रासथान का नाम है जिसके ब्लुर गादेगी हुदी ( पढ़िहार ) बुदम मेहराजीत की पुत्री से भूतड, घाँघार भीर चायम नाम के पुत्र हुए थे।

## तीसरा प्रकरणः.

## राव छाड़ा—राखी वीराँ हुलखी का पुत्र टीडा

राव टीका-इसकी एक राखी ताराई वाख राखा वरजागीत की वेटी थी, जिसके पेट से सहस्रा उत्पन्न हुआ था। राव टीडा धीर राव-सामन्त्रसिंह सोनगिरा में भीनमाल के सुकाम पर युद्ध हुआ। सोन-गिरे हार खाकर भागे और टीडा ने उनका पोछा किया ! सीनगिरे राप की राखी सीसीदकी सुवली भी युद्ध में साथ थी। उसके रख की राठोड़ी ने जा घेरा। टीडा भी आगे मार्ग रीक खड़ा हो गया श्रीर फहा कि रव फेर दे। सीसीदवी बीजी किस वास्ते ? राव टीडा ने उत्तर विया कि तुक्तको ले जाकर अपनी राखी बनाकेंगा। सीसी-द्यां ने कहा यह बात तो तब हो अब तुम मेरे पुत्र की पाटवी करी। राय ने इसकी मंजूर किया थीर सीसीदणी की घर लाया, सुख हुमा और उसने पुत्र कान्हड़देव जाया । पाटवी वह हुमा । टीडा का बहा बेटा सलखा राज्य से वंचित होकर इधर उधर भटकता किरा । राज्य की खामिनी सीसोदगी हुई जी वह करे से। प्रमाण। इसका एक पद फहते हैं,-"सुवड़ीवीड़ै मिल गई, सी संवल सी सरख।" पीछे गुजरात के बादशाह की फौज मेहबे पर धाई, भगड़ा हुआ। राव टोडा मारा गया भीर सलखा की कैंद कर मुसलमान साथ ले गए। राव फान्द्रइदेत पाट वैठा । बाठोड़ों ने सलखा की छुड़ाने के कई प्रयत्न किए परन्तु कुछ म चलो । तत्र पुरोहित बाहड़ व शोजड़ नाम के देर माई, जागी का मेप धारत कर, कानों में मुट्टा पहन गुजरात गए। पंदोनों रूप, रंग थीर शरीर में भी श्रच्छे से श्रीर वीवा वजाने में

मॅहणोत नैयसी की ख्यात ξĘ भी प्रवीस से । नगर में धूस पड़ गई कि दे। सुंदर जेंगों वहुत हा उत्तम वीनकार श्राये हैं। वादशाह ने भी सुना श्रीर उनकी वुलाया। वन्होंने भी धपना गुण प्रकट कर शाह की रिकाया, तत्र बादशाह ने प्रसन्न द्वीकर फर्मीया कि जी चाही सी मागी! इन्होंने हाथ जोडकर इन्जें की कि हमारा भोमिया यहाँ औद में हैं उसे छोड़ने का हक्स दिया जाये ! वादशाह ने पृद्धा कैं।न सा भोमिया, कहा मेडने का राव सलस्या । वादशाह ने छसे छोड दिया । ये उसे लेकर मेहवे

द्याये श्रीर कान्हढदेव ने उसे जागीर निकाल दी । कान्हडदेव का

पुत्र त्रिभुवनसी हुमा जिमसे उदावत राठोझें की शास्त्रा चलीक्ष । राव धृष्टड-राखी द्रोपदा, चहुवाय लखनसेन प्रेमसेनात की वेटी जिसके पेट से रायपाल, पांघड, वाघमार, कीरतवाल छीर लग

इय नामी पुत्र हुए। राव रायपाल-राखी रख्नाहे भटियाखी रावल जेसल उसाकीत र्का बेटी, जिसके कान्ह, समर्गान, लदमयसिंह और सहनपात चत्पन्न हुए। ( कर्नल टाड न रापल जेसल का समय स० १२०६ से १२२५

-तकदियाई ।) राव कान्ह-राणा कल्यावदे देवडी सलया ल्रॅमावत की घेटी जिसके पुत्र जालग्रसी, विजयपाल ।

राव जानवासी-रावा सरूपदे गोहिलावी गोदा गजसिहोत की नेटी, जिसका पुत्र छाडा।

्र जालेर के सब सामतिस है का राव टीडा का समकालीन होना संभव

हे. पर तु मारवाड की स्थात में तो सब टीडा का सिवान के परमार राजा शीतळ देव की महायता में मुज्तान चलावरीन सिल्जी देहली के पादशाह

के मुकायते में मारा जाना लिखा है। राव टीडा के समय में गुनरात में ज़दी बादशाहत स्यापिन,नहीं हुई थी। हो मुखतान मळाउदीन शिळजी ने गुजरात

नाघेली से ले अस्य जिंबा याँ।

राव संलखा—राव मलखा के पुत्र नहीं था। एक दिन वह वन में शिकार के वास्ते गया श्रीरदर जा निकला। साथ के लीग सब पीछे रह गये। जब तुषा लगी तो जल की खोज में इघर उधर फिरने लगा। एक स्थान पर उसने धुआँ निकलते देखा। जब बहाँ पहुँचा ते। देखता क्या है कि एक तपस्ती बैठा तप कर रहा है। इसने उसके चरण छ तर अपना नाम ठाम वतलाया और कहा कि व्यासा हूँ, छपा कर थोडा जल पिलाइए । तपस्वी ने कमञ्जल की तरफ इग्रारा करके कहा कि इसमें जल है, तुर्भापी ले और अपने घेट की भी पिला। सलुदा ने जलपान किया, बाहे का मीपिनाया थीर देखा ता कमहल ज्ये। का त्ये। भरा हुआ है, तब ते। उसने जाना कि यह कोई सिद्ध है। हाय जोड विनवी करने लगा कि महाराज। आपकी कृपा से श्रीर ते। सब ग्रानंद है परसु एक पुत्र नहीं है जोगी ने अपनी भोली में से भरम का एक गोला निकाला और ४ सुपःरी। कहा यह भरन श्रीर सुपारी राखी की दिखाना, उसके ४ पुत्र होंगे। पहले पुत्र का नाम मिलनाथ रखना । सलखा गोला धीर सुपारी ले घर धावा, राखियों को खिलावा, गर्भ रहे धीर ४ वेटे हुए, तब जोगा के श्राज्ञानुसार ज्येष्ठ पुत्र का नाम मिल्लनाथ रक्खा, श्रीर उसे जोगी का भेष धारण कराके युवराज बनाया । राव सल्या के तीन राग्यियाँ थीं -एक जाबीदे, चहुनाव मुजपाल हेमराजीत की घेटी जिसके पुत्र महिनाय, जैवमाल, दूसरी राखी जोड्या धीरदेव की वेटी जाह-याबी, बीरमदेव की माता, चीसरी गोरज (गररी) गोहिलाबी, जयमल गजसिंहोत की वेटी जिसका पुत्र शीगींत था ।

फान्हडरेव मेहबे में राज्य करता था। सलावा (क्रपने माई) की चर्मने सलकावासी एक गाँव जागोर में दिया, वह बढ़ाँ रहता था। एक दिन वह कपनी राबी के बाले कुछ सामार्न खरीदने की. मेहने पर सवार हो लीटा। मार्ग में जाते क्या देखा कि ४ नाहर एक नाले के पास बैठे हुए अपना भद्य सा रहे हैं। न्नको देस सलसा घोड़े से नीचे उतर मूमि पर बैठ गया श्रीर राठों ने कहा कि में इस शकुन का फल पृद्ध आर्कें। वह भागा हुआ राव कान्हडदेव के पास प्राया और कहने लगा—सलताजी त्राये थे। सीदा सरीद मेरे सिर पर गठडो घर अपने गुढ़े (गाँव) को जाते थे, हर यह शकुन हुए। जो राया वह चीजें सावेगी उसका पुत्र राजा होगा। यह बात में तुमको चिताने के बास्ते बाया हूँ। उन चीजों को सलुराजी सहित मेंगवा लीजिए। कान्हहदेव वे अपने आदमी भेजे कि जाकर सलस्वाजी की ने भाग्री। इधर सलखा ने दे। एक घटी वक तो राठी की राह देखी और उसे आता न देसकर गाँठ की

मुँइषोव नैषसी की स्याव

भ्राया धीर सीदा ले, एक राठी वेगारी के सिर पर मीट धर, घाडे

٤s

कान्त्रहदेव के मनुष्य धाये तो सल्या की वहा न पा पाछे लीट गये। पीछे से राठा भी सल्हा के पास गया और कहने लगा "रावली चार घेटे हांग, वे इस धरती पर राज करेंगे धीर ठकराई हुन्हारे घर में रहेगी"। "तुन्हारा कर दसी दिशा में र्पेनोगा थ्रीर पुत्र तुम्हारे सहापरात्रमी होग । शठो से राकुन का एसा फल सुनकर मलला श्रवि इपित हुआ श्रीर इस पगडी वैधनाई। दूसर शकुनिया से भी पृछा ता चन्होंने भी वही बात कही । फिर मालाजी, वीरम, जैवमाल ध्रीर सीमव चार पुत्र सलता के हुए, माला और जैतमान एक छा से धीर वीरम तथा सीमत दूमरी राधियाँ में।

ग्रपने भागे घोडे पर घर लिया भीर चलकर गाँव में पहुँच गया।

राव मालानी वा मधिनाय-जन माला वारह वर्ष का सूधा तन मेट्दे राव कान्हडह के मुनर को गया। राव ने मी उस पर पड़ो छपा दर्शाई श्रीर कछ रेजीना नियत कर दिया। साथ विठाकर भीजन कराने लगाः मालाभी राव की सेना भली माँवि करता था। एक दिन राव कान्हडहे शिकार की चढा। उसके भाई बेटे श्रीर राज-पुत भी सब साथ थे। माला भी चाकरी में था। जब राव मुगया कर पोछे फिरा तब माला ने राव का परजा पक्त हा श्रीर कहने लगा कि घरती का भाग माँगूँ, छोडूँ नहीं। राव ने बहुत समकाया, परंतु जसने एक न मानी। राजपूत सब दूर राडे देखने रहे। कहने *स*गे कि काका भवीजे की लड़ाई में हम क्यों बीच मे बेखें, ध्रपने द्याप निपट लेंगे। राव कान्हड्दे बोला कि माला । मैं तुभी तीसरा भाग हुँगा। तर माला ने कहा कि इस वात की अभी क्रियत कर दे। और राजपृता की जमानत दिलवाचा तो छोड़ दूँगा। राव ने वहा इकरार -लिए अपने राजवृत्ती की साची करा दी और फिर राठीडियों ने श्राफर साहा के भाग की भूमि वर उसका द्रविकार जमा दिया।

धव माला वन मन से राव काल्इड्देव की सेवा करता था। उसकी बुद्धिमान जानकर राव ने उसकी ध्रपना प्रधान वना दिया। तर राव के सर्वार कहने लगे कि जिस ठाकुर ने ध्रपने भाई की प्रधान पद दिया उसका राज गया समकता। याला ने ध्रपना ध्रमल यच्छी उरद जमा लिया धीर राजकान भी उत्तनता के साथ पताने लगा, परतु राव के राजपुत इस वात की पसद न करें। एक बार दिल्ली के वादसाह ने देश में दह डाला धीर सेहये में भी उमके किरोडी इंड उमाइने की ध्रमवे। राव काल्ड्डदेव ने ध्रपने सर्वार मार्डिश की प्रधान करती हाथ सर्वार मार्डिश की एकन कर सलाइ की के ध्रम नया करना चाहिए। माला ने कहा कि दंद नहीं देंगे, करोडो की मारिंगे। यह मत मव उन्होरों के मन सावा। कहने लगे कि कीस मारिंगे? कहा इनकी सुदा सुदा कर सिन्न किन्न क्यां के जाकर मारना चाहिए। यह . मुँइयोव नैश्वसी की रूपाव

100

सलाइ सबने मंजूर की। किरोड़ों को बुलाकर कहा कि तुम अपने श्रादमियों की गाँव गाँव में मेजी सी पैसे वसूल कर लावें: ग्रीर निश्चय यह किया कि स्राज के पाँचवें दिन दोपहर की सबका काम थना दिया जाये । बादसाही नौकरों में जो सर्दार था उसकी ते। माला अपने साघ से गया और दूसरे आदमी पृथक् पृथक् स्थानी में गये। इसरे हा सभी सद्दिरां ने वादशाही नाकरें। की नियस दिन पर मग्वा दिया, पर्यंतु माला ने किरीड़ी की बड़ो छातिर की धीर पाँच दिन पोछे उसको चुपके से कहा कि राव कान्हड़देव ने तेरे सव आदिमियों को मरवा डाला है परंतु मैं तो तुम्ते नहीं माहेंगा। फिरोडी कहने लगा कि जी एक बार जीता जागता दिल्ली पहेंच जाऊँ तो मेहबे का मालिक तुभ्के करा हूँ। माला ने उससे बेाल बचन ले श्रपने ब्रादमी, साघ दे दिल्ली पहुँचा दिया। उसने जाकर बादशाञ्च की हजूर में मुकार की कि मेइवे के राव कान्हडदेव ने बाद-ग्राही सब नीकरों की, जी मेइने गर्य थे, मरवा डाला धीर में माला की मदद से बचकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। माला इजरत का सास वंटा "यडा योग्य श्रीर इजूर का रीररवाह है। बादशाह ने माला

को इजूर में बुलाया। यह भी गढ़े ठाट से दिल्ली गया श्रीर दर्शर मे भृतिर द्वीकर कदमबोसी की बादशाह ने नवाजिय कर वहाँ रावलाई का टीका उसके सिर पर लगाया। कुछ दिन वह दिख्रो में रहा, पोछे से राव कान्हहदेव का शरीर छूट गया श्रीर उसका पुत्र त्रिशुवन पाट बैठा, बन माला अपने घर लीट भाषा। त्रिसुवनसी ने भावने राजर्ती को इकट्टा कर माला से युद्ध किया श्रीर घायल हुआ। उसकी सेना साम गई। उसका विनाह ईदे पहिदारों के यहाँ हुआ घा, इसलिए समुरालवाने उसे खे गये और मरहम पट्टो कराने लगे। माना ने सोचा कि वादशाह ने टोका दिया ते। क्या, जब

तक त्रिभुवनसी जीता है; राज मेरे हाथ लगने का नहीं । तब उसने त्रिभुवनसी के भाई पद्मसिंह की मिलाकर उसे यह दम दिया कि जी तू त्रिभुवनसी की सार डाले ती तुभी मेहवे की गद्दों पर बिठा दूँ। पश्चसिंह राज के लोग से उसके काँसे में प्रागया। जार्कर जो नीम के पट्टे उसके भाई के घावों पर बॉघे जाते थे उनमें संखिया मिलाया। घावों द्वारा विष शरीर में ज्याप गया और त्रिभुवनसी काल प्राप्त हथा। यह हत्या कर पद्मसिंह माला की पास आया थीर कहने लगा कि सुभे टीका दे। माला ने उत्तर दिया कि इस तरह टीका नहीं मिलता है, दे। गाँव ले ले और वैठा हुआ ला। दे। गाँव दे दिये। पद्मसिंह अपना सा सुँह लेकर चला आया। राव माला शुभ मुहूर्त दिखा सेहवे में चाकर पाट वैठा और ध्रमनी आया दुहाई फेरी । सब राजपूत भी उससे आकर मिल गये श्रीर उसकी ठक्कराई दिन दिन यहने लगी। राव बीदा ने मेहवा बसाया, पहलो ये भिड़ में रहते थे।

राव माला ने श्रवने आई जैतमाल को सियाइं। जागीर में दिया श्रीर द्विमात भाई वीरम श्रीर सैामत भी मेहने के पास गुढ़ा वॉय-कर रहने लगे। माला के पुत्र भी वड़े पराक्रमी हुए। वे वीरम की यहाँ रहने नहीं देते के, तब वह जीइवा के पास जा रहा। ( जोइये • या वीदिय एक प्राचीन चत्रिय वंश है।)

रावल पड़सी भी माला की धाकरी में धान रहा और उसे अपनी फन्या विमलादे व्याह दो । जगमाल मालावल, रावल पड़सी धीर होगा सीमालात तीनी में बड़ा मेल बा। राव माला ने दिस्ली धीर मोह के वादशाहों की फीजों से युद्ध कर उन्हें पराजित किया। यह पड़ा सिद्ध हुआ भीर उसने अपने पाटबी पुत्र जगमाल के सिर पर हाग परकर उसे युवराज बनावा। ७२ ग्रॅंइगोव नैयसी की ख्याव

एक बार वर्सीत के मैसिम में जगमाल ने हेमा सीमालांव से कहा कि मेह बरसता है, पृथ्वी चारों ओर रमणीक वन रही है, देश सुहावना लगता है, विदे रावलंको खाद्या दें तो हम कुछ काल के लिए घल में चलकर रहें। हेमा ने रावलंको खाद्या तो। कहा १५-२० दिन रहकर लीट खावेंगे। रावल घटसां, हेमा और जगमाल खारोड के बात्ते जिकने। ऐसी सचन नमी में जाकर ठहरे

कि जहाँ जाल और खेजडों की फगी की लिये सूर्य का प्रकाश भी न पहेंचता या। यस्ती क्रासपास न घी। वहीं शिकार सेलने सारे। एक दिन प्रभात की समय ये घोड़ा पर सवार हो बन-विहार की चने। कुछ दर पर गरे थे कि एक साठा (३० पुरुष गष्टरा ) कुँवा नजर भाषा। पुरुष के। उसकी जीव जल निकाल गाँव में चले गये थे. कोरल एक ह्या रह गई था। उसने लाव की समेट कथे पर लटकाई। चरम भूग को बाँह में डाले और सिर पर पानी का भरा हुआ ग्रहा धर यह जा रही थी। इन्होंने उससे पूछा कि मेहवे का मार्ग किथर है तो उसने अपना हाय लवा कर मार्ग बतना दिया। यह देस-कर सनको यडा आश्चर्य हमा। श्रापस में कहने लगे कि ठाक्ररे। इस याला का वल देखा, कितना भार चठाये हुए है। चनमें से एक राजपुत ने घाडे से उतरकर उस को का मारा वाक अपनी क्षाल में घर लिया थीर उसे उठाने लगा, परत डाज न उठ सकी। हेमा ने भपने एक साधो को मेज उससे पुछवाया कि वह कुमारी है या विवाहिता। जन जाना कि कुमारी है, तब तो सब घोडी को दोढ दोडकर उसके साथ हो विये, आग वस्ती आई। एक राजपूत सेल सँभाले राडा था। इन्होंने उससे पृद्धा कि वस्ती किमकी है! राजपूत—जासोलिकवी की। प्रश्न किया कि यह किसकी

येटी है। राजपूत-यह मी राजपूत ही की लडकी है। पूछा-

ठाकर, तुम्हारी क्या जाति है! राजपूत-मैं भी से।लकी हूँ। ये सव उसके घर उत्तर पहे। गाँव के दूसरे होग भी आये. सम मिलकर इनका श्रविशि सत्कार करने लगे । फिर हैमा ने लडकी के पिता की युलाकर कहा कि तुम अपनी बेटो का विवाह क्रेंबर जगमाल के साथ कर दे। । राजपृत योले—जी "इस मालाजा के राजपृत, किसान लोग, जगल के रहनेवाले हैं, हमारा वडे ब्राद्मियो से कैसा सबधा "दमारे थालक राजरीतियाँ क्या समार्के। ये तो राजा हैं श्रीर हमारे होक ते। गॅबार लोग हैं।" तब हेमा ने कहा-ठाकर! कुछ भा हो, राजपूत की बेटो हैं। सच्या समय बाँस राढे कर, चमरी बाँध, जगमाल का विवाह कर दिया। तीन चार दिन ने वहाँ रहे। सीर्लक्षयी सगर्भा हुई। जनमाल मेहवे झाया धीर अपनी छो को पीहर ही में छोड़ी। दिवस पूरे होने पर उसके पुत्र जन्मा। नाम क्रमा रक्या और वह निम्हाल ही में पलने लगा । मालाजो के राजसमय में बादशाही फीज मेहने पर प्राई।

मालानों के राजसमय में बादशाड़ी कीन भेड़बे पर आई। माला ने अपने उमरा की जुलाकर पृक्षा कि अप क्या करना चाहिए। वे लोग कहने लगे कि तुकां से युद्ध कर उन्हें जात लेने की तो हमारे में सामव्ये नहीं। हेगा ने कहा—तो रात की छापा मारे। सक्की यही सलाह ठड़री। मालाजों के हुक्म से सदीरों के नाम लिएने गये और उनको आहा हुई कि शम्बून मारो। तुक्कं नहाँ रात रहते यहाँ काठ के खमें से कार्तने लेटकर घर से बना लेते ये और उनके अकसर ऐसी रचा के बरो में ठहरते थे। अप सेना मेंपूर्व के निकट का पहुँची तो उन्होंने रिवाह देने की तैयारी की। जामाल मालावत, कृपा मालावत, हंगा सामालोत, 'इन सर्वारों ने शकसरों की मारत का जिल्मा लिया और यह ठहराव किया कि गुमल सर्दार परो से रहते ही सो यानों की तेडकर थे। ही

में हचोत नेरासी की ख्यात को घर में ले जाना श्रीर सर्दार पर घाव करना चाहिए। हर एक श्रपने किये हुए मार्ग में अपना घोडा लो जावे, दूसर के बनाये

υV

दसरे सवारें को तो शाही सेना पर पठाया धीर ये चारी सर्टार क्रकसरी के सकान पर चने। हेगा सीमानीत न पहले यभा ते।ड कतात में गली फोड सेनानायक पर जा धान किया और उसकी मारकर उसके सिर का टाप उतार लिया। जगभाव ने घाडा दमाया परन्तु समा हटा नहीं, तब हेमा के किये हुए मार्ग में अपने घोडे को ले क्राया धीर घान किया। हेमा नै यह देख निया। सदीर मारा गया, सुगन सेना भागी धीर राठाडों ने उनका लटा । प्रभात होते राज्यती के मुजरे को खाये। राज्य भी दर्गर जोड वैठा थीर सबका मुजरा लिया। अस वक कुँवर जगमाल वाला कि

मार्ग से न ले जाने पाने । ऐसा ठइराव कर पहर गर राति गये

सेतापति को मैंने मारा है। तन हमा स न रहा गया। वह कहने लगा कि क्षेत्र निशानी बताब्री । रावल ने भी यहाँ कहा कि जिसने मारा होगा उसके पास कोई निशानी अवश्य होगी। हेमा ने वरत ट्राप निकालकर सामने रख दिया और कहने लगा जगमाल-जी। मैंने मारा सो तुम ही न मारा है, हम तो तुम्हारे राजपूत हैं, तम हमारी इंप्लट जितनी बहाओ उतना ही अच्छा है, न कि ऐमा कटने से । मेर किये हुए मार्ग में तुम अपना घोडा लाये श्रीर मुद्दें के ऊपर धाव किया, यह तुम्हारी मूज ई। हमारा ग्रापस में पहले ही यह ठहराव हो गया घा कि एक के किये हए मार्ग में ट्सरा श्रपना घोडा न लावे, अपनी श्रपनी गर्ला आप कर

स्रे। इस बात पर जगमान हेमा से सीक गया। फ़द्ध समय बीतने पर जगमान ने हेमा से कहा कि "हेमाजा. तुम अपना घोडा हमको दे। और इसके बदले तुम दूसरा घोडा ले लो।" हेमा ने उत्तर दिया-क्रॅंबरजो ! मेरे पास जो घोड़े राजपूत हैं वह तुम्हारे ही हैं बीर तुम्हारे काम के वास्ते ही हैं। कुंवर वीला-नहीं, यह घोडा दी मुक्तकी देना ही पडेगा । तब ती हेमा को भी जोश आ गया । कह दिया कि राज ! घोड़ा हो में न हुँगा। कुँवर ने कहा—ते। तुम मेरे चाकर नहीं। हेमा—नहीं ते। न सही। इतना कह मेहवा छोड आप खुबरोट के पहाड़ों में जा रहा ग्रीर मेवासी यन गया। वह मेहवे के इलाके की उजाइन लगा। यहाँ के १४० गाँवों मे उसकी घाक से धूँवाँ तक न निकलने पाता या लोग भाग भागकर जेसलमेर जायसे। ईमाके डर के मारे बडाँ कोई रहा नहीं : कई साल तक तो यह उपवृब लगा रहा परंतु जब राव माला रेगगमस्त हुआ और शरीर बहुत निर्नल है। गया, संहफाल म्राखों के म्रागे फिरने लगा, तम उसने अपने बेटे पोते कुटुंग परि-बार श्रीर राजपृत सर्दारा को अपने पास बुलाया श्रीर कहने लगा कि इतने दिन तो में देश में बैठा था, अब मेरा काल निकट या गया है। आंही मेंने कूच किया कि हैमा मेहवे के दर्वाओं पर आकर घाव करंगा श्रीर गढ़ की प्रोल पर छापा मारेगा। है कोई ऐसा राज-पूत जो हैमा को मारे ? रावल ने ये शब्द दे। तीन बार कहे परंतु किसी ने जबान तक न खेाली। ( जिस सीलंकनी की जगमाल व्याह-भर उसके पीहर छोड़ आया या, उसके पेट से कुंभा ने जन्म लिया. यह ऊपर किस श्राये हैं। जब कुंशा संयाना हथा ते। वह अपने दादा के पास स्त्रा गया था। वह वहा तेजस्वी स्त्रीर वलवान था)। जब किसी ने भालाजी के प्रतुत का उत्तर न दिया ते। कुंभा कहने लगा-- ''ठाकुरे। ! बोलते क्यों नहीं हो; खेड़ में रहनेवाले घोड़े राजपूत और रावलजी की ब्राज्ञा । "राजपूत वेलि-"जी ! हेमा पर वीड़ा वठाना है श्रीर घुघराट के पहाड़ हैं। तुम भी ता पाटवी कुँवर के पुत्र Ϲ

मॅंडकोत नैयसी की ख्याव हो, क्यों नहीं बीड़ा भोलते। " क्रुंमा ने भट यही कहा कि "वहत ग्रस्का 🕫 चटकर मालाजी से मजरा किया और कहा ''वावाजी ।

इतने दिन तो हेगा,ने उजाड़ किया परंतु अब वह किसी प्रकार का विगाड करे ते। कुंभा उसका भ्यारह गुना भर देगा।" रावलजी ने वाय को पाठ घापकर कहा-"शावास कुंमा ! मैं भी यही जानता याकि हेमापर बौड़ातु ही उठानेगा।<sup>37</sup> फिर रापल ने श्रपनी

तलवार ध्रीर फटार कुंभा की दी, वहत प्रसन्न हुआ थ्रीर धपनी सवारी का घोड़ा दिया। कुंभा जब वहाँ से चला गया ता सर्दार लोग हॅसकर आपस में कहने लगे कि "इम जानवे हैं, कुंमा निन-हाल में जाकर मैंडों पर कटार चलावेगा।" यह बात कुंसा के कान तक पहुँच गई कि राजपूत उमकी हुँसी करते हैं।

वहत समय न वीता घा कि राव मालाजी परमधाम पहुँचे धीर जगमाल पाट यैठा। यह समाचार हेमा की भा पहुँच गये कि रावल मालाजी मर गये हैं श्रीर क्रंमा ने मेरा उपद्रव दर करने का बीहा उठाया है। तन वह भी सन में संबोच लाकर बैठ रहा और

यह ब्रवसर हूँ दुने लगा कि कुंभा कहीं आने दे। मैं धाना मारूँ. परंत क्रमा निरंतर साववान रहता, शख सजे रखता, दे। घे। हे महा कमे कसाये तैयार रहते थे। काल पाकर हेमा पर क्रंमा का धार्टक जम गया श्रीर उसने देश में दीडना छोड़ दिया। यह चर्चा सारं देश में फैल गई और जगरकोट के घणी सोडारात्र मोडण ने भी सुनी कि कुंमा ऐसा राजपूत है जिसको धाक ने हेमा को

िकाने विठा दिया थ्रीर मेहने की मूमि वसने लगा है। ऐसे पुरुष की कन्या देनी चाहिए। उसके सब राजपूर्व भी इससे सहस्त हो कर कहने लगे कि यह तो आपने अच्छा विवास। मांडण ने ब्राह्मण को युलाकर नारियल उसके द्वाघ दिया और उसकी समकाकर

फद्दा कि यह नारियल क्रमा जगमालीत की मेहने जाकर वैधामी धीर कहा कि राव मांडण अपनी कन्या का संबंध आपके साथ करता है। ब्राह्मण मेहबे आया श्रीर जो नारियल लाया था. ग्राम-सहर्त दिखाय क़ंभा को भिलाया। कुंभा ने भी उठ ज़हारकर नारियल लिया और कहा रागा ने समको राजपुत बनाया, मेरी प्रतिष्ठाबढाई। फिर ब्राह्मण को बहुत साधन देविदाकिया धीर कहा कि रामाजी से मेरी खेर से इतनी विनती कर देश कि मैं ग्रमी विवाह करने को न ग्रासकुँगा, क्योंकि मैंने मैहवा होडा नहीं कि हेमां उस पर चढ़ आवेगा। ब्राह्मख ने ऊसरकोट प्राकर राखा मोडख को सब प्रचांत सुनाया। राखा देखा कि वात ठीक है, भीर कुंमा ऐसा राजपुत है कि उसकी में ध्रपनी कन्या वहाँ ले जाकर ज्याह दूँ ते। भी तुरा नहीं । तदपरांत मांड्या ने उत्तर भेजा कि मेहवासे असरकोट एक सौ कोस के श्रंतर पर है, पचास कीस हम साम्हने धाते हैं और पचास कीस तम आश्री। कंभा ने अपने विश्वासपात्र आदमी के साथ कह-स्ताया कि आप वहुत चुपके आना, विशेष धूमधाम न करना। रामा घे। हे. भादमी, रच लेकर नियत स्थान पर पहेंचा। क्रमा भी आ गयाः अपने जामाताको देख राया बहुत प्रसन्न हुआ। विवाह कर दिया, हथलेवा ( पाणिशहरा ) छोडते ही छंमा ने विदा माँगी। साले ने कहा कि राजलोक (ठकुराबी ब्रादि) बाहती हैं कि दे। पहर रात ते। यहाँ रहें। ऐसी वार्ते कर ही रहे थे कि एक . कासिद ने श्राकर खबर दो कि "हेमा मेहवे खाया और दर्वाजे पर पहुँच धावा किया है। ' हेमा के गुप्तचर फिरते ही रहते थे। वह इसी ताक में थाकि क़ंभा घोडासासी कहीं जावे कि मैं मेहवे से प्रदेश फरूँ। सुनते ही कुँमा तुरंत चाड़े पर चढ़ वैठा धार वाग उठाई।

ं 😅 मुँहणीत नैएसी की स्थात

या। उसका तीर कभी साली जाता ही न था। उसने कहा--कुभाजी ! सेहवे जाकर क्या करेंगे। आड़े सार्ग पड़ी श्रीर पुँघराट की धारे की राह ली जिससे हेमा की जा लेवें। क्रमा-तुम घाडायत सव राखों के जाननेवाने हो। मुक्ते मार्ग की सुधि नहीं, जैसा चिवर है। वहीं सार्ग लें। वे सीधे युवरोट की चन्न पढ़े। दी पहर रात थीर दे। पहर दिन वरावर घोड़े दशये चन्ने गये । सेवाल के कूबे पर पहेंचे, उमकी बहता पाया । एक पनिहारिन वहाँ जन का घड़ा भर-कर इस मैवाल की कहने लगी कि भाई ! योडा मेरा घडा उठा दे ! ्पनिहारिन ने कई बार कहा परंतु मेवाल ने कुछ ध्यान न दिया। ्रियह दशा देख कुंमा से न रहा गया। वह मेवाल की कहने लगा कि ''बारे ! तू मर्द है, मुख पर मूँछ रगता है, इस वेचारी का घड़ा क्यों नहीं उठवा देता !" मेशाल तमककर शेला कि "ऐसे उतावके ही ता आप ही उठा दीजिए? तन तो कुंमा ने निकट पहुँचकर एक द्वाध से घड़ा उठाया श्रीर पनिहारिन के मिर पर रखने की घा कि धोडा चमका। कच्छो तुरंग था। एक, दी, वीन, चार टप्ने भरकर रुलों मारने लगा। इतने पर भी कुंभाने हाय से घडान छोडा श्रीर घोढ़ को ठण्डा कर पनिहारिन से कहा—बाई निकट था! जब पास आई ता कुंम उमके सिर पर घर दिया। पनिहारिन पसकी द्यार घ्यान से देखकर कहने लगी—"बीर ! तू कुंमा जगमालीत तो नहीं है ?'' कुंमा ने उत्तर दिया ''हाँ, मैं वही हूँ ।'' पनिहारिन—नू हैमा के पीछ जाता है ? कुंमा—"हाँ i'' पनिहारिन—हेमा ता घर

राषा महिष्य के पारवी पुत्र ने कहा—यहनोई जी, दुलहन का मुख तो देख लो। कुंभा ने पेवड़े चड़े ही रष पर से एक श्रीर की दोली उठाकर श्रपनी निया का मुखचंट्र देखा श्रीर कहा—'वाह वाह, सुख होगा ए' रायसिंह भी साथ हो निया। वह बहा तीरंदाज लीट जा। वह कभी न कभी श्राया ही रहेगा। क्रुंमा—''र्मने रावलजी की वचन दिया है।" अब वहाँ बोड़े छोड़ दी कीस तक पैरल यह गये । आसे देखने क्या है कि हुमा और इसके साधी राजपृत इतरे हैं, कलेवा मेंताया गया है ख्रीर सब बैठे दा रहे हैं। हेमा होरड़ा गा

रहा है-- ''ज़ाडा बारे डोरड़े बीस गाँठ हो'' ( हे वर ! तेरे डोरे में बीस गाँठे' हैं ) इतने में कुंभा जा पहुँचा । इसा के साथियों ने शीर सचाया कि "साथ! सायं!" सँसलने ही ≡ पाये थे कि कुंभा सिर पर जा राहा हुआ। उसे देख हेमा ने कहा—''शावाश कुंभा शावाश ! मेरा पीळा तूने किया।" इतने में दी रायसिंह भी स्त्रा पहुँचा। हैमा कहने लगा—' कुंभा ! दूसरों को क्यो बीच मे डालता है, इम दोने। ही लहें।" तम कुँमा अपने बोड़े से उतर पहा। रायसिंह ने उसे राका, कहा क्वीं उत्तरता है ? मेरे हाब देख कि सभी सबकी क्यूतरों की भाँति वीधकर चुन लूँगा। कुंभा ने कहा "रावल मिल-नावजी की काख है जो मुक्तेरीका दे। 17 उतरकर हेमा के पास गया। हेमा ने जुहार किया थीर कहा कुंभा। यहते घाव तू कर ! कुंभा कहता है-हेमाजी! यह नहीं होने का, पहले तुम्हीं बार करे। हेमा-माई, तू बालक है। मैंने ते। अब अवध्या कर ली है, तेरे शरीर में अब तक लोह नहीं लगा है इसलिए पहला द्वाय तुदी कर ले। में ता वडा हूँ, बालक पर पहले द्वाथ चलाना सुक्ते शोभा नहीं देतो । तय र्फंगाने उत्तर दिया— ''हेमाजी ! उसर में तुम अवश्य बड़े ही, परन्तु पद में में तुमसे बढ़ा हूँ। तुमने हमारा श्रत्र खाया है, हमारे पाकर हो, इसलिए वृद्ध में हूँ। तुम चोट करो !" हेमा ने कहा-जो ऐसा दी है ते। सँभाल ! और हाथ मारा जो कुंगा का टोप चोर,

गॅह्रगोत नैकसी की ख्यात <u>د</u>ه योपरी काट, भींह के पास से कान पर त्रावी खटकी; फिर क़ुंभा ने

वार किया और हेमां के देा टुकड़े कर दिये। जन वह गिरा ते कंभा ने अपना कटार सींच डसके हृदय में इसे जीर से मारा कि कटार की ताडियाँ टूट गईं। उस वक्त कुंभा कहता है कि ''मालाए ! थ्रव ते। यह कहोगे कि कटार हेमा की छाती में टूटा है। मेंडों पर तहीं हरा। यह शब्द मुख से निकत्तते ही कुंमा का प्राण निकल गया।

हेता में अब तक प्रांख शेष थे। इतने में तो मेहने से राव जनमाल ः वहाँ सा पहुँचा। हेमा को सूचना हुई कि साघ साया है। पद्धा कौन है ? कहा राव जगमाल । <sup>\*</sup>उसे कह दो कि एक घड़ी एक मेरे पास न आवे। अब हेमा के शब्द जगमाल की सनाये गये

वा उसने पुछवाया कि इसका कारण क्या ? हमा उत्तर देता है कि हे जगमाल ! तैंने दो वह धपराध किये हैं इसलिए मेरा जी निकल जावे तत्र भ्राना। पुछवाया कि मेरे वे भ्रपराध क्या हैं ? हेना-प्रथम ता यह कि तुने मेरे जैसे रजपूत की घोड़े के वास्ते निकाला

धीर सात वर्ष तक मेहते की घरती की उजाड रक्सा। यदि ऐसा म फरता तो झाज वहुत सी और भूमि भी मेहने के १४० गाँगों फे साघ जुड जाती श्रीर वह राज्य प्रवन पढ़ जाता। दुसरा—नमे

क्रंभा की माता की दुइंगिन बनाया। यदि ब्सके साथ सहवास किया होता क्षेत्र क्रमा जैसे श्रीर भी दे। चार पुरुपरल पदा हो जाने से तेरे घर की शोभा षहुत वड़ जाती । यदि ये दो मोटे भगगुण तेरे में न होते हो ब्राज कीन ऐसा घा जो तेरे राज्य की भारफ बाँस

जुराकर भी देस सकता । यह कहते हो हैमा का हम भी वह गया । जगमाज उतरफर भाया भीर सबने मिलकर दोनी का परिनर्सरकार किया। मेहवे में ब्राकर जगमाल ने हेमा के पुत्र को बुलाया धीर. दसे प्रपने पाम रक्सा। कुंमा की ठकुराद्यी सेाडा का रथ भी इस

श्चर्से में महेंदे था पहुँचा घा। वह अपने पित को पोछे सती हुई ग्रीर राव जगनाल सुख से राज करने लगा।

· देाहा · .

देमें होठ डसेइ संत्रहमं ज्यूँ आलंट्याँ । राजी शुंडि भाँजेष्ट कुंमें काथे ठैगई ॥ १ ॥ पयो वलाएँ पाव कुंमा तूँ भागें कमल । हेमो जिय हावां शुंड पहिचो मस क्षेजहो ॥ २ ॥ उसे पहर जमवृत मस्तर हिलीवे मेलियो । कुंमाबाडी। हुँच हेमें बलसां सर हुवे। ॥ ३ ॥

रावल मक्षिनाय के मरने पर उसका पुत्र जगमाल महेवे की गहो पर बैठा । उसकी चहुवास बंश की रासी के तोन पुत्र थे—संडलीक. भारमल और रव्यमता। जय राव जगमाल ने दूसरा विवाह किया तो चहुवाम रायी रूठकर अपने पुत्रो सहित महेवा के निकट तलवाड़े चंली गई। रावि जनमाल उसे मनाने की भी गया, परंतु वह न मनी, और अपने पोहर बाहड़मेर आ रही । जगमाल के साथ धादमी बहुत थे। वे चहुवाओं का उजाड़ करने लगे: तब बाहडमेर के स्वामी चीहाय सूजा ने जाना कि ये धुरे हैं, अपने भानजों से कह दिया कि "तुम श्रीर जगह जा रहे।" परंतु डन्होंने माना नहीं, तब चहुवायों ने मंडलीक की घोडियों की 'पूँछे काट डालों ग्रीर इसकी मैंसी की पीठ पर सीलंता हुआ तेल खाल उन्हें जलाया । संख्लोक की मामा की यह <sup>इरकत</sup> बहुत बुरी लगी और अवसर पा एसने भाजन करते समय साधियों समैत उसे मार डाला, वाइडमेर व कोटड़ा ले लिया धीर राव जगमाल की हसकी सूचना दी। राव बहुत प्रसन्न हुआ और मंडलीक को महेया, भारमल की बाह्रहमेर और रायमल की कोटड़ा दिया।

## ्रचीया प्रकरण वीरमदेव सलखावत

'' वीरम महेर्व को पास गुडा बाँघकर रहता था। महेर्व में खुत कर कोई अपराधी वीरमदेव के गुढ़े में द्या शरण ले लेता ता वह उसे रस लेता थ्रीर कोई उसको पकडने न पाता। एक समय जोऽया दल्ला भाइयो से लडकर गुजरात में चामरी करने चला गया. वहत दिनों तक बहा रहा थीर विवाह भी कर लिया। ध्रन उसकी इच्छा हुई कि स्वदेश में जाना चाहिए, घपनी सा की लेकर चला, मार्ग में महेवे पहुँचकर एक कुम्हारी के घर डेरा किया। कुम्हारी से कहा कि थान वनाने के वास्ते किसी नाई की बुखा दे। वह नाई की खे माई. धाल धनवाये। नाई की जात चकीर देखी है, चारों छोर निगाह फैलाई, प्रच्छा घोडी, सुन्दर की देखी थीर यह भी भाप लिया कि ट्रव्य भी वहुत है, तुरन्त जाकर राव जगमाल से कहा कि स्राज कोई एक घाडेवी यहाँ आकर अमुक कुम्हार के घर चवरा है, उसके पास एक घरुळा घेाडी है झीर खो भी उसकी निपट सुन्दर मानी पश्चिमी ही है। जगमाल ने अपने झादमी भेजे कि जाकर स्वर लाओ कि यह कीन है। गुप्तचर कुम्हार के घर आकर मय देखमाल कर गये। तब जन्हारा ने दल्ला की कहा कि ठाकुर। तुन्हारे पर पुक होगा । दला उसका मिम्राय च समसा, पूला क्या होगा ? दोनी . वाया तुन्हें मारफर तुन्हारी घोडा धीर गृहियो की छीन लेगे।

द्या-कीन। कुन्दारी—इस गाँव का ठाकुर । दल्ला—किसी तरह वंचाव भी है। सकता है ?

कुम्हारी—यदि वीरमजी के पास चले लाधो, तो वच जाग्री।
वसने चट घोड़ी पर पलाख रक्ता और की की किर चल
दिया, वीरम के गुढ़े से जा पहुँचा। जगमाल के ज़ादमी धाये,
परंतु उसकी वहां न पाकर लीट गये और कह दिया कि वह तो शुढ़ें
को चला गया। पाँच सात दिन वक सीरम ने हला की रक्ता,
बसकी भन्ने प्रकार पहुनई की, विदा होते वक बसने कहा कि शीरम !
पाज का सुभ दिवय मुक्ते धायके प्रताय से मिना है, जी तुम भी
कमी मेरे यहाँ चामोगे तो चाकरी पहुँचूँगा, में तुम्हारा रजपृत हूँ।
सीरम ने कुरानवाप्वीक उसे धायने घर पहुँच्वा दिया।

मालाजी के पेत्रों श्रीर वीरमदेव से सदा खटांदाट होती रहती थी, इसलिए महेत्रे का वास छोडकर बोरम जैसलमेर गया; वहीं भी ठहर न सका श्रीर पीजा नागार श्राया, जहाँ वह सागा गाँवों की लूटने और धरती में बिगाड करने, परंतु जब देखा कि अर्थ यहाँ रहना कठिन है को जांगलू में ऊदा मूनावत को पास पहुँचा। ऊदा ने कहा कि बोरसजी। सुकर्ने इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं हमकी रख सक्टूँ, तुम ब्रागे जाओ, तुमने नागार में डजाड किया है से। यहि नहीं का ख़ान बाहर लेकर आवेगा वे। उसकी में रोक हूँगा। तम नीरम जैहियाबाटी में चला गया। पीछे से नागोर का ख़ान चडकर आया, जॉग दू के घरा लगाया, उदा गह के कपाट मूँद भीवर पैठ रहा। जान ने एसे कहलाया कि माल ला और बोरम की हाजिर षर । वय ऊदा खान से मिलने के वास्ते गया और वहाँ कैंद में पडा। उसमी गोरम की माँगा ते। कहा कि "बारम मेरे पेट में है, निकाल लो।" दान ने उदा की माको बुलवाया और उससे कहा कि या ती वीरम की युवा नहीं वो ऊदा की खाल खिचवाकर उपमें सुदा

भरवाऊँगा। उदा की मावा ने भी वहीं उत्तर दिया कि "वीरम उदा की साल में नहीं है, उसके पट में हैं सो पेट चौरकर निकाल लो । १ उसके ऐसे उत्तर से ख़ान सुश हो गया, अपने साधवाली से कहने लंगा-- "यागे !- देखा राजपूतानियों का वल, कैसी निघइक होती हैं। कदा को कैद से छोड़ा और वीरम का अपराय भी समा कर दिया। बीरम जीइवें के पास जा रहा। जीइवें ने उसका बहुत आदर संस्कार किया, काना कि यह आफत का मारा यहाँ द्यादा है। पास रूर्च न होगा से दाख में रसका विरवा ( भाग ) कर दिया और वड़ा श्नेह दरसाया। बीरम के कामदार दाय दगाहे तव कभी कभी ती सारा का सारा खे आवें और जेए यें! की 'कह दें कि क्ल सब तुम ले छेना। यदि कोई नाहर बीरम की देकरी सार डाले ते। एक के बदले ११ वकरियां ले लंबें धीर कहें कि नाहर जोड़यों का है। एक बार ऐसा हवा कि आभोरिया े भारी दक्य की, जी जेस्बी का मामा व वादशाह का साला था श्रीर अपने भाई सहित दिख्ली सेवा में रहता बा, बादशाह ने मुसल-मान बनाना चाहा, वह भागकर जोड्यों के पास चा रहा। उसकी पास शहराह के पर का बहुत माल, तरह तरह के गरेले, गालीचे स्रोर यदिया बहिया बस्नाभूषण थे। वे बीरम ने देखे स्रीर उनकी लेने का विचार किया। अपने आदिमियों की कहा कि अपन • दह्नव की गीठ जीमने के यहाने उसके घर जाकर सार हालें थीर माल ले लेवे। राजपुत भी सष्ट्रमत हो गये। तन वोरम ने 'इक्य की कहा कि कभी हमें गेठ ती जिसाग्रेत! दुवस ने खीकारा. तैयारी की चौर थीरम की बुलाया। वहां पहुँचते ही वह दुक्या की े भार उसका माल असवाय बीर घेड़े अपने टरे पर खे आया। तन तो जीइवी के भन में विचार उत्पन्न हुआ कि वह जीरावर आदमी

वर में ग्रा घुसा से। घच्छा नहीं है। पाँच सात दिन पीछे बोरम ने ढोल धनाने के लिए एक फरास का पेड कटवा डाला। उसकी प्रकार भी जे।इयों के पास पहुँची, परतु वे चुली साध गये। कहा इस बोरम से भताड़ा करना नहीं चाहने हैं। एक दिन बोरम ने द्या जोइये ही को मारने का विवार कर उसे बुलाया। दता सरसल ( पक छोटी हनकी गाडी ) पर बैठकर आया, जिसके एक तरफ पोड़ा थीर दसरी तरफ वैल जता हुआ था। वोरम की छी मांग-लियाधी ने द्रह्वा की अपना माई बनाया था। उसने जान लिया कि चुक है, से। जल के लोटे में दातन शलकर वह लोटा दला के पास भेजा। वह समक्ष गया कि दगा है। चाकर से कहा कि मेरा पेट कसकता है से। जगन जाऊँगा, फिर रारसल पर बैठ घर की तरफ चला। योडी दूर पहुँच बैज व स्तरसन्त की तेर यहा छोडा भीर आप घेडि सबार ही घर पहुँच गवा। घेडि की स्थान पर एक राठी जुतकर खरसल लोंचने लगा, बारम अपने रजातों की इकट्टे कर रहा या। जब वे सलाह कर स्राये और दहा की वहाँ न देता तब पुछा बहु महाँगया है ? चाकर ने कहा जी। उसका पेट कस कडा घा सी जगन गया है। तत्र तो दिलया गहलोत बोल हठा कि दशा गया। बीरम ने कहा कि रास्सल चडा किनती दूर गया होगा, चली भ्रभी पक्रड लेवे हैं। राजपूत ने कहा सरसल छे।ड पेाडे चड गया। इन्होंने एक सवार खबर के लिए मेजा। उसने पहुँचकर देखा तो सचमुच एक तरफ बैल थीर दूसरी तरफ बादमी जुता खर-सल सींचे लिये जाते हैं। उसने लीटकर सगर दो कि दला ते। गया । सब कहने लगे कि मेद लुज गया, अब जेहिये जहर चढ-कर आवेगे। दूसरे ही दिन ओड्यों ने इकट्ठे द्वेकर वोरम की गै।वें। को घेरा । ग्वाल जाकर पुकारा, वीरम चढ धाया । परस्पर गुद्ध इंद्रेशीत नैयसी की स्थात
ठना, वीरम श्रीर दयाल जोड्या भिन्ने, वीरम ने उसे मार ता लिया
परंतु जीता वह भी न वचा श्रीर वहाँ खेत रहा ।\*

वीरम के साथी राजपूत गाँव बढ़ेरण से वीरम की ठकराणी को लेकर निकले। मार्गमें जहाँ ठहरे वहाँ धाय ने एक आक के काह के नीचे यारम के एक वर्ष के वालक पुत्र चुंडा की सुलाया. परंत चलते वक्त उसको उठाना भूल गई। जब एक कीस निकल गये. तम बालक बाद जाया, तुरंत एक सवार इरीदास दलावत पीछा देखा । उस स्थान पर पहुँचकर क्या देखता है कि एक सर्व मुंडा पर छत्र की भाँति कया फैलाये पास बैठा है। यह देख पहले तो इरीदास को अय हुआ कि कहीं वालक पर आपित तो नहीं धा गई है। जब थोड़ा निकट पहुँचा ता सर्प वहाँ से इटकर वाँगी में घुस गया श्रीर सवार चुंडा की चठाकर हो श्राया, माता की गोद मे दिया श्रीर सारी रचना कह मुनाई। श्रागे जाते हुए मार्ग में एक राठी मिला। उसकी सब इकीकत कह इसका फल पुछा। राठी ने महा यह बालक छत्रधारी राजा होगा। ये सोग पडोलियों मे भाये। वहाँ राजो लोग इकट्टे हुए। चूडाकी माताने भदा कि मेरे पति से दूरी पड़ती है, सुक्ते ता दसी से काम है, इसलिए में 'सर्सा है। केंगी। फिर चैंडा की धाय के सुपुर्द कर कहा कि ''प्रथ्यी माता श्रीर सूर्यदेव इसकी रक्ता करे। तूइसे लेकर आल्हा चारम् के पास चली जाना ।<sup>११</sup> फिर चुंडा की माता धौर मांगलि-याची दोनों सक्षी हुई और साथ सब दिखर गया। जुडाजी को

८ विसी रयात में ऐसा भी खिखा मिलता है कि बोहये बीरम से सारे थे, परंतु दक्षा जोड़वा बीरम के बपकार का स्मरण रख उसने सदायता देता या दसलिए दूसरे जोड़वा ने दुटा के मप्तना चाहा काँव बीरम बसनी रुपा करने में मासा गया "

दूसरे तीन भाईं गोगादेव, देवराज और जैसिंह को चनके मामा जनकी निन्धाल की ले गये और चूंता को क्याल्हा चारण के पास भेज दिया। यहाँ घाय चूंता को सदा गुप्त रखती और भत्ती भौति उसका पालन पोपण करती थो।

राव वीरसदेव के चार राशियाँ याँ —१ भटिवाणी जसम्ब राया दे, जिसका पुत्र राव चूंडा; र जालां मांगलियाशी कान्द केंख-श्रोत की येटी, जिसका पुत्र सचा; ३ चंदन झासराव रिशामलेत की धेटी, जिसका पुत्र गोगारेय; ४ दंदी लालां, जगमसी सिखरावस की धेटी, जिसकी पुत्र देवराज श्रीर विजयराज।

बेटी, जिसकी पुत्र देवराज और विजयराज । राव चू बा-जन वाय चंडा की लेकर कालाऊ गाँव मे प्रारहा चारण के पास पहुँचो, ता उससे कहा कि बाई जसहड ने सती होने भी समय तुमकी आशीय के साथ यह कहताया है कि इस वालक को भक्छी तरह रखना, इसका भेद किसी पर प्रकट मत करना, मैंने इसकी तुम्हारी गेद मे दिया है। चूंडा वहाँ घाय के पास रहने लगा। कोई पूछता तो चारण कहता कि यह इस रजपुतानी का बालक है। इस प्रकार चूंडा आठ नव वर्ष का है। गया। एक दिन वसीत के दिने! से ग्वाल गाँव के बछड़ों को लेकर जल्दी ही जंगल में चराने की चला गया या श्रीर चारख के बहुई घर पर रह गये, तह ग्रास्हों की माता ने कहा ''बेटा चूंडा ! का इन बळहीं की जंगल से दूसरे बळहीं के, शामिल तो कर था। " चुंबा धनको लेकर वन में गया, परंतु दूसरे बछड़े उसकी कहीं नजर न आये, तब तो रीने लगा । पीछे से चार्य घर'मे आया। चूंडा को न देशकर माता की पूछा कि चूडा कहाँ है १ कहा, बछड़े छोड़ने बन में गया है। चारवा कहने छगा, माता त्ने अच्छा नहीं किया, चूंडा को नहीं भेजना चाहिए था। जब दूसरे वछहे न मिले है। अपने वछही की वहीं खढ़े कर चूंडा एक दूस की द्धारा में सो गया। पाँछे से आल्हा भी हूँ हवा हूँ हवा बही पहुँचा तो देशा कि बहाई रहे हैं, चूंडा सेंबा है और एक सपे एस पर एक किये थेठा है। मनुष्य के पाँव की आहट पा नाम विज्ञ में भाग गया, चारण ने जा चूंडा को जगाया, कहा वावा, तू जंगल में क्यों आया, पर पर चला। वर आकर मा को कहा कि अब कमी इसको बाहर मब भेजना। किर चारण ने एक अब्हा थोड़ा लिया,

कपड़े का उत्तम जोड़ा बनवाया. शुख लाया ग्रीर चूंडा की सजा सजू कर महेवे रावल मल्लिनाय के वास ले गया! , मालाजी का प्रधान थ्रीर कृपापात्र एक नाई या। झाल्हा उससे जाकर मिला, वहुव कुछ कहां सुनी की, तो नाई थोला, रावलजी के पाँवी लगाओं। शुम दिवस देख चारण चंडा की राव मालाजी के वास ले गया धीर पसने बहुद कुछ भैमें व्याकर अपने पास रक्ता। चूंडा भी खुव चाकरी करता यो। एक दिन रावत के पत्रेंग की नीचे से। रहा धीर मींद भा गई। जब मालाजी सोने की धाये तो पर्लेंग तले एक धादमी को सोवा पाया जगाया चूंडा की देख रावलजी राजी हुए। अवसर पाकर नाई ने भी विनती की कि चुंडा अच्छा रजपूत है इसको कुछ खेवा सीपिये। माला ने चूंडा की गुजरात की तरफ अपनी सीमा की चैकिसी के वास्ते नियत किया और अपने भन्ने भन्ने राजपूर्वी की साथ में दिया। वन सिखरा ने कहा कि रावलजी, मुसको समसकर साथ देता। रावल ने कहा कि जाओ, हमारी पाला है। घोडा सिरोपाव देकर चुंडा को ईदे राजपूर्वों के माध थिदा किया। वह कार्छ के घाने पर जा बैठा और भन्छा प्रनंप किया। एक बार सीदागर धोड़े लेकर उधर से निकले। चूंडा ने उनके सब थाड़े छीन लिये श्रीर भपने राजपूर्वों को बाँट दिये, एक पोड़ा झपनी सवारी को रक्ता । सीदागरों ने दिखी जाकर पुकार मचाई, तज

वहाँ से बादशाद ने अपने अहदी को भेजा कि घेड़ि बावस दिलवा दे।। इसने ताकीद की, माला पर द्वाव डाला, तब उसने चुंडा के पास दूत भेज घोड़े मेंगवाये। चूंडा वाला कि घोड़े तो मैंने वाँट दिये. केवल यह एक घोड़ा अपनी सवारी के लिए रक्या है सा ले जाओ। लाचार साला को उन घोड़ों का सेख देना पड़ा और साध ही चृंद्रा को भी अपने राज में से निकाल दिया। वह ईदावाटी में ईदी के पास श्राकर ठहरा थीर वहाँ साधी इकट्रे करने लगा। छछ दिनों पीछे डीडणा गाँव लूट लाया । तुर्कों ने पिंडरारों से मंडीवर छोन ली बी थै।र वहाँ के सन्दार ने सब गाँवों से बास की दे। दे। गाड़ियाँ में गवाने का हुक्स दिया था। ईदी की भी यास भिजवाने की ताकीद आई तय चन्होंने चूंडा से संडोबर खेने की सलाह की। पास भी गाडियां भरवाई' ग्रीर हरेक गाडा में चार चार हथियारवंद राजपृतों को छिपाया। एक हांकनेशला श्रीर एक पिछे पीछे चलने-वालारक्याः। पिछने पहरको इनकी गाडियाँ संडोबर के गढ के बाहर पहुँची । गढ के दरवाज़े पर एक मुसलमान द्वारपात भाला पकड़े खडा था। जब ये गाडियाँ भीतर घुमने लगाँ तो द्वारपाल ने एक गाड़ो में बर्की यह देखने की डाज़ा कि घास के तीचे कुछ और कपट तो नहीं है। बर्छे की नेकि एक राजपूत के जालगो, परंतु उसने तुरंत कपड़े से उसे पेछ डाला, क्योंकि यदि उस पर लोह का चिह्न रह जावे तो सारा भेद ख़ुज़ पड़े। दर्बान ने पूछा —क्यो ठाकुरो ! सव में ऐसा ही घास है १ कहा हाँजी, श्रीर गाड़ियां डगडगाती हुई भीवर चली गई । इतने में सच्या हो गई, खेंचेरा पडा। जे रजपूत छिपे बैठे घे, बाहर निकने, दस्वाजा दंद कर दिया और हुकों पर हर पड़े। सबको काटकर चुंडा की दोहाई फोर दी, मंडोवर लिया थीर इलाके से भी लुकों की राहेड खहेडकर निकाल दिया।

· गुँहयोत नैयसी की रथात

ەع

जा रावल माला ने सुना कि जूंडा ने महोनर पर श्रिधिकार कर लिया है वा वह भी वहाँ आया। जूडा से मिलकर कहा— शानाश राजपुत! जूंडा ने गांठ दी, काका मतीजे शामिल जोंमे। उसी दिन ज्यांतिषियों ने जूंडा का पद्दाभिषेक कर दिया और वह महो-वर का राव कहाने लगा। जूंडा ने दम निवाह किये थे, जिनसे ससके १४ पुत उत्सन्न हुए—रवामल, सचा, श्ररहक्तमल, रवापीर, सहसमल, श्रत्नमल, सीम, जूँना, कान्हा, राम, लूँमा, लाला, सुरताय और यापा। (कहीं लाला और सुरताय के स्थान में बीजा और श्रवराज नाम दिय हैं) \*

यफ पुनी इंसनाई हुई, जिसका विवाह चिचीड के राया लाखा के साथ हुथा जिससे मोकल उत्पन्न हुथा वा। पाँच रायियो श्रीर उनके पुत्रों के नाम नोचे दिये हैं—

रायो सारकी स्रबंद, नोसल की वेटरे, पुत्र रखमल । वारादे गहलोवाया, सीहड साक स्दाबत की वेटी, पुत्र सत्ता । भटियायो लाखे कुलन फेलबोवरी वेटी, पुत्र झरडकमल । सेना, मीदिल ईसरदाम की वेटो, पुत्र कान्द्रा । ई दी केसर गोगादे, जगाबोवरी वेटी, पुत्र—भीम, सहसमल, बरजीग, रुद्दा, चादा, धाजा ।

े राव नृहा के सड़ोतर जन के विषय में आरबाट की ज्यात में यह बात तिहाी है कि अटोबर पर मुमल्याना वा अधिकार हा गया था, कि राषा टाममा के ग्रुज न मुम्लभाना को मास्टर मड़ोवर खी। नृटा अस बक साख़ेश्री के पान पर था। ईही ने विचारा कि इस हतन शिक्शाली नहीं हैं कि मुमलाना के मुझाबस में महोवर पर अधिकार तक सकें हसछिए उन्होंने पृक्ष के गुड़ावर श्रपना बेटी अब्बाहरी बीटर महोवर बसको दहेन में दी। इस विषय का एक दोहा भी शर्मिद है—

"पह ईदारोपाट कमघन करें न पानरें। चुँडो चँवरी चाड़ दी महोवर दावन ॥" महोवर द्वाय धाने पर राव चूंडा ने धार भी बहुत सी घरती ली धीर रसका प्रवाप दिन व दिन बढ़ता गया। उस वक्त नागार में दोररर । राज करता था धीर उसके पर में राव चूंडा की साली धी। उसने राव को गोठ देने के लिए नागार के गढ में बुलाया। वह चार वांच दिन वक वहाँ रहा धीर वहाँ की सब व्यवस्था देख- कर जवने राजपूता से कहा कि चल्ला नागार लंब; राजपूत भी इससे सहमत हो गये। एक दिन वह राजपूती को साथ ले नागार में जा धुता, को सर की मारा, इसरे सब लीग भाग गये धीर नागार में राव की हुई।ई फिरी। वह वहाँ रहने लगा धीर, अपने पुत्र सचा को मंडीवर रक्खा। नागार नगर स० १५१२ (स० १२१५ हींगे) कीमास दाहिमें ने यसाया था।

सन मासून बहु खोछर फीन था। नागोर वो जस यक गुजरात के सुक्ताना नारवाहों के हाल से या, जिनकी सक्त से स्वेरेटको दूनता स्वास्त्र सर्वे का पाप चहुं का हाकिन हो। ऐसा भी कहते हैं कि गुजरात के पहले सुस्तान जपुरतों ने सी शब्द चुडा पर चवाई की थी, पहतु हार राज्य सीहा।

**-६२** गुँहयोत नैससी की ख्यात

माम या ग्रीर ऐसा लेख मो घा कि जी इस मौति रसीई कर सके यह इन वर्तनी की निकाल । राव ने कहा कि इनकी यहाँ डाल हो । वन सरदारें ने कहा कि इनमें से एक ग्राव चाज तो लेनी चाहिए, तब एक पत्नी (तेल या घी निकालने की ) ली। नागोर आकर वसको तुनवाई तो २५ पैसे भर की उतरी। राव चृडा ने आहा दी कि आगे को मेरे रसीवड़ में इस पनी से घी परोसा जावे, सबको एक एसे पत्नी मिने, यहि आवी देवे तो रसीडदार की दह दिया जावेगा।

एक दिन झरडकमल चूडावत ने मैंसे पर लोइ किया। एक ही क्षाय में भैंसे को दो दुक हो गये, तब सब सरदारों ने प्रशमा कर कहा कि बाह बाह । ग्रन्छा लीह हुआ । राव चुडा वीला कि क्या भ्रन्छा हमा. ग्रच्छा तो जब कहा जावे कि ऐमा घाव राव रावगरे घयवा कुँवर साहा (सार्क) पर करे। मुक्तको भाटो (राखगहे) साटकता -है। इसने गोगादेव की जी विष्टाकारी (वेङ्जती) दी वह निरन्तर मेरे हृदय का साल हो रही है। घरडकमन ने पिता के इस कथन को मन में घर लिया, उस वक्त ता कुछ त योला, परन्तु कुछ काल धीतने पर सार्देकुँ वर की अवसर पाकर मारा। इसके यद हे राव राळगढेव ने सांखला महराज की मार डाला। महराज के भाजे रारासिया सीमा ने राव चुड़ा के पास धाकर पुकार की धीर कहा की। भाप माटो से मेरे मामा का वैर खेव वा बापका करवा ब्याड-कर एक सौ घोड़े दहेज में दूँगा। राव चुड़ा चढ़ चला धीर प्रान के पास जाकर रामगदे को मारा धीर उसका माल खुन्कर नागार लाया । राव चुडा के प्रधान सावरू भाटा धीर ऊना राठांड थे।

\* सार् भरटकमल की लड़ाइ का वर्णन साधले पैनारों के हाल में लिल दिया गया है। टौंड साहब न इमको ऐसे लिखा है कि—राजगदेव मोडिलाणी ने बालक की घूँटी न दी. यह रावर राव की हुई। उसने जाकर राखी से पूछा कि कुँवर को घूँटी न देने का क्या कारण है। बह बेलों कि जो स्थामल की राज से निकाली ते। घूँटी हैं। राय में रणमल को बुलाकर कहा बेटा सूती सपत है. पिता की प्राज्ञा मानना पुत्र का धर्म है। रखमल बेला—पिताजी, यह राज कान्हाको दोजिए। मुक्ते इससे कुछ काम नहीं। ऐसा कह पिशा के चरख छकर वहाँ से चल निकला श्रीर सीजत जा रहा। (रयमल की निकालने का दूसरा कारण वही पर ऐसा लिया है) भाटी राव राखगदे की जब राव चुंडा ने मारा ती राखगदे के पुत्र ने भाटिया की इकट्टा किया और फिर मुलतान के बादशाही सुमेदार को पास गया, अपने वाप का बैर लेने को वास्ते वह मुसल-मान हो गया कीर अपनी सहायवा पर मुलवान से बुर्फ सेना ले नागार प्राया। उस वत्त राव चूंडा ने क्रपने बेटे रखमछ की कहा कित्यादर कही चला जा, क्यों कित् तेजस्वी है सो मेरा वैर लीने में समर्थ होगा। जो राजपृत देरे साथ जाते हैं उनकी सदा प्रसन्न रखना, उनका दिल कभी मद दुखाना। जेठी थे। इा सिखरा

मादी का बेटा साद् गाँव कीराढ में मेरिहें के सरदार मायक के यहाँ दहरा था, सब माण्क की वेडी सादू के प्रेम में पदी, जिसकी मँगनी पहले शरदकमल राठाड के साथ हुई थीं। माखक ने भी साद् को अपनी बेटी ब्याह दी। जब वह अपनी दुलहन की लिये लीटता था, अरडकमल ने उसे मार्ग में जा रीका, रु हाई हुई चीर साद मारा गया । उसकी स्त्री कुरमदेवी ने अपना एक हाय श्रामुच्या सहित काटकर मोहिली के चारण की दिया श्रीर अप पति के साथ सती है। गई। मागुक ने अपनी पुत्री के हाथ के। दाग देकर उसकी पादगार मे यहाँ प्रमदेसर नाम का तालाव धनवाया । सनते हुए सादू ने घरदकमत की भी धायल किया था, जिससे वह भी छु- महीने पीछे मर गया ।

गाड़ी धातो देती, अपनी दासी भेज एपर मेंगबाई कि क्या राजजी के कोई विपाह है जो रोज इनना छुत धाता है। वासी ने धाकर कहा बाईजी, विवाह दो कोई नहीं यह छुन तो राजजी के रसी हो के एम्बें के लिए है जहाँ बारह मूख रोज सर्च होता है। में हि नायी बेर्ली यह छुत लुख्ता है। राजजी से कहा कि रसी है का प्रवन्ध सकते। सीपिए। राज ने स्वीकारा, राखो पाँच सेर छुत में रोज काम चलाने

लगी और रावजी की कहा कि मैंने आपका बहुद फायदा किया है.

में हुए। त नैयासी की ख्यात

खगमधोत की देना। मैंने कान्हा की टांका देना कहा है सो इसकी काहुजीरें (काहुगाँव) रोजड़े खे जाकर विज्ञक दिया आवेगा। राव की रार्षा मेडिहााशी ने एक दिन घृत की मरी हुई एक

**.ev** 

परन्तु इस कार्यवाही से सब राजपूत अगसन्न हो गये में इसी लिए यहुत से रामन के साथ चल दिये।

जय नागीर पर भाटी व तुके चढ़ आये तो राव चूंडा भी सजकर सुकावने के वास्ते गढ़ के वाहर निकता, युद्ध हुमा और सात ध्यादनियी सिहित राव चूंडा रोत रहा। भाटियों ने राव का सिर काटकर वर्छ की नोक पर घरा और दम वर्छ की भूमि में गाड़कर राव के सलक को ऊपर रक्खा और समस्तर्य के तीर पर भाटी था माकर उसके सामन यह कहते हुए सिर फुकाने लगे कि "राव चूंडाजी जुड़ार"। तब राव केन्य वहाँ आया। वह बड़ा ग्राकृती या, कहने लगा—उहार सुने। आगे की माटो राठोडों के चाकर होंगे सीर उन्हें सतलीम करेंगे।

० राव मृंटा टी मृष्यु के रियय में टाँड माहब विश्वते हैं कि से० १४६६ वि॰ में माटी मुख्तान के नवाब दिन्नस्मां का सन चूंडा पर चड़ा छाये। बैमल-मेर के राज देवीदाम का बेटा केवल भी सचवादे के पुत्र केन् महाराजा से मिळ गया चीर उन्होंने हुछ में राव चुंडा की लिसा किमस्स्पर काये। मिळाने

राव चूंडा से सरदार रखमल सो हूँ डाड़ की तरफ से गये। रखमल ने िरता के आझानुसार साथ के सब राजपूरी को राजी कर लिया। केलग् माटो रखमल के पीछे लगा। रखमल एक गाँव में पहुँचा, एक पनपट के कूबे के पास उद्दरा। वहाँ पनिहारियाँ जल भरने आई। इनमें से एक बोली—''बाई! आज कोई ऐसा यहाँ माया है कि जिसने अपने बाप को मरवाया, घरवी खोई, उससे पीछे कटक जाता है, हो। ऐसा न हो कि अपने की मरवाये।' पिनहारी के ये पूपन रखमल के कान पर पड़े। बह बोला अब आगे नहीं जाऊँगा, पोछा करनेवाडी सेना से कड़ूँगा। सब पोछे किरे, शक सँभाले, युद्ध हुआ, सिद्धरा ने बादशाही निशाल छीन लिखा। सुनत और भाटी भागे और रखमल नागेर में आकर पाट बैठा।

को इस शानती नेदी तुम्हारे यहाँ व्याहने की भेनते हैं थीत १० त्यों में हिपियात-यन समरत किराये। ७०० डॉटों पर कुसरे बादमी सीच थे। माळ प्रसावस भी भेता। जब में नामोर के निष्कट ग्राये तो शाव चूंडा अपनी हुल्हन को सोने गया, माटियों ने शायानक हमळा कर दिया थीर नागोर में हुसते हुए, चूंडा की मार टाटा।

गार रचमल का नागोर खेवा और वहाँ पाट बेटना समफ में नहीं याता। रचमल, इसी ब्यात के अनुवार, राखा लाखा के पास था रहा था। राखा मोलल ने उसे मंदीबर दिललाई और बर्केट व उसके पिता सता को अपने पान रच्या था। कान्द्रा से उसके आई सत्ता ने राज पृत्ति विचा था, जब रूजुमल में मोलल लिया वी सत्ता और उसका पुत्र वर्वेद दोनें विचाई में राखा के पास जा रहे।

## पॉचवॉ प्रकरण

## ंगागादेव बीरमदेवात

गोगादेव घलवट में रहताघा। वहाँ जव दुष्काल पडाता मक (लोग या प्रजा) चली, केवल घोडे मनुष्य वहाँ रष्ट गये। स्रापाट स्राया तन लोग गाँवो में आकर क्से। उनमें घानर रेजा नाम का एक राजपूत गोगादेव का चाकर था, वह भी मठ के साथ गया था। पोछे लौटता हुआ वह अपने पुत्र पुत्रो और एक वैल सहित गाँव मीतासर में रात्रि को ठहरा। प्रभात के समय जन वह स्तान की गया और पानी में दैठकर नहाने लगा तन उस गाँव को स्वामी मोहिल ने उसकी बेटी की गाली दी और कहा ''इन्दे पापी, लोग तो यहाँ जल पीते हैं और तू उसमे बैठकर महाता है।" इतना कहकर उसके परायी ( वहस्रकटी जिसके एक सिरे पर लाहे की वीस्य कील लगी रहवी है ) मारी, जिससे उसकी पीठ चिर गई। लोगों ने कहा कि वह गोवादेव का राजपूत है ता में।हिल वाला कि "गोगादेव जा करेगा सो मैं देख लूँगा।" तेजा बर्ड़ों से श्रपने गाँव झाया। इसके घर में प्रकाश देखकर गोगादेव ने भपने भादमी को समर के लिए भेजा धीर फिर उसकी छलाया। दसरे दिन जब गोगादेव वालाव पर स्नान करने गया वा वेजा भी ू इसके साथ था। जब नहाने लगे वेा गोगादेव ने वेता की पाठ में षाव देसकर पूछा कि यह कैसे प्रुचा ? अपने क्तर दिया कि मीतासर के रागा माग्रकराव मेाहिल ने मेरी पाठ में बार लगाई थीर ऐसा एसा कहा है। इस पर गोगादेव साथ इकट्टा करके

मोहिलों पर पढ़ा। एस दिन वहां बहुत सी बरातें जाई यों। लोगों ने समभा कि यह भी फोई बरात है। द्वादशी के दिन श्रातंकाल दी गोगादेव वह दीड़ा, लडाई हुई, राखा माग गया, दूसरे कई मीडिल मारे गये, गाँव लूटा, और २७ वराती को भी लूटकर अपने राजपूत को वैर लिया।

गोगादेव जब जवान हवा वय अपने पिता का घैर लेने को लिए उसने साथ इकट्टा किया और बोह्यों पर चढ चला। इस बात की सचना जोड़यों की दोते ही वे भी युद्ध के लिए उपस्थित है। गये। (शब्रुको धालादेने के लिए) गोगादेव उस कक्त पोछा सह गया और २० कोस पर शाकर ठहरा । अपने ग्रामचर को वैरी की सबद देने के लिए छोड़ चाप चनकी बात में बैठा अवसर देखने हमा। जोड़यों ने जाना कि गोमादेव चक्का गया है ता वे किर ध्रपने स्थान की लीट ब्राये। गुप्तचर ने ब्राकर स्त्यर दी कि मैंने दल्ला जोड़या और उसके पुत्र धीरदेव का बता लगा लिया है धीर जहाँ वे सेति हैं वह ठीर भी देख धाया हूँ । गोगादेव अपनी घात की जगह से निकला। धीरदेव इस अर्से में प्राक्त के राव राष्ट्रगादे भाटी के पंहाँ विवाह करने गया वा और उसके विद्याने पर उसकी बेटी सोती थी । गोगादेव ने वहुँचवे ही दखा पर हाय साफ किया धीर वसे काट डाला। उदा ने दूसरे पर्लेंग पर, जहाँ वह अवला सोवी थी, धीरदेव के भरोसे वलवार काडी। उसकी रुपाय एस बाला की काट, विद्धीने की भीर, पलँग की भाटती हुई पट्टो से जा खटकी। इसी से वह वतवार 'रत्नवती' प्रसिद्ध हुई । जब दल्ला मारा गया ता उसका भवोजा होसू पड़ाइये नाम के घोड़े पर घड धीरदेव को यह समाचार पहुँचाने के लिए पूंगल को दीड़ां। धीर-देव विवाहोत्तर अपनी पत्नी के पास सीवा हुआ था, फंकन डोरड़े

• श्रन तक सुत न से। पहर सर रात्रि शेष रही होगी कि वोड़ा पड़ा-इया दिनदिनावां। धीरदेव की श्रास खुल गई, कहने लगा कि पढ़ाइया दिनदिनाया। साम के नौकर चाकर वोड़ो, जी! इस वक्त

यद्दा पहाइया कदाँ १ इतना कहते तो देर लगी कि हांस् सम्सूप था राड़ा हुआ। धीरदेव ने पूछा कि कुशल ती है १ उत्तर दिया कि कुशल सैसी, गोगादेव थीरमीत ने झाकर तुम्हारे पिता दहा को मारा, अब वह वापस जाता है। धीरदेव तकाल वडा, वल पहने, हिपयार थींचे, घोड़े जीन कराया, साबार होने ही को घा कि राव-रायगरे भी वहां आ गया. कहने लगा कि कंकतहोरे खीलकर सवार

मारा, धन वह बापस जावा है। धोरहेव तकाल खठा, बस्न पहने, हिंघियार बाँधे, भोड़े जीन कराया, सवार होने ही की घा कि राव-राखगढ़े भी वहां धा गया, कहने लगा कि कंकनडोरे खेालकर सवार होओ। धीरहेव ने उत्तर दिया कि धन पोछे झाकर लेलिंगे। तय तो राव राखगढ़े भी साथ होलिया और दोनों चढ़ घाये। धामे गेगगड़ेव पदरोला के पास ठहरा हुखा या, धोड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया घा, साथ सब जल के किवारे टिका हुखा या। भाटी और जोड़यें निकट पहुँचे। पोड़े चरते हुए देरो तो जान लियां कि यह

चोड़े गोगादेव के हैं, तब उनकी लेकर बोछ किर बीर पहरीला आये।
कटक प्यासा हुआ वब कहने लगे कि जल बोकर बलें। जलपान
किया, पेढ़ों को भी विश्वाकर वाजा कर लिया और किर दे। दुकड़ों
ही दोनी तरक से बढ़े। इन्हें देएकर बोमादेव ने पुकारा—करे घोड़े
लावां! वर टीटी (कोई नाम) बोला—"करें! गोगादेव के पोड़े
नहीं मितते हैं, जोहये ले गयें, हुड़ाओ। 17 युद्ध छुछ हुआ। अटी
जोट्या राजोड़ी से मिड़े, गोगादेव घावों से पुर देकर दुका। इसकी
दोनों जंबा कट गर्दे। असका पुत्र जरा भी पास ही गिरा। पायक
गोगादेव सपनी मादा को वजवार को टेके बैठा पुत्र रहा या कि
राव रायगरे घोड़े चुड़ा हुआ। उसकी पाम से निकला तो गोगादेव

कदने समा "राव राष्ट्रगरे का घडा सामा (माघ) है। हमारा पार-

वाड़ा (ज़हार ?) ले लेवे।" राजगदे ने उत्तर दिया कि "तेरे जैसी विष्टा का पारवाडा इस लेते फिरें" इतना कहकर वह ती चला गया श्रीर धीरदेव श्राया । तब फिर गोगादेव ने कहा "धीरदेव त बोर जोइया है, तेरा काका मेरे पेट में तहप रहा है, तू मेरा पारवाड़ा स्ते।" यह सन धीरदेव फिरा, गीगा के निकट आ घोड़े से ,उतरा। तय गोगा ने तलवार चलाई श्रीर वह पास हा पहा। गोगा ताली देकर हँसा तब धीरदेव ने कहा — "बपना वैर टुटा, इमने ामी मारा और तुने धीरदेव की, इससे महेवे की हानि मिट गई।" रिरदेव के प्राय सुक्त हुए तम गोगादेव वेला "कोई ही श्री सुन तेना। गोगादेव फहता है कि राठोड़ों और जोध्यों का वैर है। ररायर हो गया, परंतु जो कोई जीवा जागवा हो वेर सहेवे जाकर हहें कि राव राखगढ़े ने गोगादेव की 'विद्यागासी' दी है सी वैर भाटिया से है।" यह बात कींपा ने सनी श्रीर महेबे जाकर सारा हाल कहा। इधर रखरोत से जोगी गोररानाय जी जा निकती। गोगादेव की इस तरह बैठा देखा, उन्होंने उसकी जंघा जोड़ दी श्रीर ध्यपना शिष्य बनाकर से गये, सी गेगगदेव खब तक चिरंजीव है।

झडकमल या अरडकमल चूंडावत (राठीड राव चूंडा का पुत्र)—
जैसा कि उत्पर लिख झाये हैं कि खड़कमल की मैंसे का लीह करने
पर उसके पिता ने पोल मारा (कि मैंसे का लीह किया दो क्या, मैं
ती प्रशंसा लय कहाँ कि ऐसा ही लीह राव रावपदे था उसके थेटे
सादा पर किया जाये।) पिता का वह बोल पुत्र के दिल में खटकता
था। उसने श्वल स्वस्त पर अपने मेदिये यह जानने की विदा रक्ले
ये कि कहाँ रावपदे या साद्ल हुँवर हाब आवे वी उनकी माहाँ। तभी
मेरा जीवन सकन हो और पिता के बोल की सत्य कर बताई ।
उत्पर होयपुर में मेहिहा (चीहान) रान करते थे। वहाँ के राव ने

१०० मुँहणोत नैणसी की ख्यात

भ्रमनी कन्या के सन्यन्य के नारियल पृंगल में कुँवर साइल राग्रगदे-वेस्त के पास भेजे । ब्राह्म्य पृंगल श्राया श्रीर माटो राव से कहा कि मोडिलों ने कुँवर सादृत के लिए यह नारियल भेजे हैं। राव राष्ट्रगदेव ने उत्तर दिया कि इमारा राठोड़ों से वैर है, अतएव झेंबर व्याह करने को नहीं आ सकता थ्रीर ब्राह्मण की रुखसत कर दिया। यह समाचार सादृत को मिले कि रावजी ने मोहिती के नारियल लीटा दिये हैं तो अपना बादमी मेजकर बाह्य को वापम बुलाया. नारियल लिये और उसे द्रव्य देकर दिदा किया। प्रतिष्ठित सरदारों के डाघ पिता का कहलाया कि नारियल फेर देने में इस ग्रपयश ग्रीर स्रोकनिदा के भागी होते हैं. राठोड़ों से डरकर कव तक घर में घुसे बैठे रहेंगे, में तो मोहिलायी को व्याह कर लाऊँगा। यह टीकायत पुत्र थीर जवान था। राव ने भी विशेष कहना उचिस न समका। इसने भ्रपने राजपृत इकट्टे कर चलने की तैयारी कर ली थ्रीर पिता के पास मीर नामी ग्रथ सवारी के लिए माँगा । राव ने कहा कि तू इस घोड़े की रसना नहीं जानता; या से

मौगा। राव ने कहा कि तू इस धाड़ का रसना नहा जानता; या ता हा ब से तो देगा या किसी को दे बावेगा। वेटा कहता है रिवाजी! में इस पोड़े को अपने प्राय के समान रक्लूंग। अब रिवा करा कहे, पोड़ा दिया, ख़ुँबर केसरिये कर ब्याहने चट़ा, द्धापर पहुँचा और मायकदेवी के साथ विवाह किया। राव केन्य की दुर्गो मायक मंटियायां जर्दश्स थी। उसने गढ़ द्रोधपुर में विवाह न करने दिया, तर राव मायक सेवा ने अपनी कन्या धीर रावा खेवा की देशिहों की ओरींट गाँव में छ जाकर सारृत के साथ स्थाइया थी। मोहिलों ने महून को सलाह दी कि द्युम अपने किसी यह भरोसेगनं सरदार को खंद जाकी। वह दुलद्दन का राय लेकर पूगन पहुँच जावेगा, तुम तुरन्व पड़ चनो, क्योंकि दुरमन कहीं पास

ही पात में लगा हुआ है। सादूल ने कहा कि मैं त्याग वॉटकर पोछे चढुँगा । राठोड़ों की मैदिये ने जाकर घरड़कमल की समर दी कि सार्व मोहिली के यहाँ व्याहने की आया है, वह तुरंत नागेर से चढ़ा । इस वक्त एक श्रमुम शकुन हुआ । महाराज सांसला साथ या, उसकी शकुन का फल पूछा ते। उसने कहा कि अपन फालू गोदिल के यहाँ चलेगे, जब वह धापकी जीमने की मलहार करे ता उसकी ध्रपने शामिल भोजन के लिए बैठा लेना । पहला शास ध्राप मत होना, गोहिल की लेने देना। जन वह मास, मरे तब उससे पूछना कि इसने ऐसा राक्षन देखा है उसका फल कही। वह विचारकर कह हेगा। ये गेाहिल के घर जाकर उतरे, उसने गोठ दैयार कराई. जीमने वैठे, पहला मास कालू ने लिया वन धरहकमल कहने लगा-कालुको इम साद्स माटी पर चढे हैं, इमको ऐसा शकुन मुखा ज्सका फल कहा। काल कुछ विचारकर वाला "तम जिस काम की जाते है। वह सिख होगा, तुम्हारी जय होगी भीर कल प्रभाव की ग्रापु मारा जावेगा।" जीम चूठकर चढ़े, महाराज सांखला के वेटे भारहमासी की राव रामगदे ने सारा या इसलिए अपने वेटे का वैर जेने को महाराज आगे होकर राठोड़ी के कटक की साद्त पर ले पत्ता । साद्त्व भाटो त्याग वांट, डोल वजवाकर अपनी ठकुरायी का रच साथ ले रवाना हुआ था कि सार्थें के मगरे (पहाड़ों) के पास घरड्कमल ने उसे जा लिया थीर ललकार के कहा-"वह सरदार जाव सत । मैं वडी दूर से तेरे वास्ते श्राया हूँ " तब ढाढो वे!ला— "डडै मार करै पलाई भारे जाई पर साक्षा न जाई", सेर ( घाडा ) उड़कर भाग कावे परंतु सादा नहीं आवेगा । रजपूरों ने ध्रपने ध्रपने शस्त्र सँभाले, युद्ध हुत्रा, कई ब्रादमी मारे गये; घरडकमल ने घाड़े से उत्तरकर में।र पर एक शाब ऐसा भारा कि उसके चारी पाँव कट गये

धीर साघ ही सादल का काम भी तमाम किया। उसके साघ राज-पूत गर मिटे तथ मोहिलाणी ने अपना एक हाम काटकर सादल के साघ जलाया धीर धाप पूँगल पहुँची, सासू ससुर के पग पकड़ें धीर कहा 'मैं आपही के दर्शन के लिए यहाँ आई थी, अब पित के साघ जाती हूँ।" ऐसा कहकर वह सती है। गई। धरहकमल ने भी नोगोर आकर पिता के चरणों में सिर नवाया, राव चूंडा प्रसन्न हुआ और डोडबाला इसे पट्टे में दिया।

राच रणमञ्ज-(ऊपर कइ आये हैं कि राव चूंडा ने अपनी राखी मोडिल के कहने से झपने पुत्र रखमझ को ध्यपना उत्तराधिकारी न धनाकर इसे निर्वासित किया और मोहिल के पुत्र कान्हा की मंदी-वर का राज दिया था।) जब राव रणमछ विदा हुआ ते। अच्छे अच्छे राजपृष्ठ प्रयोग् सिरारा चगमणीत, इंदा, ऊदा त्रिभुवनसिहोत, राठोड़ कालोटिवाणो उसके साथ हो लिये। ध्रम्ये जाकर एक रहट चलता देखा, वहाँ घोड़ी को पानी पिलाया । धनके सुँह छाँटे, हाय में हु धोकर अमल पानी किया। बहाँ सिखरे ने एक देहा कहा-''काली काले हिरस जिम, गया टिवांसी कूद। आया परवत साधिया त्रिभुवन वार्ल ऊद॥" वद ऊदा और काला ने कहा कि हम सिस्सरा के साथ नहीं जावेंगे, यह निदा करता है झतः पीछे लीट जावेंगे। इतनेमें दक्षा गोहिलोत का पुत्र पूना चटकर भाया, जिसको सिस्तरे ने फहा कि पोछे फिरो। वह बोला ''मैं नहीं लोटूँगा ऐसा ग्रवसर फिर मुक्ते कव मिले।'' तब कल्ला थ्रीर ऊदा ने कहा कि इस पना के साथ पीछे जावेंगे। सिसरा ने कहा तुम जाग्रे। मैं नहीं प्राद्धेंगा। एक देवहा मुक्ते सी कहा— सुकड़लेइ सिरावर्षा, कहिया जगह विहास ।

अगमपायत कृदिया, यट वंगे केकाय।।

803

फिर पूना राव (चूंडा) के पास चला गया। ५०० सवारी सहित साडील के गाँव धणले में आकर ठहरा । नाडील में उस वक्त सोनगिरे ( चहवासा ) राज करते थे। राज रखमछ के यहाँ तीन बार रसेाई चढती धीर वह अपने दिन सैर शिकार में विताता या। जब स्रोनगिरी ने उसका वहाँ था उतरना सुना थीर उसके ठाट ठस्से के समाचार धनके कानों से पहुँचे तब इन्होंने अपने एक चारग्र को भेजा कि जाकर रावर लावे कि रशमात के साथ कितनेक बादमी हैं। चार्य ने राव के पास भाकर भाशीय पढ़ी, राव ने उसकी पास विठाकर सेानगिरों का हाल पूछा। इतने में नीकर ने आकर अर्ज की कि जीमच तैयार है। चारच की साथ खिये नाना प्रकार की तैयारी का स्वाद लिया, फिर चारण को कहा कि तुक्ते कल विदा मिलेगी। दसरे दिन प्रभात ही शिकारियो ने आकर खुबर दी कि अमुक पर्यत मे ५ वराष्ट्रों को रोके हैं। रखमब तुरंत सवार हुआ और उन पाँची शुक्ररी का शिकार कर लाया। रसोई तैयार थी, जीमने बैठे, भोजन परीसा गया, साथ के लीग जीमने लगे कि एक शिकारी ने भाकर कहा कि पनाते के बाइले ( बहनेवाली वर्साती जलधारा या छोटो नदी ) पर एक वड़ा वराह आया है। सुनते ही रायमस्त उठ खड़ा हुआ थीर घोड़ा कसवाकर सवार है। चला । चारण भी साथ हो लिया। सवार होते समय जोड़बें को प्राज्ञा दी कि पनीते के बाहते पर जीमय तैयार रहे। अय वराह की भारकर पीछे फिरे ते। रसोई तैयार थी। जीमने बैठे, ब्राधाक भाजन किया द्देगा कि खबर बाई कि कोलर के तालाव पर एक गहर खीर नाहरी श्राये हैं। उसी तरह मोजन छोड़कर वह उठ खड़ा हुआ धीर वहाँ पहुँचा जहाँ बाघ या। जाते वक्त हुक्म दिया कि जीमय तालाव पर वैयार रहे। चारक भी साथ ही गया। जब सिही का शिकार कर मुँइखोत नैयसी की रयात

808

होंटे तो रसोई वैयार थी, सन ने सीरा पूरी खादि भोजन किया। ध्रम पारण को मार्ग में से ही बिदा कर दिया थीर कहा कि नाडोल यहाँ से पास है। पारण ने बोडा इटाया, नाडोल वहाँ से एक फोस ही रह गया था। चारण ने पुकार मचाई "दीडो दीडो" "वाहर छाई है" गाँव में से राजपूत सचार हो हो कर छाये। 'चारण को पूछा कि तुम्ने किसने खोसा है कहा—मुझ्ने तो किसी ने नहीं खोसा है, परंतु तुन्हारों घरती लुट गई। एका कैसे हे बोला यह रणमण पास हो, परंतु तुन्हारों घरती लुट गई। एका कैसे हे बोला यह रणमण पास हा रहा है और इतना खर्च करवा है, वाप ने तो निकाल दिया, किर इसके पास इतना इन्य छावे कहाँ से? यह कहाँ न कहीं खापा सारेगा या तो सोनागों से नाडोल खेगा, वा हुलों से सोजव होगा।

इस कान से सुनी या उस कान से, मैंने तो पुकारकर कह दिया है।

कितनेक दिन वहाँ उदरकर रखमछ चित्तोड के राखा लाखा के
पास गया जहाँ छत्तोस ही राजकुल चाकरी करते थे। वहा राज-स्थान, रखमछ भी वहाँ जाकर चाकर हुआ। (आगे राखा लाखा होर कुँवर चृढा की बात, राखा का रखमस्ल की बहुन से विवाह करना और मोकछ के अन्म आदि का हाल पहने सिसोदियां के वर्षन में राखा लाखा के हाल में लिख दिया है—देखा भाग प्रधम प्रष्ट २४)!

पक बार रखमछ थोडे से साथ से यात्रा की बास्ते गया था, पीछा लीटते हूं दाह में साया। वहाँ पूरवमछ कछताहा राज करता था (यह राजा पृथ्वीराज का पुत्र भीर सांभर का राजा था)। उसने रखमल को पूछा कि हमारे यहाँ नीकर रहेगी। उत्तर दिया— रहेंगे। एक दिन जीवा कांचन भीर प्रवस्त वीगान रोन रहे थे। जीवा (रखमछ का पुत्र) जेठी थोडे पर सवार था। पूरवमल्ल ने वह धोडा देता, कहा हमें दे दे। कांचन्न भीना कि रखमछात्री को धोडा देता, कहा हमें दे दे। कांचन्न भीना कि रखमछात्री को

१०५ । फिर ई। रख-

जाया कावल ने हेरे पर आकर पोड़े की कथा स्थायत की सुनाई। रख-मरल अपने भाई बेटे व राजपूती स्वित दरवार में आया। पूरवामत जहाँ वैटा वा वहाँ खतका गीता दशकर बैट गया। उसकी कमर में द्वाथ डाल पंत्रजकर राज़ कर दिया और अपने साथ वाहर है आया, पीडे पर स्थार कराया और उसके पोड़े के बराबर अपना थोड़ा रस्तर ले चले। पूरवामत के राजपूत इन्हें मारने की आपे ते रखमत कतार सांचकर पूरवामत की मारने के लिए वैयार हो गया। तव तो वह अपने आदिमियो को कराड़ करने से रोककर उनके साथ साथ हो लिया। पहुत दूर के आकर रखमत ने उसे आदरपूर्वक यह पोड़ा दे हतना कहकर लीटा दिया कि "इमारे पास से घोड़ा यूँ लिया जाता है, जिस तरह तुम लेना चाहते थे वैसे नहीं"।

धपने पिता के मारे जाने पर रायमल्ल नागोर धावा और धपने पिता के धाइगुसार कान्हा की राजगही पर विठाकर धाप सीजत में रहने लगा। भादियों से वैर बा सी दीड दीडकर धनका इंडाफा सुदने लगा। तब धन्हींने चारण गुजा सहायच की उसके पास भेजा। चारण ने यश पदा, जिससे प्रसन्न होकर रायमल ने कहा कि धम में भादियों का विगाड न करूँगा। चन्होंने धापनी कम्या उसे ब्याह दी जिसके पेट से राव जोचा उरवन्न हमा या।

भन्या अस व्याह दा जिसका पट से राव जाचा उत्पन्न हुया था।
अपने दुत्र सचा को पेहर की जागीर राव चूंडा ने पहले ही से दे
दी थी, (दूसरी ख्यांती से सं० १४६५ में कान्हा का महोवर गही
वैठना पाया जाता है परन्तु वह घाषिक राजन कर सका। उसके भाई
सत्ता ने राज छीन लिया, और राजप्रवन्ध ध्यपने भाई रखभीर को
सीपा। सत्ता के पुत्र नर्नद शीर राजपीर के परस्पर ध्यनवन हो
जाने से रखधीर चिचोड गया और राजपड़ को लाया। राजा मोकत

३०६ ने रग्रमञ्ज की सहायता कर सं० १४७४ के लगमग उसे मंडोवर की गहो पर विठाया)। स्थामश्च श्रीर उसके पुत्र जोघा ने नर्यद से यद किया. वह घायल होकर गिरा, तीर लगने से एसकी एक ग्रांख फट गई थीर उसके वहुत से राजपुत भारे गये। राव रागमळ ने मंडोवर ली। राव सत्ता की ग्रांखों से दिखता नहीं या इसिएए राव रक्षमध ने उसका गढ में रहने दिया और जब वह उससे मिछने

गॅहछोत नैक्सी की स्वात

पहने शक्ष सजे उसके घरण छूने को गया। सत्ताने पूछा कि ''रयमस्ल यह कीन है १'' कहा ''आपका दास जीवा है।'' सत्ता बीला कि टीका इसे देना, यह घरवी रक्खेगा। रखमझ ने भी वसी ुको श्रपना टीकायत बनाया और मंडीवर में उसे रक्खा और श्राप नातेर चला गया। एक दिन राव रखमल समा में वैठा अपने सरदारों से यह

गया, घ्रपने पुत्रों की उसके पाँवी लगाया। सब जीवा जिरह बकर

कह रहा या कि बहुत दिन से चिचोड़ की तरफ से कोई सबर नहीं बाई है। इमका क्या कारख ? शेड़े ही दिन पीछे एक बादमी विचीड़

८ राव रणमञ्ज कई वर्षों तक मेवाह में राखा का नानर रहा था थीर राणा ने बसे जागीर भी निकाल दी थी। नागोर उस ज़माने में गुजरात के मुलतान के श्रधिकार में या श्रीर वहां बादशाह की सरफ़ से हाकिस रहते थे। राया माक्छ के समय में कीराजुकी और फिर शम्सदा दुंदानी वहाँ का हाकिस था। इसका राणा मोक्ल के साथ युद्ध हुवा या, फिर पृश्तिज्ञर्सा के माई मजाविष्टर्सा ने अपने सतीने शम्सर्खा से नागोत खीन जी तब शम्पसी ने राणा क्रभासे मदद मीगी। राजा नागोर का नाश करना चाहता 👭 या. बड़ी सेना ले चढ़ बाया। मजाहिट्सा भागकर गुजराव चला गया चार शम्मर्स के राशा ने नागोर दिसवा दी। धतपुत यह कथन विमामगीमा नहीं कि राष स्थाप्तहल ने माबोर ली है। बीर मोहल है मारे जाने के वक्त वह मधीर में शत करता है।।

से पत्र लेकर धाया धौर कहा कि मेक्कल मारा गया। राव विस्मित थीर शोकातुर हे। बोला—"हैं। मोकल की मार डाला ?" पत्र बँच-बाया, में।फल को जलांजलि दी श्रीर चित्तीड़ जाना विचारा। पहले २१ पावंडे (कदम) भरे और फिर राडे होकर कहा कि "मीकल का वैर लेकर पोछे धीर काम करूँगा।" "सिसोदियों की वेटियाँ वैर मे राव चुंडा को संतान को परकाऊँ ते। सेरा नाम रखमछ।'' फटफ सज चित्रकट पहुँचे। सीसोदिये (सोजल के घातक) भागकर पई की पहाड़ी में जा चड़े और वहाँ घाटा बाँध रहने लगे। रणमछ ने यह पदाड़ घेरा थीर छः महीने तक वहाँ रष्टकर उसे सर करने के कई उपाय किये, परन्तु पहाड़ द्वाय न झाया । वहाँ मेर लीग रहते ये। सिसे दियों ने उनकी वहाँ से निकाल दिया था। उनमें से एक मेर राव रखमञ्ज से ब्राक्षर मिला और कहा कि जो दीवाय की खातरी का पर्वांना मिल जावे तो यह पहाड में सर करा वूँ। राघ रखमल ने पर्वांना करा दिया और उसेसाध हो ५०० हथियारबंद राजपृती की लिये पहाड पर चडने की सैयार ही गया। सेर वाला, आप एक मास तक धीर धैर्थ स्क्लें। पृद्धा—िकस लिए १ निवेदन किया कि मार्गमें एक सिहनी ने बच्चे दिये हैं। रखमख बोखा कि सिद्दनी से तो इस समक्त लेगे, तू ते। वता। सेर को लिये आगे वदे। जिस स्थान पर सिंहनी थी वहाँ पहुँचकर मेर खडा रह गवा और कहने लगा कि धाने नाइरी थैठी है। रखसछ ने छपने पुत्र करहकसल से कहा कि बेटा, नाहरी को ललकार । उसने वैसा ही किया। शेरनी भापट-फर उसपर ब्राई। इसका कटार पहले ही उसके लिए तैयार था, भूँस भूँसकर उसका पेट चीर डाला । । अब अगुबे ने उनकी पहाड़ी

<sup>&#</sup>x27; थगर 2ाँद साहब का जिखना सही है तो चबुकमर भी सादूछ भाटी के द्वाप से घारज हो सादूछ की मृखु है ६ महीने पीवे दी सर गया था।

१०८ - सुँहकोत नैससी की ख्यात में ले जाकर काचा मेरा के वरी पर राहा कर दिया। रखमल्ल

के कई साधी दे। चाचा के घर पर चढ़े और राव आप महपा पर चढकर गया। उसकी यह प्रतिज्ञा यी कि जहाँ स्त्रो पुरुष दे।नां घर में हों उस घर के भीतर न जाना, इसिलए बाहर ही से पुकारा कि "अहपा बाहर निकल !" वह तो यह शब्द सुनते ही ऐसा भय-भीत हुया कि को के कपड़े पहन मत्द से निकलकर सटक गया: -रग्रमझ ने थोड़ी देर पीछे. फिर पुकारा तो उस स्त्रीने उत्तर दिया कि राज! ठाकर तो मेरे कपड़े पहनकर निकल गये हैं, और मैं बहाँ नंगे बदन बैठी हैं। रखमछ वहाँ से लीर्ट गया, पाचा मेरा की मारा धीर दूसरे भी कई सीसीदियों को खेत रक्खा। प्रभात होते उन सबके मस्तक काटकर उनकी चयुतरी ( चॅनरी ) धुनी, वहाँ की बेह वनाई धीर वहाँ सीसोदियों की वेटियों को राठोड़ी के साथ परवाई। सारे दिन विवाह कराये, मेवासा तेखा और वह स्थान मेरों की देकर राव रखमल पीछा चित्तीड आया, राखा कुंभा की पाट वैठाया ! इसरे भी फई वागी सरदारों की मेवाड़ से निकाला धीर देश में सुख गांति स्थापित की ।

( चित्तोड़ में रोबा कुंमा के ग्रुरू जमाने में राव रवमक पर ही राजप्रवंध का दारमदार हो गया या धीर उसने रावा के काका रार कूँडा लाखावत को भी वहां से बिदा करवा दिया जो मांह के मुस्तान क्षेत्र लाखावत को भी वहां से बिदा करवा दिया जो मांह के मुस्तान क्षेत्र लाखावत या हो थी एक दिन रावा कुंमा सोया टुमा था धीर एका वाचावत पगर्वेगी कर रहा या कि उसकी खाँगों में से खाँगु निक्तकर रावा के पग पर वुँदें गिर्सें। रावा की धाँग खुती, एका

एका चाचावत पार्चियां कर रहा था कि समका आरता न से आर निकलकर राखा के पन पर चूँदें गिरी। राखा की और खुली, पर को राता हुमा देख कारण पृक्षा तो उसने बर्ज की कि में राता इस-

को रोता हुमा देख कारण पृद्धा तो उसन कर का का का गरावा इस-लिए हूँ कि कव देश सीसीदियों के अधिकार में से निकल जायगा और उसे राठोड़ लेंगे। राजाने पुद्धा, क्या तुम रखमझ की मार सकते सकते हैं। रामा ने बाहा दी। रामा, एका चाचावत श्रीर महमा पेवार ने यह मत दृढ किया तथा रात्रि के समय स्रोते हुए राव रयामल्ल पर चक्रकर उसे मारा। इसका सविस्तर हाल मेवाड की ख्याव मे राया कुंभा के वर्धन में लिख दिया है। राव रणमल्ल ने भी मरते मरते राजपूर्वी के प्राथा लिये। ं एक की कटार से मारा, दूसरे का सिर लोटे से तोड़ दिया और तीसर का प्राण लाती से लिया। राया की एक छोकरी महल चढ़ पुकारी ''राठाड़ी! तुम्हारा रयमल्ल मारा गया"। तब रखमस्त के पुत्र जोधा कांघल प्रादि यहाँ से धे। दें। पर चढ़कर भागे। राखा ने उनके पकड़ने को फीज भेजी, लड़ाई हुई थीर उसमें कई सरदार मारेगये। वरड़ा चंद्रावत, शिवराज, पूँना

ई'दा श्रादि । चरङ्ग ने पुकारा "बड़ा बीजा।" ते। एक दूसरा बीजा वोल एठा, कि गल फाटकर आप मरता हुआ। दसरी की भी ली भरता है। चरड़ा ने कहा कि मैं तुक्तको वहीं पुकारता हूँ। भीमा, वीरसल, वरजॉन भीमावत सारे गये श्रीर शीम चूँडावत पकड़ा गया। मंडिल के क्षालाय में अपने अपने घोड़ों की पानी पिलाया। उस वक्त एक श्रीर तो जाधा श्रीर सचा दोना सवार श्रपने थोड़ी की पिलाते

थे, और दूसरी तरफ काँवल अपने अश्व की जलपान कराता था। काँभज्ञ ने उन दोनों सवारी से पृद्धा (तुम कीन हो आदि)। जाधा ने काँधल की त्रावाज पहचानी, उससे बात की, दोनों मिले और वहीं जीधा ने उसे रावताई का टीका दिया। दोनी भाई मारवाड मे श्राये।

दोहा- धार्मै सूरन काढ़िया तुंगम काढ़ी ब्राय ।

जे मिसरायों। सेजड़ी, लेई रिखमलरायः।।

राव रिक्रमल नींदाँ भरे श्रावय लोह घणै उनारे, कटारी काट मरद्रपणी विय जागै सुरन तुंगिकशो। वेा दिन मैवाड़े तो विपल्य की ११० . सुँहणीत नेमसी की ख्यात

. पापं सासन्नी सरपण वहीं जै वैसा सकुंमकरणं कृतन्न । (छंद श्रशुद्ध से हैं स्वर्ध ठोक नहीं लगता )। जै रिखमल होवत दल स्रतार कुंमकरण वहन्त किसी पर । माथा सूल सही सुरताया, श्रोसमुद्रावत श्राया । जै बरती वी प्राणा । वे हूँ सिघाची बीजी हिंदू अने हमीर मीर जै खुलिया भाजे । जै भग्गा पोरोज, खेत्रा जाइ खड़ै जै मार्र । महमद, गुजामारै संमेड़ी रिख्यकराय विसरामिये। क्रांमा की मन वीकसी छलाया छदम ते कूड कडकर, जेम सीह धारी ससी। (इसमें राव रवामल के वारकृत्यों का वर्धन है जा उसने राणा . के हित किये, और अंत में कहा है कि राया ने बज बदाकर रयम्ल की ऐसे सारा जैसे सिंह की सका ने सारा था। (छंदं छुट न होने से सही भर्य नहीं किया जा सकता है।) महना परभार पर्द के पहाड़ों से भागकर मौद्र की वादशाह महूं. मूद के पास जा रहा था। जब राखा कुंभा ने थादशाह पर चढ़ाई मी तब राव रायमळ राया के साथ था। सीमा पर युद्ध हुमा उस् वक सहसूद हाथा पर लीहे के कीठे में वैठा हुमा या, राव रयामज ने चाहा कि अपने घोड़े की उड़ाकर धादशाह की वर्का मादे परंतु किसी प्रकार बादशाह की राव का वह विचार मालूम हो गया। उसने हांत अपने खंबास की, जी पीछे बैठा हुआ था, अपनी जगह पिठा दिया श्रीर साप असकी जगह जा बैठा। इतने में रखमल ने पाहा इहाकर प्रज्ञी चलाई, वह कोठा वेाट्कर खवास की छाती के पार निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा "हजरद में ता गरा।" यह शब्द रयमल के कान पर पहें और उपने जाना कि यदगाह वच गया है। बादशाइ होबो की पीठ पर पीछे की श्रोर बैठा घा श्रीर

राव की यह प्रतिक्षा थी कि वह पीठ पर वज्रवार कमी न पहोता था। उसने किर थोड़ा एडाया, बादशाह के बराबर आकर उसकी एडाया धीर एक शिला पर दे पटका जिससे उसके प्राण निकन गये।
महपा को धादशाह माँह के गढ़ में छोड धाया था। जब राषा माँह पहुँचा हो गढ़वाओं ने महचा को कहा कि ध्रत्र हम तुक्कि नहीं एख सकते हैं। राज रणमल ने उसे माँगा तब वह पोटे पर चटकर गढ़ के दरवाने धाया और वहां से नीचे कूद पड़ा। जिस ठीर से महपा फूदा उसकी पासड़ कहते हैं। पाछे महपा को सिकीतरों का दरहान हुआ। ।

यह मदसूद खिरवी माळवे का खुरवाब गर खीबीवाद्य फरह काफे, सक फरदे हिन् सक 18६६ हूँक सेक 18२६ बिक में ब्लेडरता या तो साम में -गीमार शिवर मर गया। राखा छुआ वे कमी मींड फतह वर्गी किया या और रायमळ की महसूद के सारव म कुछ बी खब्बता वहीं। राव रयमळे स १२४६ में विकोड पर सारा यथा। खुळवार महसूद वसके २० वर्ष पीड़े मरा था।

रखमल ने पराजित कर समाया। सत्ता और रखमल दोनों की फोज-बालों ने कहा कि विजय रखमल की हुई है, दोनों भाई मिले, परस्पर राम राम हुम्रा, बात चींत काँ, रखमल पोछा, राखा के पास गया और सत्ता मेंडावर गया:\*

सत्ता के पुत्र का नाम नर्बंद थीर रखधीर के पुत्र का नाम नापा था। (सत्ता आँसों से वेकार हो गया या इसलिए) राज-फाज उसका पुत्र नर्वेद करता था। एक वार नर्वेद ने मन में विचारा कि र्रणधीर घरती में आधा भाग क्यों खेवा है, मैं उसकी निकाल टूँगा। थोड़े ही दिन पोळे ४००७ रुपये कहीं से आये, बनका आघा भाग मर्थद ने दिया नहीं; दूसरी बार नापा ने एक कमान निकलवाकर खींचकर चढ़ाई थीर तोड़ डाली। नर्बद ने कहा माई तोड़ी क्यों? मापा बोला-धरती का हासल आदे बसमें से आधा माँगू, फल थैली प्राई यो उसमे से मुक्ते क्यों न दिया ? नर्वद ने प्राप्ते रुपये दे दिये। वह पालों के सोनगिरी का मांजा धीर नापा सोनगिरी का जमाई या। एक दिन नर्बद ने अपने नामा से पूछा "मामाजी, तमको मैं त्यारा यानापा ११ कहा-"मेरेता तुम दोनी द्वी बरामर हो" परंतु विशेष त्यारा तू है क्योंकि वेरे पास रहते हैं। नवेद ने कहा कि जो ऐसा है तो नापा की विष दे दे। मामा ने कहा "भाई, मुकते 'ऐसा काम महीं हो सकता"। नर्बद ने एक दासी की लीभ देकर मिलाया धीर नापा की विष दिलवाया जिससे वह गर गया। अव रायधीर के मारने की नर्बद ने कटक इकट्टा किया। रखधोर ने भ्रपने भादमी भेज काम्दार मुतसहियों से पुछवाया कि यह सेना किस कार्य के लिए इकट्टी की जाती है परंतु उन्होंने यही उत्तर दिया कि "हम

नागोर के हाकिस सम्मानी इन्दानी की सोडळ रावा में लड़ाई होने चीर रावा के हारने का हाळ फारनी तवारीकों में भी मिळता है।

महीं जानते।" वे श्रादमी साऋर दयात मोदी की दूकान पर पैठ गये। नर्दद इस द्याल से सलाह किया करता घा. जन बानक घा तन से रणधीर ने उसकी पालना की थी । रणधीर के मतुष्या ने मीदी से सामान लिया। उसने थीर ते। सव चीज़ें दे दों, परंतु पृतन दिया। जन वन्होंने या माँगा वे। उत्तर दिया कि "काले के पोला बद्दत है।" श्रीर फिर घृत दिया। रणधार के मनुष्यों ने पोछे श्राकर कहा---राजा, यह पता नहीं लगता कि कटक किस पर वैयार है। रहा है। उसने पूछा—दयात मोदो ने तुमको कुछ कहा १ उत्तर—धीर ती कुछ भी नहीं कहा, परंतु पृत देते समय ये शब्द कहे थे कि "काले के पोला बहुत है।" रक्ष्यीर बीला—दवालिया और क्या कहता, काला में थीर पोता मेरा सुवर्ण, सो यह कटक सेरे ही पर है। तर उसने भी सेता सजी, किर आप राया के पास गया । राया ने पूछा-"मामा जी, फैसे कार्य १. रयामल ने क्तर दिया कि तुस्ते में होवर देने के लिए ष्प्राये हैं, राष्ट्रा ने भी सहायता देनी कही। ये राष्ट्रा को सेकर सत्तापर चढेः सत्ताने प्रयने पुत्र नर्बद से कहा कि तू भी नागीरो खान की ले था। नर्बद कीस तीनेक ते। गया, परंतु जब ताप पड़ों ते। पोछा फिर ध्याया और छिपकर माता पिता की बात धीव सुनने लगा। सत्ता ( अपनी छो ) सेनियरी से कहवा ई— "सीनगिरी । नर्रद जानवा है कि मेरा पिता कपूत है जो रक्षधीरको भाषा भाग देता है, परंतु रखवोर के विना मँडोवर रह नहीं सकता। भय नर्वद नागारी सान की होने गया है सी खान आने का नहीं, क्योंकि वह रणमज़ के जाथ देख चुका है। यह भी बच्छा हुया, मैं लंड मरूँगा "। ( पिता के ऐसे वचन सुनकर ) नर्बद बोर्स वंडा-''सुके नागोरी खान के पास किसलिए मेजा, मैं मी युद्ध करूँगा और काम श्राऊँगा,''। सत्ताबोला—''मैं भी यही कहता था''। नर्दर ने

नकारा वजनाया, युद्ध किया श्रीर सेत पड़ा। . इतने रजपूत उसके साथ मारे गये-ई इा चोहध ई दा जीवा श्रादि।

नर्वर निषट धायल हुआ या और उसकी एक धाँस कृट गई थी। राष्पानी उसकी उठवाकर अपने साथ लेगये धीर रथमल को राष्पा ने मेंडोनर की गई। पर विठाकर टीका दिया। सचा भी राष्पा के पास जा रहा और वहीं इसका देहीत हुआ।

् (दूसरे स्थान में ऐसा भी जिल्ला है )—"जब राव चूँडा नारा गया, वी राजविलक रणमल की देवे थे, इवने में रणधीर चूँडावव दर्बार में आया। सचा चूँढावत वहाँ वैठा हुआ था, उसकी रर्ष-भीर ने कहा कि सत्ता ! कुछ देवे वी तुभी गदी दिला दूँ। असता बोलां कि 'दीका रयमल का है।" रयधीर ने अपने वचन की सत्यतां के लिए शपछ खाई, तब सत्ता ने कहा कि श्रामा राज तुकी हूँ गा। रमधीर तुरंव घोड़े से उत्तर पड़ा और सत्ता के लजाट-पर विलक्ष कर दिया। रयमल की कहा कि कुछ पट्टा खेली, वह उसने मंजर म किया और राखा मोकल की पास गया। राखा ने सहा-यदा की, सक्ता भी सन्मुख हुआ और रखधीर नागारी खान की लाया। सीमा पर लड़ाई हुई, रखमल वी खान की मुकाबले की गया धीर रक्ष्मीर वसना ने राखाजी से युद्ध किया। राखाजी हार खाकर माने, परंतु खान की रखमल ने भगा दिया। सत्तान्य रख-मल दोनों के साधियों ने जयध्विन की, रखमल ध्रपने होनी भाइयो से मिला, यात-चीत की और फिर पीछा सोकलको के पास चन्ना गया। सत्ता गरो वैठा श्रीर राज धरने लगा। कालांदर में सत्ता व रयधीर के पुत्र हुए, सत्ता के पुत्र का नाम नर्दर और रय-र्धार के पुत्र का नाम नापा या।

रयमल नित गोठें करता था इसलिए सीनगिरों के भलें धादमी

देखने की धारों थे। चन्होंने पीछे नाडौल जाकर कहा कि राठोड काम का नहीं है, यह तमसे न चुकेगा, तुमकी मारेगा, इसलिए तुमको उच्चित है कि प्रापने यहाँ इसका विवाह केर दे। तर लीला सोनगिश को येटो का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर भी स्रोतिगरी ने देखा कि यह बादमी बच्छा नहीं है, वन उन्हींने रख-मल पर जूक करना विचारा। एक दिन रयमल सीया हुआ। या तम लीला सानगिर ने बाकर अपनी की से कहा कि :"रोमी बाई राँड है। जावेगी १'' को बाली-''मनेप्टी है। जावे, यदि एक लडफी मर गई ता क्या।" ठक्कराधी ने अपने पति को सच का व्याला पिला-कर सुलाया थीर वेटी से कहा कि रखमल से चुक है. उसकी निकाल दे ! रामी ने आकर पति की सूचना दी कि भागे। पूक है। घातक उसे मारने की आये, परंतु वह पहले ही निकल 'गया श्रीर घर जाकर सोनगिरी से राष्ट्रता चलाई, परंतु वे बार पर न चढ़ते थे। उनका नियम वा कि सोम्बार के दिन आशापुरी के देहरे जाकर गीठ करते. बमल वास्त्यी लेते और मस्त हैं। बाते थे । पक दिन जब वे खापीकर मस्त पड़े हुए थे ते। श्रवानक रद्यमल उनपर बढ़ झाया और उसने सबको मारकर श्रखावे के कूएँ में डाल दिया। जपर सगे साले की डाखा। कहा, मैंने सासूजी से वचनी द्वारा है। जनका इलाका लिया. राखा मोकल से मिलने के वास्ते गया श्रीर वहाँ रहने लगा। जब चाचा सीसोदिया श्रीर महपा पेंबार ने मोकल की मारा तब स्थामल की उस चूक का भेद माल्म हो गया था, परंतु रामा की कुछ खबर म हुई। एक दिन महपा और चाचा मलेसी डेाडिये के घर गये जी राखा का रावास रणमंद्र ने अपने जासस साथ लगा रक्से थे कि देतें हो

क्या वाते फरते हैं। चाचा महपा ने मलेसी की अपने में मिलाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु बहु न मिला । जासूस ने जाऊर सारा वृत्तांत रखमल से कहा और उसने राखा की सुनाया, परंतु मीकल ने इसपर विश्वास न किया। रखबल मँडीवर गया धीर पीछे से राखा पर चुक सुआ। जमने अचलदास खोची की सदय के बारते गढ से नीचे आकर डेरा किया या तय महपा ने चाचा की कहा कि आज अच्छा अवसर है, फिर हाथ व्याने का नहीं, तय चाचा मेरा और महपा बहुत सा साथ लेकर आये। राणाजी ने कहा कि ''ये सातग्रवाले घाते हैं सो घच्छा नहीं है। जी गेहें में न आने चाहिए, यह मर्यादा के विरुद्ध है "। उस वक्त मजेसी खेरिहया ने धर्ज की कि आपको राव रखमल ने चिताया था कि ये ष्प्रापसे चूक करना चाहते हैं। राखा बोला कि ये इरामसीर ष्प्रभी क्यों प्राये ? मलेसी ने प्रज की कि दीवाया। पहले ती मैंने न कहा, परतु अब वेर आप देखते ही हैं। (चाचा मेरा आन पहुँचे ) बेर समाम हुमा, ना आदिमयों को राखा ने मारा और पाँच की हाडी रामा ने बमलोक में पहुँचाया, पाच का काम मनेसी ने शमाम किया, अत में राषा मारा गया। चाचा व महिपा के भी ष्टलको से पाय लगे, क्वॉबर कुंमा बचकर निकल गया। ये उसको पीछे लगे. क्रभाएक पटैल के घर पहुँचा। पटैल के दे। पाडियाँ र्धा। उसने कहा कि एक धोडी पर चढकर चले जाओ और इसरी की काट हाली, नहीं ती वे लोग ऐसा सममेंगे कि इसने घोड़ी पर घटाकर निकाल दिया है। अभा ने वैसा हो किया। वे। लोग रोजने प्राये ये वे पोछे फिर गये। मोफल को भारकर चाचा ते। राया बना स्रीर महपा प्रधान हुआ। कुमा स्नाफत, का मारा फिरता रहा । जन यह समाचार रसमल को लगे हा वह सेना साथ

पर चढ गया। रखमल ने कुँभा को पाट वैठावा और आप उन पहाड़ी में गया, यहुत दीड़ धूप की, परंतु कुछ, दाल न गली, क्योंकि याच में एक भील रहता था, जिसके थाप की रूपभल ने मारा था। यह भीते वाचा व मध्या का सहायक वना । एक दिन रणगल धकेला घेरहे सवार उस भील के घर जा निकला। भील घर में नहीं थे, उनकी मा वहाँ बैठी शी। उसकी वहन कहके प्रकारा भीर वैठकर उससे वार्ते करने लगा। मीलनी वीली कि बीर! तैंने वहत हुरा किया, परंतु तुम मेरे घर आ गये श्रव क्या कर सकती हैं। श्रच्छा, भव घर में आफर सो रहा। राव ने वैसा ही किया। थोड़ी देर पीछे, वे पाँचों भाई भील घाये, उनको सा ने उनसे पृछा कि घेटा ! ध्रभी रयामल यहाँ भ्रा जावे ते। तुम क्या करे। १ कहा, करें क्या, मारें: परंत वहें बेटे ने फहा-- "मा! जी घर पर आवे ते। रखमल की न सारें।" सा ने कहा-"शावाश बेटा ! घर पर खाये हुए तो वैरी को भी भारता खिला नहीं।<sup>33</sup> रहामल को प्रकारा कि दीर धाहर श्रा जाओ । यह त्राकर भीती से मिला । उन्होंने उसकी वड़ी सेवा मनुहार की छीर पूछा कि तुम सरने के तिए यहाँ कैसे छाये? कहा कि भानजे। मैंने प्रतिका की है कि चाचा की सारूँ तब प्रश राजि, परंतु कहें क्या तुम्हारे श्रागे कुछ वस नहीं चलता है । भीक्षी ने कहा, श्रव हम तुमको कुछ भी ईजा न पहुँचावेंगे। फिर रण-, मल अपने योद्धाओं को लेकर पहाड़ तले आया; भीतों ने कहा कि पहाड़ के मार्ग में एक सिष्ठनी रहती है से। मनुष्य की देखकर गर्जना · फरेगी। रयमल ते पगडंडी चढ़ता हुन्ना, सिहनी के समीप जा पहुँचा, वर्ष गर्ज खठी, तुरंत अङ्गल ( अङ्कमल ) ने वलपार साँच उसपर बार किया और वहीं काटकर उसके दे। दुकटे कर दिये।

११८ - सुँह्योत नैयसी की स्थात - सिंहनी का शब्द सुनकर उपर रहनेवालों ने कहा कि सावधान ! परंत

थह एक ही बार बोलने पाई घी इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी पश की देसकर वोली होगी। इतने में ता स्थमल घोड़ों की नीचे होडकर पहाड़ पर चढ़ गया श्रीर दर्वाजे पर जाकर वर्डी मारा। भीतर जो मन्त्य थे, वे चैक पहे और कहा, रखमल आया। चाचा मेरा से लड़ाई रूई, सीसोदियों की मारकर पाँवी वले पटका धाचा मारा गया स्रीर महपा को के कपड़े पहनकर पहाड़ पर से नीचे कृद भाग गया। रयमल ने चाचा की वेटी के साथ विवाह किया, मनुत्यों के घड़ों के वाजाट धीर वर्छियों की चैंबरी यनाकर वहाँ सीसे।दियों की कई कन्याएँ रखमल ने भ्रपने भाइयों की व्याहर्दी थीर पीदा लीटा। महता सागकर माँह के बादशाह की शरण गया। अब यह समर रायांजी व रयमल की हुई तव उन्होंने वादशाह पर दशव क्षालकर कहलाया कि हमारे चीर की भेज दे। वादग्राह ने महपा की कह दिया कि ग्रव इस तुक्तको नहीं रख सकते हैं। महपा ने इत्तर दिया कि सुकतो कैंद करके शब्द की सब सैंपिए और आप पाडे सवार हो गढ़ के द्वार पर आ थोड़े समेव नीचे कृद पड़ा। पोडा ते प्रथ्यो पर पडते ही मर गया श्रीर महपा सागकर गुजरात के वादशाह के पास पहेंचा। जन उसने वहाँ भी बचाव की कोई सरत न देशी ते। विचोड ही की तरफ चला। वहाँ राज्य ते। राषाजी भरते थे, परंतु राज का सब काम रखमल के द्वाब में था। महपारात्रिके समय खकडियों का भार सिर पर धरकर नगर में पैठा। उसकी एक की घपने एक पुत्र सहित वहाँ रहतो यो, जिसकी उसने दुद्दागन कर रक्सा घा। उसके घर भावा, पन्नो ने ध्यपने पित को पहचानकर मीतर लिया। अपन वह घर में थैठा रहे और सुत के मोदरं व रासे बनावे । एक दिन एक मोहरी अपने पुत्र को

देकर कहा कि जाकर दीवाय के नज़र कर दे थीर जी दीवाय कुछ प्रश्न करें ते। धर्ज़ करना कि महुपा हाज़िर है। वेटे ने हजूर में जाफर मोहरी नज़र की और दीवाण ने पूछा तो छर्ज़ कर दी कि महपा द्वाज़िर है। रायाजी ने उसे बुलाया। उसने खर्ज़ की कि मेवाड की धरवी राठे। हो ने ली । यह वास सुनते ही दीवास के मन में यह भय उत्पन्न है। गया कि ऐसा न ही कि रखमल मुक्ते मारकर राज ही से । रागा ने सेना एक ब्रिट की बीर वे रणमल की चूक से मार हालने का विचार करने लगे । रहमल के डीम नै किसी प्रकार यह भेद पा लिया और राव से कहा कि दीवास आप पर चूक करना चाहते हैं, मरंतु राव को उसकी बात का विश्वास च आया ता भी ध्यने सब पुत्रों की वह तलहटी ही में रखने लगा। (अवसर पाकर) एक दिन चूक हुन्ना। २५ गज्ञ पछेवड़ो राव के पर्लंग से लपेट दो. जिल पर राव सीया हुआ था। सत्रह मनुष्य राव की मारने के लिए प्राये, जिनमें से १६ को थे। राव ने मार डाला और महपा भागकर वच गया। रक्षमत भी मारा गया। यहाँ रक्षशेर चुँडावत. सचा माटो ल्रायकरखोत. रायधीर सरावत श्रीर दूसरे भी कई काम ष्ट्रापे । (रखमल के पुत्र ) जीवा, सीहा, नापा वलहटी में बे सो भाग निकले । उनके पकड़ने की फीज भेजी गई, जिसने घाडावळा ( भर्नेली ) पहाड़ के पास उन्हें जा खिया श्रीर वहाँ युद्ध हुन्मा, जहाँ परहा चाँदराव अरहकमलीत, पृथ्वीराज, तेजसिङ् आदि स्रीर भी राठीही के सद्दि गारे गये, परंतु केवा कुरालतापूर्वक में डोवर पहुँच गया।

पहले पतलाया जा जुका है कि राव रचमल ने मदलाया कुंमा के समय में राव्या मारूट के पड़े भाई राव चुँदा को मेगार्ड से बाटम करा दिया चार सब राग-प्रकृष बापने हाथ में लेकर बाप मेटी सहित चिसोड़ ही में रहने

१२० ग्रुँहक्योत नैकसी की ख्यात

नर्नद सत्तावत ने राषाजी को ष्टांस दी जिसकी वात-जब राहा मोकल ग्रीर राव रशमल मँडोवर पर चढ ग्राये, (सत्ता के पा) नर्रद ने युद्ध किया थ्रीर घायल हुआ। उस वक्त उसकी वाँई' श्राँस पर बलवार बही, जिससे वह आँख फूट गई। राखा नर्नद को उठाकर . प्रपने साथ लाया, घाव गेंघवाये धौर मरहम पट्टा करवाके उसकी च्या किया। छारा रुपये की वार्षिक झाय का कायनाखे का ठिकाना क्से जागीर में दिया। राखा भोवल चाचा मेरा के धाय से मारा गया धीर राखा क भा पाट वैठा, उसने राव रखमल की चूककर मरवाया। नर्नेद तय भी दीवाब ही के पास रहता था। एक दिन दीवास दर्शर में बैठे थे तम किसी ने कहा कि ''ब्राज नर्वद जैसा राज-पत दसरा नहीं है।" रामा ने पूछा कि उसमें ऐसा क्या गुख है जो इतनी प्रशसाकी जाती है ? उत्तर दिया कि दीवाय । वससे कोई भी चाज माँगी जाने वह तुरत दे देवा है। राखा ने कहा हम उससे एक चाज मेंगबाते हैं, क्या वह देगा ? अर्ज हुई कि देगा | नर्रद उस दिन मुजरे की न धाया या। दीवाय ने धारने एक स्वास का उसके पास भेज कहताया कि ''दीवाय ने तुमसे आँस मांगी है।" नर्नद वोला—दूँगा। सवास की नजर वया पास घी भनका पढा हुआ घा, जिससे घाँदा निकाल रूमाल म लपेट दसके इवाले की। यह देस सवास का रग फक हो गया, क्यों कि दीवाद ने

हवालं का। यह देख करारा मा कि रयमल की नीयत राज ह्याने की है।

हारा वूँ दा मांदू के वादकार के बात जा रहा या, बसको पीड़ा चुकाय और तारा वूँ दा मांदू के वादकार के बात जा रहा या, बसको पीड़ा चुकाय और वसन ही दीयमाजिका की राजि को पूँचकर मोती हुए राज रयमण के मर
पाया। वसका कुँवर रोज्या मान गया था, जिनका पीड़ा करता हुमा वूँ हा

मंडीयर पूँचा कात बहुर्द भी सिसीदियों का महा पर रहाया। वारद यूँ तक

मंडीयर राखा के कथिकार में रहा। चत में राब बोधा न बूँडा के दे रे देशें

से भार में दोचर राखा के विदार पहुंचा का

खवास को पहले से समका दिया था कि यदि नर्वद वेरे कहने पर

ध्यपनी धाँख निकालने लगे ते। निकालने मत देना, परंत नर्बद ने वे। श्रांख निकाल हाथ में दे हो । धवास ने वह समाल दीवाय के नज़र किया थीर दीवास ने खाँख देख बहुत ही पश्चाताप किया।

साप नर्थद की होरे प्यारं, उसकी बहुत आश्वासन देकर उसकी

जागीर ड्योडो कर दी।

## छठा प्रकरण

## नर्वद सत्तावत व सुपियारदे की वात

जन नर्नेद में होबर में राज करता था तन रूख के स्वामी सीष्टड साँराले ने अपनो पुत्री सुपियारदे के नारियल उसकी पास भेजे ( अर्थात् सुपियारदे की सगाई नर्यद को साथ की ). परंत जय नर्रद घायल हुआ धीर मंडोवर का राज राखा मोकल ने रयमल को दिला दिया तथा राखा नर्रद को प्रमने साथ से गया, वन सांखले ने अपनी कन्या जैवारण के स्वामा भरसिंह सिंघल को व्याह दी। नर्बद पर राखाकी बड़ी छना थी। एक दिन रागा के टेालियों ने इससे मुजरा करके धन्मायच राग शाया, उसे सुनकर नर्रद ने लंबी साँस छोडी। दीवाय (शया क्रंमा) ने इसका कारय पूछा वे। कहा, "ऐसे दी।" फिर दीवाय ने फर्माया कि " क्या मंडोवर के वास्ते" ? उत्तर दिया कि "वह ते। काका के पास है, जो मेरे घर ही में है"। दीवाय ने माझा की "तो जो बात हो सो कही।" तर नर्रद बोला कि दीयाय ! साँदान्ने ने मेरी माँग नरसिंह सिंघन जैतारणवाने की च्याह दी, जिसका रंज है।" रागा ने तुरंत द्व मेज सीहड सौराला को कहलाया कि नर्नद को गाँग दे। तन साँखने न अर्ज कराई कि सुपियारदे का ते। विवाह कर दिया, दूसरी छोटो येटो है सी व्याह देंगा। रामा ने नर्बद को कहा कि जाग्री सीहड का छोटो थेटो के साथ विवाह करे। । नर्नद ने कहा "दीवाख! जो सुपियारदे मेरी भारती करे ते। ब्याह करूँ" रावा—करेगी। नर्रद—दूत भज

स्वीकारी, नर्बद की बरात चढी। पीछे से दीवाख की सभा में वात चली कि जो सुपियारदे ब्रारती उतारेगी ते। वर्बद विवाह करेगा। नरसिंह सिघल भी वहाँ वैठा हम्मा या। उसने जब यह बात सनी ते। बोला "क्या नर्वेद अवर्दस्ती आरती करावेगा ?" सोगो ने उत्तर विया--"यह के करना ही पडेगा"। चरसिष्ठ स्रवने घर साया। उधर से सॉलले के घादमी भी सुवियारदे की लेने के वास्ते घाये। कहा कि विधाष्ट है सा भेजी। नरसिष्ट ने इनकार कर दिया। सुपि-यारदे ने फहा कि मैं आ केंगी, तब उसके पति ने कहा कि यदि वहाँ सारसी न करे ते। भेजूँ। वह बोली नहीं कहेँगी, कील बचन दिया, पति के गलो हाद्य घर शुप्य की ग्रीर पीहर गई। जन नर्नद तेरिक पर भाषा, बारजोड पर सहा हुआ और कहा कि भारती भी तैयारी कराग्री, तब सुपियारदेकी कहा गया, परंतु यह नट गई कि मैं तो भारती न करूँगी। तय उसको छोटी यहन धाई। नर्दर से कहा गया ''राज । सुपियारदे बारती करती है ''। नर्नद थोला-"तुम सुभे व्यथा समस्त्रद मेरी हॅंसी करते ही, यह सुपियारहे नहीं है। । फिर अपने साधियों से कहा कि खड़ाई का नकारा वकवाक्री । साँरान ने क्रपनी येटी से जाकर कहा—''वाई । यहाँ कीन देखवा है, भारवी कर दे, नहीं वा अभी यह हमकी मारेगा "। सुपियारदे आई थीर नर्रद से कहा-"राज । तुम तो झारवी कराते द्दा, परतु वर्दा पति ने मना कर दिया है, इसलिए मुक्ते दुख दोगा "। नर्यद ने फदा-यह मेरा वचन है, जो वह तुओ दुख दे तेर मुक्ते सूचना फरा देना, में बाकर तुभी से जार्दिमा। नरसिंह ने गुप्त रोवि से प्रपत्ते नाई की भेजा था कि जाकर सब बनाव देखे । बह नाई वर्श सहा या। यसने सुवियारहे को चार पर कछ चिह्न लगा दिया थीर नर्यट

ने विदिया धारा से भरी हुई पिनकारी चलाई, जिसके टॉट भी हुएहे पर लगे। नर्नद ने हाथ से टटोल कर कहा, चढ़ सुपियारदे हैं। धारतों भी, विवाह हुचा, नर्नद धपनी ठक्करायों की लेकर पीटा गया।

जब सुपियारहे अपने पवि के घर वापस आई वर नाई ने नर-सिंह से कहा कि इसने आरती की। उसने अपनी श्री से पूछा ते। वह नट गई कि मेंने आरवी नहीं की। नाई देला-दुमने भारवी की. मेंने तुम्हारी साडी पर निशान किया है और उसपर इतर के छॉटे भी लगे हैं। साड़ो देखाँ गई, सुपियारदे का भूठ लुक गया। वन तो उसके पति ने उसकी चाउक मारे और मुख्कें गाँधकर पर्नेग से भीचे पटक दिया। इतना ही नहीं, किंतु उसकी एक सीत की बलाकर उसके सामने पर्लेग पर ले बैठा । वर सपियारदे क्रोध के मार अपने पित का नाम लेकर दोली (राजपुनाने में कियाँ ध्रपने पति का नाम नहीं लिया करता है )- नरसिंह सिंधन । तू मुक्ते मार डालवा, मेरी घोटी बोटी काट देवा वी मैं कुछ न कहती, परन्त सने मेर समाने इसरी खो को पर्नेंग पर चढाया इस-निए में जी अन कमी वेरे पर्नेंग पर पाँव घरूँ वे। अपने भाई के पलेंग पर पहें।" फिर दासी ने जाकर साँखना की सास से सन द्वान कहा। वह बार्ड तम नरसिंह ता माता की देखकर बाहर निकल गया और वद्द ( सामु ) मुपियारदे के वधन हुडा उसकी अपने माथ ले गई। ग्रार सर्पियारदे गहना पावा चवार मैनिजव घारण कर एक कोठरो में जा वैद्ये और नर्रंद की पत्र लिखा कि तुम्हारी भारती करने का मुक्ते यह फचु मिना है। पत्र पटकर नर्दद बोज़ा कि मैं सो यहाँ भाइता था। सब मैं तैयार हूँ। दो यैश मीज जिये, उनकी

रावद रिखाता और गाहा में जीवकर भूमि चलते में बदावा था।

उनको ऐसे सधा लिया कि एक दिन में वीस कीस जाकर पीछे चले ग्रावे। जब उसको विश्वास हो गया कि ग्रव वैख यथेष्ट काम देने के येग्य है। गये हैं ते। वह गाढ़ी में बैठकर चला श्रीर संध्या समय जैतारम की बाड़ों में संकेतानुसार जा उतरा। जो मनुष्य सुपियारदे का पत्र लाया था इसके साथ मदीनी पोशाक भेजो । सुपियारदे वस्र पहन. पता वाँध. शख सज, वर से निकला पड़ी। उस दिन गाँव में रावकों का खेल होता था। सियक सब देखने की गये थे, फेबल सुपियारदेका अंधा खग्रुर घर में था। जद इसके आगे डोकर वह चला ते। ग्रंघे बीदा ने पुकारा "कीन गया रे" ? चरवादार ने इत्तर दिया कि वहाँ तो कोई नहीं है । अंधा कहता है—''मईं। किस तरह, वह अवस्य कोई गया है"। ऐसा कह वह शांतर रायको में गया और अपनी खो से कहा कि जाकर सुवियारदे की खबर फर। स्त्रो बोली क्यों ? कहने लगा जब वह ब्याह कर आई थी तन मैंने उसके पॉव की मचकाइट सुनी थी, आज फिर वैसादी शब्द सुनाहै। वीदाकी आतेने अपनी दासी को देखने के बास्ते भेजा । सुपियारदे जाती हुई खपने पहाँग पर लंबा वांटा सा रतकर उसपर सीरस ( रज़ाई ) श्रीहा गई थी. उसे देख दासी ने पीछी प्राक्तर कह दिवा कि "वहूजी ते। पीढ़ी हुई हैं"। घीदा की विश्वास न हुआ। अपनी को को कहा कि तूस्वयं जाकर देख। सासू गई और देसा थे। सीरखपड़ी हुई है, सुधिवारदे नहीं है। पीछी वीड़ों, फहा-"बहु गई"। सुपियारदे वहाँ पहुँची जहाँ सेल ही रहा या। रावल धाला फिरा रहे थे। उसने झाने बढ़कर एक सानेकी मेांहर, याली में बाली धीर चलती वनी। नर्वद गादी जीते खड़ा ही घा, वद भट जा घड़ी। यहाँ अन रावल ने धालो अपने मुस्सिया की पास लाकर घरी वा उसमें मेाहर देराकर उसने पूछा कि यह किसने

१२६ सुँह्योत नैयसी की रयात डानी है। कहा, किसी जवान चाहमी ने डाली है। सिंग्ज सब व्ह राड़े हुए। कहने लगे, यह तो कुछ दाल में काला है। रोज समाप्त

हुआ। इतने में तो एक आदमी ने भाकर राजर दी कि सुपियारहे चली गई है, गौव में डोल हुमा, सिंघल चटे। आगे गाडो की लोक हैराकर कहने लगे कि मर्नद लिये जाता है। ये भी पीझे लगे चले

गये। मार्ग में स्वां नदी आई, जो पूर वह रही थी। नर्द ने कहा, नदी काप्रवाह चीन है, उत्तर नहीं सकेंगे। सुपियारदे वेलि —ं वहली को नदी में डाल दें। नदी में इतकर मर आकें तो पर्वाह नहीं, वर्ष पीछे धानेवालों के हाथ में पड़ने स पाकें। यह मुनते ही नर्द ने बैली को नदी में बलाया, वे भी नयनों, से खास का वेग छोड़ने हुए पार पहुँच गये। सिंचलों ने भी ध्यने, थोड़े हस पूर में डान दिये। प्रमात होते नर्द ने मीन क्यने, थोड़े हस पूर में डान दिये। प्रमात होते नर्द धयने गाँव के समीप पहुँच गया।

यहाँ जर नर्रद के छोटे माई आसकरण ने देखा कि माई अब सक नहीं आया है ते। वह चढा। सार्ग में उसको सार्ह निजा। तर

नर्नेद ने उसको कहा—"भाई, तू सुपियारदे को घर हो जा ! में युद्ध कहूँगा"। सासकरामे उत्तर दिया "आप ले पथारे, में सम्मुख होकर महूँगा"। तब नर्नद तो सुपियारदे सहित घर साया स्मार सासकराम तियां के साथ खडकर रोत पड़ा। जब इसकी को सती होने को चलने लगो तो कहा कि "असके बारते गरे पित में प्राप्त है ये उसको देरा तो लूँ"। सुपियारदे को देराकर बाहों— "रजपूर्त पर तो सरने का स्प्रा ही दे, परंतु जेठजो ने विश्राम भगा लिया"। इतना कह वह सती हो गई।

भना लिया''। इतना कह वह खबा हा यह । सिंघल पीछे लीट पडे श्रीर सार्ग में एक गाँव के पास् वानाय पर ठहरे। यहाँ पनिहारियाँ जल मरने को खाई थीं। उनमें से एक ने मर्वेद सत्तावत व सुपियारदे की बात १२७
पृद्धा—प्रीरा वैर ( को ) किसकी गई वै । नरिसंह सिंधल पोड़े की
रानों में द्वाये वट हुन की शासा पकड़कर सूजने लगा और कहा
''वैर मेरी गई, जो बल से जावी वो जाने न देवा, पर्ंतु क्षियों
का स्वभाव द्वी ऐसा द्वारा है कि वे किसी को रोको नहीं रकती
हैं"। तब दूसरी केली—''नहीं वीरा, वैर कभी न जाती, परंतु
सूने बहुत दुरा किया, उनके सामने सदिया पर सैत को सुलाया
दुव गई, नहीं से काहे को जाती"।

## सातर्वां ,प्रकरण राव जाधा

(्राणी मटियाणी का पुत्र) काहू के पास रहता घो। नापा (नरपाल ) साँखला इसका उरफ्दार रायाजी के पास चिचौड में या। उसने राव की कहलाया कि "रावजी! पीछे ही ते कभी राव रणमल का वैर होने पर्वारोगे ते। अभी क्यों नहीं झाते हो। १ जीवा सन सामान दुरुल कर सवार हुआ और पुछा कि गेहेंवे के मार्ग में वस्ती कहाँ कहाँ झाती है। किसी ने कहा कि वस्ती ते। थोडे ही ठिकानी पर है, परंतु झागे मोडी मूलवाणो का गुड़ा है । राव उस गुढे पहुँचा । मोडी को खबर हुई। उसने बढ़े सरकार के साथ उट राया फिर दिचारा कि राव जीवा जैसा पाहुना मेरे यहाँ कव आरेगा. इसकी मेहमानदारी किससे करूँ। इसके पास किसी साहकार ने स्रपनी मजीठ धार खाँड रस झेड़ी थी, इसने सीचा कि यह मजीठ धीर साँड फिर किस दिन काम आवेगी: गृत वेर गौवे का बहुत सा है हो। मजीठ की पिसवाकर मैदा वैदार कराया और उसमें धी शक्स मिलाकर सीरा बनाया, कैरों ( करील ) का साम कराया. गाठ तैयार हुई, आकर विनवी की कि झरेगने प्यारें। रावजी झेपने सय साधियों सहित धाये । पोविया हुआ, मनी मौति परामगारी की थ्रीर सब जीमकर तृप्त हा गये! पिछजी रात की वहाँ से क्षत्र हुआ श्रीर प्रमात होने पर जर सब ठाकुरी ने भपने धपने हाय देखे तालाल रंगके। यह देखकर सब विस्तित हुए। किसी ने कहा कि मोडों से इसका कारण पुछवाया जारे। रावजी ने देा सवार उसके पास मेजे। 'सवारी की आवे देंग्र मोडी उनके सामने

धाई। सहा, तुम्हारे ब्राते का कारण में जान गई। रावजी राव रवामल का वैर लेने पधारतें हैं सेत परमेश्वर ने तुम्हारे पर रंग चढाया है। यहाँ खेती तो होती नहीं इसलिए वान कम मिलता है, सूजी पड़ी थी, जिसका सीरा बनाया था । रावजी की स्राशिष कहना झीर मालूम करना कि यह भोजन आपको अर्थुत ही होगा। सदारों ने बाकर रावजी से वहीं वात बर्ज़ की । रावजो प्रसन्त हुए धीर वहां से हरभम साँखला के गाँव वहेंगटी आये । हरभम शक्तनी 'श्रा' 'उसका मानजा जैसा भाटी रावजो के पास खडा था। 'उसकी रावजी ने अपने शामिल मोजन की वैठा लिया, वह भी मुजरा कर वैठर्भाषा । तत्र इरमम ने सिर धुना और अर्ज की कि आपने छपा की सा यह आपकी संपत्ति का हिस्सेदार होगा और हम घरती के कारतो रहिते। राव ने भोजनोत्तर राकुत का फल पूछा। हरभम ने कहा, ्ह्नंतर्भा भारत यह है कि जाज जितनी भूमि है और जितनी में रावजी के। थोड़ी फिरे वह सब आपके वंश में बनी रहेगी और आपका प्रतः पे पेट्रेगा । यह सुनकर राय जोषा इर्पित हुन्ना भीर चलते वक्त् जैसां को साथ लिया। वहाँ से रावत लखा के गाँव सेतरावे पहुँचे। ल्या ध्रमघडकरे के साथ उनसे सिला। इससे रावजी के मन में कुछ क्रीय सामा गया। रावत लुवा की उक्करानी सेनियरों के साथ रावजी के नित्राल की तरफ कुछ सब्ध होने से उन्होंने उसकी जुहार 'कहलाया। उसने उनको अन्त पुर मे बुलाया, निकरावत की भीर फहा-" वाबा, इमारे पास जो कुछ धन घरती दिखती है वह सब • बुम्हारी है, भोजनकीजिए। सब बच्छा होगा"। रावजी उत्रे, गीउ वैयार हुई, धरोगे परतु सन को कसक न निकली। रावत लुगा रायजी से क्यसत हो जा सीया, तम सीविगरी ने जाकर उस कमरे का साला बाहर से लगा दिया और रावजी की सचना दी।

१३० सुँह्योत नैयसी की स्थात

जोघा ने वहाँ के सब घोड़े और माजमता लूटा। इमसे दूसरे मी

मय भूमियं हर गये और झा झाकर रावजी के झशेन वने। वहाँ

से सवार हो, मार्ग में के दूसरे मूमियों को नमा नमाकर साथ लेता

हुआ राव जोघा रूँ य में साँखली के यहाँ झाया। वे नारियल लेकर

सामने हाजिर हुए। टोकाइत रावत ने झपनी बेटी रावजी की परपाई,

और पूर्ण स्ताह के साथ विवाह किया। जब यह समाचार रायाओं

फो पहुँचे तो उन्होंने नाया साँखला को इजूर बुनाकर पूछा कि दुन्हारे

मी इन दिनी में राव जोघाओं की कोई स्वरर आई है। पहले तो

जब दससे इस विषय में पुछवाया जाता तो बही कहता कि कोई.

सच है, मेरे पास भी ऐसी ही उत्तर चाई है। यह सुनवे ही विवाय के चेहरे का रंग वरन गया। नापा को फर्माया कि फिसी हर से मामला सुवर भी जाने। चवने अर्ज़ को ''दीबाय सखानव! राठोडों के बेर का मामला वडा वेडन है, जिसमें बैर भी राव रचमल का"। तत्र वो दांबाय को धीर भी विशेष भय हुआ, नापे ने धर्ज़ की कि धर करीं (देडप) है, घरती देने से निटे। दोबाय ने भी इस यात को माना। नापा ने पर पर आकर हुरंद रावजी के पास कासिद मेजा धीर कहलाया कि यहाँ कुळ वज नहीं है आप शीर पपारियं। तर राव की की में जगह अगह मेवाह में कैत गई। देश की दशा देशहर दीवाय की पड़ों फिक हुई। वाषा को कहा कि किसी प्रकार थात

यन जावे तो ठीक है, नापा ने अर्ज की ''दोवाय किसी यह आदमी को मेजकर वातचीत करानें"। राखाजी ने अपने प्रवानी को भेजा, उन्होंने जाकर रार जोषा से कहा ''रावजी! जो होनी यो सो तो हुई, यह देश ही तुन्हारा बमाबा हुआ है, यहि तुन्हों मारेंगों तो रगनेवाला कीन हैं"। रावजी ने कहा, ''यह बात ता ठीक,

सबर नहीं ग्राई: परन्तु इस बार ते। कहा कि दीवाय ! यह यात

परंत बैर बॉधना ते। सहज है और छटना कठिन हैं। रे बीवाय के प्रधानों ने फिर कहा कि "इमने घरतों दी, बन रातनी के उमराव बेरले कि शर्तिया लड़ाई होनी चाहिए।" दोवाख के प्रधानों ने इसकी स्वीकार कर दोवाण से आकर अर्ज की। राणाजी भी राजी है। गये। दोनी ग्रीर की सेमा जामने सामने खड़ी हो गई. रोत साफ किया। रमारंभ रेपि गये । रावजी की सेना पूर्व में और दोवास की पश्चिम भारती। फिर रावजी के प्रधानों के सन में आई कि धरती लेवें ते। 'धरुछा है. तब उन्होंने रावजी से धर्ज की कि किसी प्रकार प्रधी लेकर में डोवर में मिलाना ठीक है, लड़ाई में ते। आपके , आगे थे ठहर न सकेंगे। घरती खेने की बात रावजी के नन में भी े प्राई। उमराव वोले कि जे। हुम्म हो दे। ह्रंद्रयुद्ध कर ले, प्रर्थात् एक सामंत इमारा और एक उनका सैदान से उतरकर युद्ध करे, जिसका सार्धत जीते उसी की जीत समको जाते । ब्यापका सन्तर ऐसा है कि स्नाप हो की जीव होगी। राव ने भी यह वात मानी। दोवाब की तरफ से विक्रमायत कोला और राव जोधा की तरफ से बोजा उद्दावत काया । वीजा ने विक्रमायत को एक ही हाथ में मार लिया। नापा साँधला दावाया के पास खडा या। धर्ज़ की कि जें। हाल बीजा का हुया बेसा ही दोवाय का होता, परंतु धरती देने से यह यता टल गई। लीटने हुए राज ओधा ने सेवाह की भी लूटा धीर मेंडोबर जाकर स॰ १४१५ जेठ सुदा ११ श्रानिवार देशपहर • को जोषपुर नगर की नींव हाली।

दूरा जीवानत, जिमने नरसिंह सिंघन के पुत्र मेघा को मारा-प्रक बार राव जीधा सोधा हुआ या और उसके सरदार बैठ वार्ड करते थे। एक ने कहा कि माटियों के साथ बैर न रहा, दूमरा वेला राटेड़ी के बैर है। बीबरेने उसर दिया, एक बैर है-मामकस्य सत्तावद कर १३२

मुँहयोत नैयसी की रवात श्रीर नर्बद सुपियारदे लाया, वह वैर नहीं लिया है। राव जाधा ने

यह यात सुन ली धीर पूछा कि क्या कहते थे १ पहले का रजपूरी

ने बात टाली, परंतु जब राव ने आग्रह के साथ पृद्धा तो कहा कि

न ते। आसफरण के धीर न नर्बंद के पुत्र है, उनका देर कीन ले!

'पर चढ़कर अपने नौकरीं से कहा रे ! घोड़ियाँ इधर भव से जाना, हुद्दा जीधावत ष्राया हुन्ना है सो ले लेगा । यह सब्द सुनकर दहा ने पुदा कि यह कीन बोलता है। कहा—"जी! मेघा"। क्या उसकी भावान इसनी दूर उक पहुँचती हैं ? लोगों ने कदा—वह मेघा सिंघल है. क्या तुमने कमी उसका नाम नहीं सुना ? फिर दूदा ने कदलाया-मुक्ते तेरी धोड़ियों से काम नहीं श्रीर न वेरे माल से बास्ता है। मुक्ते ते। तेरा मस्तक चाहिए, से। ध्रपने द्वंद्व युद्ध फरें। इसरे दिन मेथा धपना साथ ले सुकावले की ध्यापा ग्रीर

राव उस बक्त ते। कुछ न बेाला-प्रमातको उसका पुत्र दूदा, जिस पर राव की ग्रुपा नची, जब मुजरे की भाषा वी राव ने उसकी कहा कि

"द्दा, मेघा सिंधल की मारना चाहिए, क्योंकि उसके पिता नरसिंह

ने प्रासकरण सत्तावत को-नर्वद सुविचारदे लावा, इसके बदले-

मारा है"। दूहा ने पिता से सलाम की श्रीर तत्काल पता। राव

जीया ने कहा कि मैं साथ किये देता हूँ, अकेला सत जा। यह मेघा है। दूदा ने उत्तर दिया "ट्हो मेवें, की मेघो ट्है"-- अर्घात

या ददा मेघा को सार लेगा वा सेघा दूदा को। घर आया, अपने

धादिमियों की साथ लेकर चढ़ चला, जैतारण से वीन कीस पर

जाकर उत्तरा धीर दृत भेज मेवा की कहलाया कि " दृदा जाया-

वत प्राया है, जासकरय सत्तावत की गाँगता है"। भेषा ने उत्तर

भेजा कि "इतनी देर से क्यों बाया" ? पीछा कहलाया कि "जान

पहने पीछे ते। दूदा ने जल भी आगे आकर पिया है"। सेघा ने सहल

दूदा को कहा— ''बूदाजों, मेरे रजपूज सम मेरे पुत्र की जान में गये हैं, यहाँ में बोड़े साथ से हूँ।'' दूदा ने उत्तर दिया कि इस रजपूती को क्यों कटार्बे, अपनी दोनों खड़ ले। या तो दूदा मेपा को सार ले, या मेचा दूदाको दूध पिलावे। अंत मे यही ठइराव हुआ, दोनों के रजपूत दूर राड़े हुए तमाशा देखते रहे। दोनों योधा मेदान में आये। दूदा बोला ''मेघा! मात करण! सेघा कहता है, प्रहले दूधार कर ! दूदा ने किर बही शब्द कहे, तब मेचा ने तलवार माड़ी। यह दूदा ने ढाल पर रोक ली और किर एक ही हाथ मे मेचा का सिर तन से छुदा कर दिया। मलक लेकर दूदा चला, तब रजपूती ने कहा कि इस सिर को बड़ पर रख दे। यह बड़ा रजपूत या। दूदा ने वैता ही किया। जनक गाँव में भी किसी तरह का बजाड़ न करने दिया और जाप पिता के पास चाया तया सिर मुकाया। राव जोषा ने प्रसन्न होकर पेड़ा सिरोगाव दिया।

सीहा सिधल—सीहा सिधल कमल पॅबार है। उसके सब पोड़े मर गये वन एक दिन उसने अपने रजपूतों से कहा कि ठाड़रों पोड़े नहीं हैं, कहीं से लाने चाहिएँ। नह चढ़कर गांव पीलहरें प्राथा प्रीर गोर्यद कूँ पावव की मारकर उसके २०० पेड़ि रोस लाया। दूसरे दिन नह सीजब की गांव मांडहे गया; नहाँ महेरा कूँपावत रहवा था। सीहा ने उसके सम्भुद्ध जाकर शक डाल दिये श्रीर कहा कि मैंने तो ऐसा कमें किया है सो प्रम मुक्की सीय रिजाणों ( रंड दो या मारों )! महेरा ने उसकी स्तांच न रिजाया। यह पाव मीडण ( कूँ पावव ) ने सुनी। कहा, महेरा ने अच्छा नहीं किया। जन सीहा सावा था तो उसको सीय रिजाना पीय था। मोडण भीर सीहा होनी होवाण ( मेवाड के महाराणा) के चाकर ये। एक यार मामाशाह ने होवाण को गोठ दी भीर प्रत्येक सरदार १३४ सुँहयोव नैयसी की रयाव

को पचल में मोतियों से भरी हुई एक एक पुढ़िया रस दो। मेबाड़ के उमराब तो उन पुड़ियों को ले गये, परंतु सीहा ने झपनी पुड़िया नहीं ली। दोवाय ने बारियों से धूळा (वारी जाति के लोग पचल-दोने बनावे और सरदारों को चाकरी करते हैं) कि पचलों में इछ मिला! उन्होंने अर्जु को कि दूसरी पचलों में तो इस नहीं या, परंतु सीहाजो को पचल में मोतो पाये। सरदार सन सा-पीकर कठ गये तम सीहा के जोड़े (पगरसी) मोहय के सन्मुख रस दिये भीर सब मिलन बेल बठे कि इन्होंदे सास्य फलेंगे नाहय

रस दिये ग्रीर सब सिंघन बेान उठै कि हुन्दारे भाग्य फलेंगे । माहय को सन में इस बात की कसक पड़ गई। सीहा कप्टने लगा कि सांबर्क सफके सारेगा। फिर चीडा दोवाल की चाकरी छोड जालोर में गजनीयाँ के पास जा रहा। वहाँ वसे होहियाल परे में मिली। मांडल ने जाना कि अब सीहा गया ते। वह भी दीवाल की सेवा छोट मारवाड में कथा वीदावत के पास चला गया। यहाँ उसने प्रपनी कटार हालकर कहा-कडा ! तू बीदा का बेटा है से। प्रप जो त कटार वैंघाने है। मैं बाँघूँगा। कला धपने साथ सहित मंडिए की सहायता की चला। मार्ग में बदयसिंह देवशा नाहर भी पालडी (गाँव) में रहता था। उनके पाम भ्रष्टे भ्रच्छे राजपुर थे। सोहा और मांड्य दोनों की बेटियां चदयसिंह को ब्याही थीं। माटय की बेटो पवि की छपापात्र भीर सीहा की कत्या दुहागन थी । मोटय ने अपने चारण के द्वाय येटी की कह-लाया कि बाई ! तू अपने पति से कह देना कि "इम यहाँ अपना

डवाझ था। माड्य का यदा पात का अपायाझ बार साहा का करना दुहागन थी। मांडय ने अपने चारक के दाव येटो के कह- लाया कि वाई! तू अपने पति से कह देना कि "हम यहाँ अपना येर लेने के हैं। हमापक तलाट पर दही चढ़ावाई, आप यहं सरहार हो सो टाला दे देना"। दसी समय साहा के चाकर ४ रामपुत्र सिक्तकर सिंचलवाटी होए देसियाल की घोर जाते ये। जनकी मनाने के लिए सीहा भी वपर आ गया। उनकी

ही है, अपने चलकर साधियों से मिल जावें। राजपूरी ने कहा ''सीहाजी! ते। चाँद को कै।न गांदी में पकड सकता है" ( भानी टलने का नहीं ? )। सीहा वहीं उत्तर पद्याः एक राजप्त यक्तरा लेने गया, दूसरा घृत, चावल, मैदा लाने की दीड़ा। उन राजपूरी की माता बेलगाडी पर चढी तेर क्या देखती है कि वरिष्ठया चमक रही हैं। सांडय का पहेंचा और वहीं ब्राइसों की गाड़ियाँ जा रही थीं। उधर जाकर पूछा कि हम गजनीलाँ के चाकर हैं. वताओ सीहा सिंधल कहाँ है ? ब्राह्मख वोले महाराज ! हमारा स्वामी भी कहीं पास ही होगा। मांड्य धपने कटक के शामिल होकर सीहा पर जा गिरा तब उस राजपुतानी ने गाड़ी पर से उतर-कर बेटो की कहा कि "सरे मुत्रो ! सीहा बहुत राजपूती का धनी है, इस वक्त देखना है कि तुम किस तरह प्रपना कर्तव्य पालन भरते हो।<sup>1</sup> ! इन राजपूरी ने शब सँभावे थीर खुव खड़े, सीहा मारा गया। राधे। बाह्रोत नामी राजपूत सीहाके पास था। वह पग से खोड़ाएक पाँव काठकी बोड़ी से स्यक्षाद्या। इसने मेघाफी सामने वह बीडी फेंक दी और कहा बाई, इतने दिन इसकी दाना चारा मैंने रिक्ताया अब तुम रिक्ताना । बरछा द्वाध में पकड लिया धीर बड़े परात्रम के साथ लंड गरा। सीहा की मारकर मांडय कूँ पायत लीटा श्रीर उदयसिइ देवटा के यहां श्राया। इतने में यह राजपूत जो कहीं (भोजन का) सामान लेने गया था, था पहुँचा। मावा से पूछा कि वेरा कुछ गया तो नहीं ! कहा, कुछ भी नहीं गया। येटा तृषच गया। राजपूत बीखा तेरे सब ही गये, में भी लड गरेंगा थीर वह भी सांहण के पास जा, लुड़ाई कर सारा गया।

में हच्चीत नैक्षर्सा की रूपात यह बात सब जगह फैल गई कि मांडण के पावत ने सीहा सिंघल की

१३६

. भारा है। जब उदयसिंह ने यह सना वा बील डठा कि "मा जहां मांडयारी" ( एक गाली है ) "मेरी वलहरी में सीहा की मारा"। मंडिया की बेटो ने पवि ( उठते हुए ) का पहा पकड़ा धीर कहा "आप क्या करते हैं, आपके तैर फिरता है, आपके सिर पर ता इही का विलक लगाया या'ा ऐसा कहकर पीछा विठाया। **रदयसिंह को राजपूत सब कचहरी में आ इक**हे हुए बाट जोहते थे कि गरु सजकर स्वामी भावे है। मगड़े को चलें। इस वक्त सोहा भी वेटी ने निकलकर कहा—"ठाकुरे।! वह तो मांडण का अमाई है, उसकी येटो की वात मान ली है। तुम्हारे में कोई रजपुतानी का जाया है कि नहीं जो इस मृमि की लाज रक्ये १" तुरंत राजपतों ने पायगाह में से ⊏२ घोड़े रोाल लिये छीर एक एक घोड़े पर दी दी सवार हो १६० राखवंद जा पहुँचे। हाथी में डालें पफड़ धाड़ी पर से उतर पहे धीर ऋगड़ा फिया। कल्ला बोदावत धीर ५० घादमी मांडण के मारे गये, मांडण धायल हुआ। ये सही सलामव राड़े रहें। उस वक्त (मारवाड़ का ) राव चंद्रसेन पुषराट के पहाड़ी में या । सो राव के सैनिकी ने प्राकर सब देवहों को ठिकाने लगाया । षमी दिन से फछा की साहियाँ टूट गई, सिंधनों से खड़ाई की अब

कला १५ वर्ष का घा। महिला की जागीर में वृद्धि हुई।

### ञ्राठवाँ प्रकरण

### नरा सूजावत श्रीर राव गांगा

नरा सूजावत-( राव सूजा का पुत्र, जिसको उसके पिता ने फलोदी जागीर मे दी थी।) राठोड खाँवा (चेमराज) पेाइ-करण में राज करताया जहाँ वालनाथ जोगी का प्राश्रम था। वह गढ़ी के स्वामी हरभू साँखला मेहराजेख की कन्या का विवाह जेसलमेर के भाडी कलिकर्ष के साथ हुआ था, वह अपने पिता ही के घर रहती थी। उसके एक कन्यानचत्र (मूला) में उत्पन्न हुई, ( प्रायः हिंदुक्री में इस नत्त्रत्र में पैदा होनेवाले वालक की शुरा समभते हैं) इसलिए इसकी वन में फेंक द्याये। उसी प्रयसर पर हरभू फतोदी गया या, पीछा लै। इते हुए उसने जंगल में बाहक के रोने का शब्द सुना झार एक वालक को पढ़ा देखकर पूछा यह किसका बाजक है, ते। यही क्चर मिला कि कोई ढाल गया होगा सो रोता है। इरभू उसको उठाकर घर पर ले ब्राया श्रीर धाय रखकर भन्नी भाँति उसका पानन-पोपण करने सवा। ( उसकी की ने ) जर उस बालिका का वस पहचाना ते। कहा कि इसकी क्यी लाये, यह ते बुरे नचध में पैदा हुई है। इरमू ने उत्तर दिया कि महीं, यह ग्रम नचत्र में जन्मी है। इसका परिवार बढेगा धीर यह भपने पिता तथा पति देवने। के कुल की उज्ज्वल करेगी। नाम उसका लक्सीरक्या। छन्हीं दिनों में इरमू के भी कन्याजन्मी। ये देोनी मासी मानजियां परस्पर बोड़ा फरवी बड़ी हुई तब संतंप की फिफर करने समे। इसमू ने ब्राह्मण की जुलाकर कहा कि याई सहसी का नारियल पोहकरण के सीवा राठोड़ को ले जाकर दे था।

१३८

# जाहारण गया और कहा कि कलिकर्ण साटी की देटी श्रीर हरभू

सारी वात हरभू से कहो । इरभू कहने लगा कि भाई जिसके घर वेदों जन्मी वह जम्म हार गया, जब क्या किया जावे। फिर अपनी कम्या का नारियल रोवा के पास भेज दिया। इसने भी उसे वधा-कर लिया और श्रुभ मुहूर्यों में जान चना निवाह करने आया। उसमें का नारियल और भी दो चीन जगह भेजा गया, परंतु समने पीछा फिरा दिया।

राव सांत्र्य जोषपुर में राज करना या और स्मा शिकार रेलिया फिरा किया। एक वार यह गढ़ों के पास आ तिकता।

तव हरभूने चसके साथ अदमीका विवाह कर दिया। उसने दे। पुत्र क्षाचा श्रीर नरा हुए, सांतज्ञ के बेटानहीं था। इसजिए

सँहणीत नेषसी की ख्यात

साँखला को देहिती का नारियल खाया हूँ। सांवा वेला—हमने सुना दें कि उसके अह तुरे हैं इसलिए यह सगाई में न करूँगा, यदि हरेमूजी की कन्या हैं तो ब्याह लूँ। वब ब्राह्मल पाड़ा लीटा,

(बसके पीछे) सूजा गदी बैठा और लक्ष्मी रामराखी हुई। उसका नाई जैसा राव सूजा के पास झाकर रहा, जिसकी संवान जैसा भांटी हैं। राव सूजा के पास झाकर रहा, जिसकी संवान जैसा भांटी हैं। राव सूजा वे मारवाड़ का अच्छा प्रवंप किया, यापा की वगई। और तर की फलेंदी जागीर में दी। राधी लक्षी फलेंदी में में तर के पास रहती थी। एक दिन वर्षाकाल में पड़ी पार एक राव गये नरा अपनी माता के पास मोजन करने आया था, उस वक एक दासी में भरीए में जाकर देखा बीर बोली—"आज पोइकरण पर खोंचय होती हैं" (जिजली पमकपी हैं)। वव लक्षी ने ति: वास होता हैं। वव लक्षी ने ति: वास होता होता में मुक्का—"माता ! दुम्हारे वापा धीर नरा

जैसे पुत्र हैं फिर नि:खास क्यों ढाला" ? "रावजी मी घानंद में हैं।",माता बोली "बेटा, मुक्से मव पूछण। नरा ने घामह फिया का नरा वेला—"याजी ! इसके घर में तुम्हारी मौसी है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, कहो तो अभी उसका गढ छीन लूँ''। लहमी ने कहा "वैटा ढील मत करण। तब नरा ने श्रपने पुरोहित की कहा कि सुसहायका दे ते। पोहकरण लेकें। पुरोहित ने उसे स्वीकारा। नरा बोला कि कल में तुक्तपर क्रोध करके तुकी बुरा भला कहूंगा, तुभी मुक्ते वैसाही उत्तर देना और रिसाकर ऊँट पर चढ पोइ-करण चला जाना। प्रभात हुआ, पुरोहित आया, तब नरा कोच कर उसे कहने लगा—"हरामसोर! तूमुक्ते मुँह मत दिसा। तू मेरे राज में विरोध फैलासा है, मैं तुभ्ते नहीं चाहता, जा काला मुँद फर"! पुरे।हित ने भी वैसा हो उत्तर दिया—"नरा! तू किस तरह बोलवा है, हाल वा रावजी सलामत हैं, और उनके क्षेंबर भी बहुत हैं, त किस बाग की मुली हैंगा इतना कह छठा धीर चाकर के पास से छागल (पानी भरने की मशक ) ले कीठडी में जा ऊँट पर पहाशा कस बैठकर चल दिया ग्रीर यह कहा-"नरा! धव तुभी जो जुद्दार करूँ तो अपने वैरी को करूँ"। घाकरी ने झाकर नरा से कहा कि खावकी खासा सवारी के केंट पर पुरेादित ने काठी माँडी है। नरा बोला—''डस इरामखेार की जाने दे। किसी प्रकार वह मेरी नियाह से टलेंग । पुरेहित पेाहकरण गया। जहाँ उसकी सुसराल थो, वहाँ जाकर वह सदा घर मे वैठा रक्षा, पाइर कभी न निकलता था। उसके ससुर तथा साले ने इसका फारब पूछा दे। उसने कहा कि मैं नरा से लडकर आया हूँ। सुसरालवाली ने राव सींवा से जाकर यह वात कही कि इमारा जमाई मरा से रिसाकर भाषा है। तब खींवा ने पुरोहित की बुलाया भीर नरा से रिसाने का कार्य पृद्धा-कदा, यहाँ

१३८ सुँहणोत नैयसी की ख्यात नाहम्य गया थीर कहा कि कलिकर्ष माटी की बेटी थीर हरमू साँकला की दीहिबी का नारियल साया हूँ। सांवा बीला—हमने

सुना है कि उसके बह बुरे हैं इसलिए यह समाई में न कहाँगा, यदि हरभूजो को कन्या है तो ब्याह लूँ। तब बाहण पाछा लीटा,

सारी बात इरभू से कही । इरभू कहने छमा कि भाई जिसके घर बेटी जन्मी यह जन्म हार गया, घन क्या किया जाते ! किर घरनी कन्या का नारियक सोंचा के पास सेज दिया। उसने भी उसे वघा-कर खिया और छुम सुहुचें में जान बना विवाह करने आया। खरमी का नारियल और भी दो चीन जगह सेजा गया, परंतु सबने

खचमी का नारियल धीर भी दे। चीन जगह भेजा गया, परंतु समने पीछा फिरा दिया। , रात्र सांवच जोषपुर में राज करता या धीर स्ता शिकार खेलवा फिरवा या। यक पार वह गढ़ी के पास घा निकता। वह हरमूने इसके साथ अचमी का निवाह कर दिया। इसके दे।

(इसके पींडे) सूना गदों बैठा और छन्धी राजरायी हुई। उनका भाई जैसा राव सूना के पास धाकर रहा, जिसकी सवान जैमा भाटी हैं। राव सूना ने मारवाड़ का अच्छा प्रवंध किया; वाधा को धाही और नरा की फलोदी जागीर में दी। राघी जन्मी फलोदी में तरा के पास रहवी थी। एक दिन वर्षांकान में यहा धार एक राव गये नरा छपनी माठा के पास भोजन करने धाया या, उस वक

पुत्र वाचा थीर नरा हुए, सांवत के वेटा नहीं या। इसलिए

रात गये नरा बपनी माता के पास भोजन करने बाया या, उस वक्त एक दासी ने भरोखे में जाकर देखा धीर बेखी—"धान पेाइकरण पर सोंबच होती है" (बिजली पमकती है)। वन लदमी ने निःश्वास सोड़ा। नरा ने पूछा—"माता! तुम्हारे वाघा धीर नरा जैसे पुत्र हैं फिर निःशास क्यों बाला" ? "रावजी भी धानंद में हैं।" माता थोली "बेटा, सुकसे मत पूछा"। नरा ने बाबद किया तो

११स

फहा—"इस पोहकरणवाले ने कुमारेपन में सेरी निदा,की घी"। नरा बे।ला—"माजी ! इसके घर में तुन्हारी मौसी है इसकिए मैं कुछ नहीं बेलिता हूँ, कहो ते। अभी उसका गढ छीन लूँ''। जदमी ने कहा "वैटा टील मत कर"। शब नराने ध्रपने प्ररोहित को कहा कित सहायका देता पोडकरण लेकें। प्रोहित ने उसे खीकारा। नरा बीखा कि कल में तुम्तपर कोध करके तुमी जुरा भला कहूँगा, तू भी मुक्ते वैसा ही उत्तर देना भीर रिसाकर ॲट पर चढ पोइ-करण चला जाना। प्रभाव हुवा, पुरेहित आया, वर नरा क्रीय कर उसे फहने लगा—"हरामखोर! तू गुभे गुँ इ यत दिया! तू मेरे राज मे विरोध फैलाता है, मैं तुक्के वहीं चाहता, जा काला गुँह फर'' ! पुरोहित ने भी वैसा हो बत्तर विया-"नरा ! सू किस तरह बोखता है, हाल ता रावजी सलामव हैं, ध्रीर उनके क्वेंबर भी बहुत हैं; तू किस बाग की मूली हैं"। इतना कह उठा धीर चाकर के पास से छागल (पानी भरने की सशक ) ले की उड़ी में जाऊँट पर पहाख कस वैठकर चल दिया और यह कहा— ''नरा! शव तुक्ते की जुद्दार कहाँ तो अपने वैरी की कहाँ ग चाकरी ने बाकर नरा से कहा कि ब्रापकी सासा सवारी के डॉट पर प्रराहित ने काठी माँडी है। वरा वाला—''वस इरामखार की जाने दें।! किसी प्रकार यह मेरी निगाह से टलें?'। पुरेहित पेहिकरण गया। जहाँ उसकी सुसराज थो, वहाँ जाकर वह सदा घर भे पैठा रहता, याहर कभी न निकलता था। उसके ससुर तथा साले ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं नरासे लड़कर आया हैं। सुसरालवाली ने राव सीवा से जाकर यह बाव कही कि हमारा जमाई परा से श्विमकर आया है। तम सींवा ने पुरोहित की बुखाया भीर नरा से रिसाने का कार्य पूछा-कहा, यहाँ

११४० गुँहचोत नैवासी की ख्यात

्याया करें। रार्च हो। धीर धानद में रहो, यहाँ मी तुम्हारा पर दै। पुरोहित वोला—"राजा, रार्च साते हैं सी धाप ही का दै, हाल ते रायजी निवमान हैं चनके कई पुत्र हैं, एक नरा रूठ गया तो क्या हुआ?"।

पुरोहित जेठ मास में बाबा या तन इमनी फर्ना हुई था। लोगों के ब्राध्य में उसका एक वृत्त वा सो राव (सींवा) के पुत ैरोज वहाँ आते और अपर चडकर फल ते। इते ये। एक दिन नालनाय प्राया तो उसे देखकर कुँवर उतर गये। जीगी ने क्रीय में आकर इमली की दी निष्कत कर दिया और कुँबरों की कहा कि "तुमसे गढ जादेगा और इमारे चेती से मठ छूटेगा, वे घरवारी हो जावेंगे"। इतना कहकर नावजी चलते हए। कई मतुर्या ने उनकी रेका परतु पीछे न फिर। राव सीवा की उक्तरायों ई'दी वालनाय की परम अक थी। यहते नायजी के बाल भेजकर फिर धार भारत किया करती थी। उस दिन उन्नराणी का मनुष्य भाजत लेकर गया ते। किसी ने कहा कि नायजा ते। आज चले गये। पूछा-क्यों ? उत्तर दिया कि कुँवरों ने कप्ट पहुँचाया और जाते हुए ऐसा ऐसा कह गये हैं। वह समाचार सुमते ही ईदा भाजन पर . भें उठ रें हा हुई श्रीर नगे पाँव मागी गई। साव कोस पर जाकर देरा कि बात के द्वन के बीचे बाघजी सीये हुए हैं। यह पहुँच-कर पगचपी करने वैठ गई। नाघ जी की श्रांस सुजी, इसे देखकर पूछा "माता तू देवी आई १ मेरा वचन फिरने का नहीं"। ईदी दोली, ते। हमारी क्या गति होगी ? बाघजी ने कहा "तरे पुत्र होगा, वडा चीर, इसका नाम लुँका देना । वह साव वरस का द्वारा दर घरती पीछी बावेगी, परतु इस जान तक । बाद में दूसरी तरफ जाऊँगा"। ई दा पीछी घर धाई।

इम ब्राह्मणी का वहाँ क्या काम है ? राव ते। ८० सवार साथ ले. चढ़ गया, श्रीर गढ़ का द्वारपाल हाथ में कटार लिये खड़ा था। पुरी-हित ने उससे पूछा कि कहाँ जाते हो १ पौतिया बेला कि यह

888 पक दिन राव र्खीवा वद्धेरी को देखने के वास्ते श्रीगरास गॉव<sup>°</sup> की जाता था। पुरेहित की कहा कि तुम भी चली। वह बीला-

कटार किसी को देने जाता हूँ कि सुखरा लावे। पुरोहित ने कहा-"जी सुक्ते दो, में सुधरा खाऊँ"। दर्बान—"नहीं महाराज, खापकी सुधराने के लिए क्या दूँ "? पुराहित-कोई भय नहीं, चाकर ले चलेगा। पैसा कच्च कटार लिया, केंट मेंगा उस पर रजाई पटक वाकर की ते। वहीं छोड़ा और आप बढ़कर देहरे के सार्थ से चला। आगे पक पद्मीवाल ब्राह्मया मिला उससे कहा--रे! वित्त ले जाते "हैं वाहर कर। बाह्यस पुकार बठा, राव नरा ऊँटी पर शक्षदंद साथ लिये तबार खड़ा हो था । पाँच सी सवारों से बाते बढ़ा ते। मार्ग में पुरोहित को देसा कि ऊँट की खींचता चला आता है। राता सीहर्ड ने कहा कि माह्य प्राता है कुछ बात न होने, बाहर का मामला है। रावं नरा बेला 'मैं कुछ नहीं कह सकता. चले आह्री''। वह बाहाँ ये भी साय है। लिया। रामाने फिर कहा किन तो कोई खेळ नेजर आंते हैं भीर न कोई घसका (बैठाने का स्थान ) दिखता है, धपने जावेंगे कहाँ ? नरा ने उत्तर दिया कि 'पोइकरण लेंगे"। राणा कहेता हैं तय तो कोड़ायज घोड़े का सुँह कूटो ! बोड़े ने नधर्न फटकारे, जिनका शब्द गाँव श्रोगरास में कदह पहाड़ी तक सुनाई दिया। राव सीवा कोली (वस्तुविशेष) द्वाय में तिये न्याल (मुली कीठड़ी ) में बैठा छोट ( मुँह घोना ) डालता हुमा विल पटा ''कोहोधन घेाड़े के फरहेक" (नधने! का सब्द ) सुनर्ने में भावें हैं, गढ़ भी सुना है। वह वमनिया भी पाँच छ: गद्दीने से श्राकर टहरा

१४२ सुँद्योत नैयसं की ख्यात धुन्ना है, कुछ वपद्रव सा नजर आता है। स्प्रार के बास्ते पाँच छ सवार भेजे जो पद्दाज पर जाकर रहते रहे। इतने में नरा का

साथ धान पहुँचा। सवारों ने पूछा कि कीन ठाकर है। कहा-"नरा धीकायत का साथ है, ग्रमरकोट व्याहने के वास्ते जाता है"। सवारा ने कहा कि कोडावज बोडा तो नरा सुजावत के पास है। किसी ने उत्तर दे दिया कि हमारा घोडा वीमार था सी इसकी साँग लाये हैं। फिर प्रछा कि इतने केंट्रों पर शख क्यों लडे हैं? "कहा-हमारे बैर भाव है, और राजाओं के साथ श्रस शस होने ही पाहिएँ।" उन सवारे। ने राव सोंवा से जाकर कहा कि क्राञ्च दाल में काला है। सघ चना जाता है, सर केसरिया किये हैं. सिर पर सेहरा वेंघा है धीर सम्मायच राग गाया आता है। इतने में नरा पोइकरव जा पहुँचा। पुराष्ट्रित ने धान बढकर पोलिये की प्रकारा कि भार था थपनी कटार ने। वह जागकर थाँदों मलता हथा भाया रितंडकी खोली और कहा-- "लाओ दे दे।" । पुरेहित ने कहा "यह ले भाई, हमारे कैं।न हाय खगावे" ! ज्योंही द्वारपां ने कटार सने को द्वाय थाइर निकाला कि नरान वर्की सारी जी पीठ से जाती निकली । यह तो प्रथ्वी पर गिरा थ्रीर नरा भीवर घुस पडा ह्या नगर में अपनी आयदोहाई फिरा दा। सीवा ने सपर की सवार भेजवाया । उसने पीछा ब्याकर कहा कि नरा सजावत ने पाहकरण लिया थीर वहाँ उसकी दुहाई फिर गई है।

(तिराश हुंचा) रांवा बोहकरख से वीन चार फोस याजू में होतर निरुद्धा। मार्ग में एक गडरिया मिछा जो एक सिसकते हुए पक्ते को कपे पर लादे चला भाता है। उसने आकर सींवा की वह फकरा दिया। सांचा ने नाम से पूछा कि यह क्या यात कहता है। याम वेतना—सींवा। भ्रांप जितने कीस जातर इस यक्तरे की सांचें देकर चससे वकरा लिया। गडरिये ने पैसे लेने से इन्कार किया ते। कहा कि ले ले । इमारे यह शक्कन की बात है। फिर १२ कोस भियोगाये ( गाँव ) जाकर वकरा खाया । जन तरा ने गढ में प्रवेश

किया से। खींबा की की ने कहा— 'बेटा इसकी क्यों निकालता है ? इम ते। कैर काटा खाते हुए वैठे थेग्रा नरा योखा—''नानीजा! हुम कैर कांटे खाम्री, एम वहाँ गहुँ खाउँगेंग । ऐसा कह राजचीक की वाहर निकाला। वे बाहडमेर जाकर बसे धौर वहाँ से देश धूप करने लगे। नराने पोद्यकरण की भूमि आ बाद की और सांतल मेर का

जन ( खींबा का पुत्र ) खूँका बारह वर्ष का छुत्रा धन राव स्तीना,

गढ धनवाया ।

पाचा बरजांग लुँका सब मिलकर चले और उन्होंने पेाहकरण,के पग्र छीन लिये। राव नरा छुडाने की चढा, लखाई हुई। नरा ने खुँका के पीछे धाडा दिया और उसे जा लिया। तब उसने चलते चलते ची तलवार की एक हाथ ऐसा किया कि सिर तन से जुदा होगया धौर नरा का घोडा घड की लिये ही २०० कदम तक चला गया। नरा की मारफर सींबा प्रादि गाँव भिक्षोयाचे में ठहरे थ्रीर नरा के लाघी पोहमरण आये। इकीरत कही ते वरा की विवा सती है। ते की निक्ली। देखें की पवि के घड पर सखक नहीं है। पोष्टकरयों के पास मस्तक मेंगवाया । उन्होंने कहा--हम ते। मस्तक नहीं साये.• यहीं दे। सी कदम पर गाडो में सिर पड़ा हुआ है से। मेंगवा लो। यहाँ एक कीर एक गागवण धीर एक धीर वृत्त वा जिनमें पडे,हुए नरा के मत्त्वक की लाये। उसे बाद में रख खियो ने मत किया। नरा के पाछ इसका पुत्र गोयद टाफे बैठा। नित लढाइयाँ होने लगीं।

धरती यसने न पावे। तब राज सूजा ने गोर्यं व धीर खाँजा दोनां की

मुँहणीत नैयसी की स्थात व्यक्तांकर उन्हें आधी-आध मूर्ति वाँट दी और नहीं नरा का मस्तक - पड़ा था वहीं सीमा बाँधी जो आज तक चली जाती है। सं० १५५१ चैत्र वदि ५ को नरा मारा गया। गायद के पुत्र जैतमाल धीर इसी-हो, श्राधी फलोही हमीर की मिली श्रीर जैतमान के सांतलसे रहा । कुछ घर्से पीछे राव मालईव ने दोनों के ठिकाने छीन लिये । राव गांगा वारमदेवोत--कितनेक वड़े ठाकुर जोघपुर धाये। इनमे से कितनेक ते। मुँहता रायमल के यहाँ ठहरे श्रीर सर्दार हरीयाने

भ्रा बैठे। इतने में वर्षो थ्रा गई। तन उन ठाकुरे। ने वारमदेवकी साता

\$88

सीसीदयी की कहलाया कि वरसात से यहाँ कर गये हैं सी ओज: नादि का प्रश्य करा दोजिये। राखों ने उत्तर भेजा कि चर्मे , धोडकर डेरे पधारो, यहाँ धापको काँन जिमावेगा। फिर ठाफरी ने गांगा की माता के पास स्तर मेजी, तो उसने कहलाया कि "प्राप दरीगाने ठहरें, श्रापको सेवा की जारेगी।" भना भाँति रसोई वनवाफर वनको जिनाया, ठाकुर यहुव प्रसन्त हुए। वसने भपनी धाप को भेजकर पुछवाया भी कि श्रीर जो कुछ चाहिए सी पहुँचाया जावे। ठाऊरा ने कहलाया कि सर्व भानद है भीर साथ हो यह

भी सदेश भेजा कि आपके क्वेंबर यागा की ओघपुर की सुनार्यक बादो देते हैं। राखा ने श्राशिप भेजा और कहनाया कि "जोवपुर मेंनें पाया, तुन्हारे ही हाय है"। राव सुजा का देहांत हुआ स्रीर टोका देने का समय धाया वन इन ठाकुरों ने गाँगा की विनक दिया धीर बार्रमदेव की गढ से नीचे उतारा । उत्तरते हुए मार्ग में राय-मल मुँदता मिला। उसने कहा कि यह ता पाटवा कुँवर है, इसका गढ़ से क्यों बतारते हैं। ? उसको पीछा ले गया, तब सब सदीरो ने मिलुकर बसको सोजत दा। यीरमदेव पागन हो। गया। मुँदता रायमल पसंका कामे समालता वा श्रीर वह दिन भर पर्नेंग पर बैठा रहता

था। राव गांगा सोजत पटे का एक गांव लुटता ता रायमल जोध-पुर के दो गाँव लूट लोता घा। इस चरह टोनी माइयीं में विरोध चलता रहा 🏳 जैता जोधपुर का श्रीर कुँपा सोजत का चाकर या (ये देशों भाई राव रणमल के प्रत्न घे)। जैताकी वसी वगडी राव वीरमदेव के विभाग में आई थी । बीस इजार का पटा या। जैता को यौरमदेव ने अपनी सेना का सेनापति बनाया धीर वगडी उसके बहाल रक्ती। वह भी सेकित का हितेच्छ था। गाँगा ने जमको कहा कि तुम बगडो छोडकर बोलाडे आ रहे। तुन उसने बगड़ों में अपने धायभाई रेडा को पत्र किस्सा कि अपनी वसी बीलाडे ने जाना। धावभाई ने साचा कि जो वीरमदेव बगडा नहां छुडाता है ते। फिर हम क्यों छोड़ें और वहीं बना रहा। बीरम श्रीर गांगा के सैनिकों में युद्ध हुआ, राव वीरम की जीत हुई श्रीर राप गांगा के सैनिक भाग निकत्ते। गांगा ने पूछा कि इसका क्या कारण कि मेरे लोग दार गये। किसी ने कहा कि जब तक जैता के बगड़ो है तब तक तुम नहीं जीत सकते। राव ने जैता को युलाकर उपालम दिया, तन उसने फिर रेडा धायभाई की लिखा कि तुने मुक्तको रावजी के पास से उपालंभ दिलवाया, धन पगड़ी की रतना। रेडा ने विचारा कि रायमल की माहँ दी ठीक ही। इस इरादे से यह सोजत गया, रायमल से मिला, वह वस पदनकर दर्गर में जाता था। रेखा की भी कहा कि चली मजरे की चलें। उसकी साथ लिये राषोजी के मुजरे की गया। राषीजी ने पृछा-"वीर! यहकीन है 🕫 कहा जैताजी का घायमाई, वब पावी लगाया ! पीठा लीटते बक्त रायो ने रायमल को कहा कि "बोर! इसकी टिप्ट मुक्ते बुरी दोम्बती है, तू इसका विश्वास न करना"। रायमल याला

कि यह नेर अपना ही आदमी है तो भी सीसीदमी ने यही कहा कि

यह विश्वास के योग्य नहीं है। रायमल दरीराने की चला। धायमाई ने विचारा कि इसकी मारने का यही अच्छा ध्रयसर है, दरीराने में तो इनार मनुष्य हैं वहाँ यह मरने का नहीं, अभी अकेला है। महल पर एक चील आ वैठी घो चसके चढ़ाने को कंकर लेने के लिए रायमल नीचे कुका। उस वक्त रेडा ने उसके तलवार मारी, परंतु वह द्वार साली पड़ा, केवल पीठ पर योडा छा चरका (चीरा) आया। रायमल ने पलटकर हाथ मारा और रेडा का काम वहाँ तमाम कर दिया। किर वह वहाँ राड़ा हो गया। वगड़ों के सनुष्य भी, जो आग गये थे, ठद्दर गये।

राव गांगा ने जैता को कहा कि किसी दरह कूँपा को अपनी ररफ बुला ले। जैवा ने कहा, मैं पत्र निर्लुगा भीर स्नाप भी निर्दे। दी भी ने पन्न लिसकर आदमी के हाय कुँपा के पास मेजे। जैता ने लिया कि "भाई! वारमदेन के तेर पुत्र है नहीं, जन यह मर जायगा त्थ पोछे ही ते। जैवपुर की सेवा में बाना है, धमी रावजी एक लाख का पट्टा देते हैं से। ले ला"। कुँपा ने पत्र पटकर सन में विचारा कि शात है। ठीक है। उत्तर भेजा कि जो रावजी एक वर्ष वक सीजत पर कटक न चढावें दे। मैं धाऊँ। राव गांगा ने मोचा, धारह महीने वात की बाद में बोद जायेंगे, क्रूर भेश कि 'नहां करेंगे"। कूँपा ने रायमल के पास जाकर विदा चाही थीर कहा में जीवपुर जाता हैं, बोरमदेवजी के बैटा नहीं है, पाछे ही वा जाना पटेगा । रायमल वाला-"बारम-देव का लिया हुआ सीजत वी रोतायत की छावी पर पग धरकर उतारेगा. श्राप प्रधारिए" । कूँपा पश्चा गया । उसके जाते ही सब स्यमलों ने सोजत छोड़ दिया, क्षेत्रल ७०० सवार यहाँ रह गये।

जीवपुर जाक्षर कूँपा ने सलाह दी कि सोजब के दी दी चार चार गाँव प्रति वर्ष लेवे जामी। इस पर राव गांगा ने धीजहरे में श्राहर घाणा जमाया. चार हज़ार आदमी वहाँ रक्खे श्रीर मांडा स्यावत, सांखला रायपाल श्रीर सहावी गांगा हूं गरिसहोत को सँमाल पर छोड़ा। होलां के दिन मोडाना नामी अरहट पर राय-मल दिन भर रहा, गोठ की और गुप्तचर भेने। उन्हें कहा कि चोपड़े गाँव मे गाँगा की वस्ती है, आज वह घर जावेगा तब तरसाल समी खबर देना ! हरे (जासूस) घोसहरे गये. होली जह चुनी मीर रात्रि एक पहर योगी, तब गाँगा सहाबी के पास गया और कहा कि फरें। ते। घर जा अवें। सहासी ने जुड़ दत्तर न दिया, ते। फिर पूछा मार कहा वालवा क्यों नहां है ? वय गांगा से सहाबी कहने लगा कि ''रायमल सात कोस पर वैठा है और तुम घर जाना चाहते है। '' गांगा ने कहा <sup>('</sup>सहायीजी ' द्याज दे। वह वनिया गेहर रोलता होगा, वहाँ कहाँ से आवेगा।" सहासी ने यही कहा कि प्रभाव द्वी आकर इन चार इज़ार मनुष्यों की दाइ-किया करेगी। गांगा ते। हॅमता हॅसता सवार होकर घर की तरक चला कि तुरंत गुप्रचरें। ने दें।इकर रायमल की खबर पहुँचाई। यह उसी यक चढ़ा भीर (धोलहरे) ब्राकर चार ही इज़ार को काट डाका, उनके पेड़ि चै गया। जाकर रात्र बीरमदेव के नज़र किये। कहा, आयके बाद-दादों भी घोड़े लाया हूँ। यनिये ने ऐना काम किया कि फिर दे। वर्ष तक राव गांगा सँधन न सका। इरदास करह राव गांगा की सेवा छोड़ आया धीर रायमन की

कहा कि जी राज गांगा से बुद्ध करें। वो में बुद्धारे पास रहता हूँ। सहा कि जी राज गांगा से बुद्ध करें। वो में बुद्धारे पास रहता हूँ। स्माने कहा—"हाँ, करेंगे।" या उकड़ वहां रहा। योरमदेव की स्वारों का पाड़ा उनको चट्टने के बास्ते दिया गया शीर गांगा से -जड़ाई छेड़ों। यक बुद्ध में हस्सास घायल हुमा कीर पोड़े के मी पाय खरी, कहड़ को डोना में सालकर सोलब खार्य थीर यस से पास वॅघवाय । राव वीरम वाला-"हरदास, तूने मेरा घोड़ा रोा दिया।" दरदाम ने क्तर दिया कि "जो मेरे रहते घोड़ा गया है। ता मुक्ते तपा-लंभ हेा"। (इस पर अप्रसन्न होकर) हरदास वीरमहेव की छोड़-कर मानार में सन्धेतर्ज़ के पास जा रहा। वीरम दिमास भाई शेखा सुजावत सोजत श्राया थीर सीसोदणी से मिलकर कहा कि मुक्ते तुम चपने में शामिल कर ले। मांबाहरी ने रायमल से पृष्ठा. इसने ईकार कर दिया, परंतु सोसोदयों ने उसका वचन उद्घ चन कर शेदा को अपने में शामिल किया। तब तो रायमल ने विचारा कि अब यहाँ रहने का धर्म नहीं है, राव गागा की कहलाया कि "कव तम कावा ता रूंडो सिकरेगी, सूजा के पास धरती न जावेगी। में काम ब्राडेंगा, धरती तुमको दूँगा। " तन राव गांगा ब्रीर कुँनर मालदेव दे।ने! कटक जेहि सोजत बाये। राव वीरम द्था के पर्नेग

की प्रदक्षिया कर वाहर निकन्ना थीर अपना साथ इकट्टा कर मुकारले को चला। छव लहाई की, रायमल जुफता हुआ मारा गया धीर

स्रोजन पर राव गांगा का अधिकार है। गया।

### नवाँ प्रकरण

## हरदाम कहड़ की दूसरी वार्ता

हरदास ऊहड मेाकलोत के २७ गॉव सहित कीढवा पट्टे में था। बह लकड चाकरी ( प्रति वर्ष राज्य में नियत परिमाय का ई धन पहेंचाना) नहीं करता, केवल श्राकर मुत्ररा कर जाता था, इस लेप क्रॅंबर मालदेव उनसे अप्रसन्न रहता या। उसने कोडवा भाव की दिया। इरदास ऐसा वैसा मलुख्य न या कि उसके सन्मुख यह धात फरने का किसी का दिवाद पड़े। वाकरी भाषा करता थै।र पट्टा हरदास खाता था। इस तरह तीन वर्ष बात गये। एक पार भौष और हरदाम के कामदारें में परस्पर कागड़ा है। गया, हरदास ने यह बात सुनी और पूछा कि क्या मामला है ? तर उत्तर दिया कि पट्टा तुमसे उतर गया है। यह बोला कि पट्टा उतर जाने पीछे गाँव में रहकर मैंने अञ्चल लिया सा बरा किया: फिर छे।डसर सीजत में वीरमदेव के पास चला गया। बहां जब घेडि के बास्ते **कहा-सूनी हुई ते।** वहाँ से भी छोडो धीर नागेर के। चना । घक्त रोखा सञावत पीपाड में रहता था। उसने धाकर उसकी मार्ग में राका थीर कहा कि क्या सारवाह से कोई ऐसा राजपुत नहीं है जी इरदास के धावों की मरहम पट्टा कर सके। हरदास बेाला-रोबा! सुक्तको सममकार रखना, जो तु राव गांगा से लडने में समर्थ है। तो सुभो डापना। श्रोसाबै कड़ाकि तुम ख़ुशी से रहें। यह वर्दी ठहर गया: धन शेला श्रीर हरदास राव-राव मर महत्त में वैठे सलाह करें बीर शेखा की ठक्करानियाँ राव यर वैठी टंडे नरें। एक

में हियोत नैयसी की रवात दिन पन्धेनि श्रपना दुखड़ा सास के भागे आकर रोवा, कि इस ते रंडे मरती बेठी रहें श्रीर टुन्हारा बेटा रावे। हरदाम के माध सलाह किया करें। मास बोली कि श्राज इरदास पीछा जावे तय मुक्ते रायर देना। वह पिछली राव की लीटा, शेरा की साता सार्ग में राय घांगन में खड़ी थीं। इरदास ने च्से देखकर मुजरा किया।

240

इसने कहा ''वेटा इरदास! कहीं शैदा की माता की टपरी की मत डजाड़ देना ।<sup>37</sup> इरदास ने इत्तर दिया "माजी! पहले हर-दास की माठा की टपरी चटेगी, इसके पोछे शेखा की मा का टापरा वजहेगा। दिना टापरा बजड़े जोधपुर धाने का नहीं। या क्षे टापरा एजडे या जीवपुर भावे ।" राप्र गाँगा के भले बादमां शेखा के पास ब्राये बीर कहा कि

जिल्ली घरवी में करट ( घास विशेष ) हो वह तम्हारी धौर जिल्लो में भरट पैदा हो वह हमारी रहे। यत शेता ने कहा कि हरदान घरती वाँट से. बात तेर ठीक है, परंतु हरहास ने यह बाद न मानी। इस वक्त जागा झासिया ने यह दोहा यहा—

दोहा

''ऊष्टढ़ मन भारी नहीं कहे थचन हरदास । का सेरोा सिगलो लहै का गाँगै सब बास ॥"

ष्टरदास योला—''कहह से यह नहीं हो सकता। या दो सब श्राम शैरा ही के रहे या गांगा के। एक जीवपुर के देा माग फैसे करें ? एक पहाड़ी है जिसे वर्छी में पिरोकर में तुमका ला दाँगा।" भने भादमी पीछं खीट गये और कहा—यह दे। यह बात नहीं मानका, छटाई करेगा। राव गांगा ने सेना एकत्रित की, योकानेर में गव जैवसिंह की भी धुलाया: श्रीर शेखा वद्या दरदास नागार में सरपेलको के पास सहायता को गये। कहा, हम तुमको धीर

848

बेटियाँ, तत्तवारी की सिर पर फ्लॉक डड़ेगी, यदि जीते रहे ते। वहुत से रिगामल (राव रागमल के वंशज) हैं, जिनकी दे। लड़कियाँ दे देंगे श्रीर जो मारे गये ते। कीन व्याहे श्रीर किसकी बात ।\*? हीलतखान की लिये शेखा वेराही गांव में चा उतरा श्रीर राव गांगा ने धांघायी में धाकर हेरा डाला । दोनों के बीच दी कीस का संतर था। राव गाँगा ने शैला की फिर कष्टलाया कि जहाँ सभी आप ठहरे हैं वही अपनी सीमा रहे, आप काका हैं, पूज्य हैं, परंतु इसने एक न मानी। यही उत्तर दिया कि ''काका के बैठे जब तक भवीजा राज करे तब तक सभी नींद प्राने की नहीं। मैंने खेत युहारने की सेवकाई की है, प्रव प्रपना युद्ध ही है।।" दव ते। ग!गा ने भी साफ कह दिया कि ''वहुत घच्छा, कल यद करेंगे।'' गांगा के ज्योतियी ने कहा ''राज ! कल ता श्रपने योगिनी सन्मुख की है और विरोधी के पोठ की " राव गाँगा ने राव जैवसी को पुछवाया कि कन्न तो योगिनी सन्मुख वतलाते हैं। जैतसीने उत्तर भेजाकि युद्ध करनाती श्रपने द्वाय में नहीं, उनकी हाथ में है। इतने में वारख रोमा कन्द्रैया दीला ''जीगनी किस

पर सवार है ?'' कहा, सिंह पर । उसने कहा ''यह ते। लब बाझसी की भुजाया देने की वार्से हैं, जागनी का बाइन दे। धीर ही होता है।" प्राक्षण बोला "काग पर सवार है।" तथ चारण ने कहा कि "कान ते। तोरों से भान जाता है, इसलिए शेखा भी गांगा के दे। दी वीरी से माग जावेगा।" प्रभात हुना, सरखेलयाँ के एक दावी या, नाम उसका दर्याजोई। उसके दोनों तरफ चालीस चालीस दायी पारतरें पड़े हुए स्क्खे थ्रीर उसकी भी खोद्दे से गर्फ कर दिया थ्रीर फीज के गुँह पर उसकी स्वया। राव गांगा मुकायचे पर श्राया,

. ग्रॅंडणें।न नैयसी की ख्यात तम देशनवयान नेला 'शियाजी तुम वे। कहते थे ने भाग जानेंगे। शेखा ने कहा "साँ साहर्न] नेावपुर है, युँहाँ ते। कैसे भाग जावें।" त्य ते। वह चसका, जांना कि चुक न हो। एसी वच राव गांगा से सलकारा ''सान! कह ते। तेरे वीर मारूँ धीर कह ते। महावत के 🔑

१५२

ष्टाची झाने वडा, वन महावत की तीर सारकर गिराया । दूसरा तीर द्वाची के लगा धीर वह भागा। देखतायों ने भी पाठ दिवाई। सन यो शेरा ७०० सवारी सहित घोडी से उतरकर रखरीत में पडा। वह ते। भागना जानता ही न या । सबने भन मारे गये, शेराा थीर हर-दास अपने अपने येटों सहित काम आये, तुर्क भागे । राव गोगा ने देग्ना कि शोसा घायल सेव में पहा है वन उससे पुछा ''शेखाजी धरती क्सिकी ?" राव जैतसी ने डमपर छत्र कराया जल पिछाया. भमन चित्राया, वर शेखा ने भ्रांस सात्रकर पृद्धा "तू कान है ? " कहा ''राप जैतसी'। शेखा ने कहा—''रावजो । हसने तुन्हारा क्या निगाहा घा ? इस वें। काका सर्वीका घरवी के बास्ते सहते थे, छत्र जी मेरी गवि हुई है वैसा ही बुम्हारी भी देग्यो। "इवना कहते ही शोला के प्राय सुक्त हुए। सान के हाधियों में से भव्छे भव्छे ता क्रेंबर मानदेव न ले लिये थीर खासा मनारी का यहा हाथी मानकर में इते गया, उसे में इतियों न बाँध रक्ता । उसके निए मानदेन भीर मैइतियों में विरोध पहा। (स० १४१५ में बीरिनिष्ट जायावत ने मैडता यसाया धीर स० १६ ११ में राव मालदेव ने मेडता लिया )

देश्वरतान मणा जिसको साची की धूमर --''वीपी पर्छ र देशनिवया वे द्वायी केया किया रूडा रूडा रावै निया

पाहा पाद्धा दिया i<sup>33</sup>

"वीती पृद्धे रे दोलतिया है सीयों फीबा किया केंचे सगरे धार सयाई से। वाधे वाधे दिया ।<sup>9</sup>

मेड्रियं ( राठाडों ) ने उस छाधी के पावों को विधवायां. छीर **इसको भोतर हो जाने खगे परंतु पोल छोटो सो हा**श्री जा सकी महीं तर दर्शने की तुड़बोकर श्रंदर खेगये। शङ्जनियी ने कहा कि यह काम पुरा किया कि दर्बाजा तहवाया। देखें धन क्या है, जो है।ना या सो एका। राव गांगा बीर क़ेंबर मालदेव में सुना कि दार्था वीरमदेव के पास मेंड्ते गया ते। उसकी मालदेव ने पीछा मॅगवाया, कहलाया-"यह हाबी हमारा है, हमने लडाई फरके लिया है सो भेज दे।" परंतु मेडिवयों ने दिया नहीं। वीरम-देव ने समकाया भी कि दे देना चाहिए, परंत वे वेखी कि क्रॅबरजी इमारे यहा पाहने छानें ते। धनकी मेहमानदारी करके हाथी देंगे। मालदेव घाया, गाठ वैयार हुई, कहा घरागिये। हाघी भी घाता ही है। कुँदर ने कहा कि पहले द्वार्थी लेकर पीछे जीमेंगे। रायमल द्दावत ने कहा-"कुँवरजी । ऐसे ही हठीले वालक इमारे भी हैं सो हाथी नहीं दे सकते. आप पधारी !!' मालदेव ने कीय में प्राकर कहा कि "हाशी ता नहीं देते ही परंत मेडते के स्थान पर मुखियाँ बुवाईँ तो सेरा नाम माखदेव जानना।" इतना कष्टकर चला थी।र जीधपुर ग्राया। अन वह बात राव गौगा न सुनी ते। थीरमदेव की कहलाया कि "तुमने यह क्या किया। जब तक में बैठा हूँ तब तक तो तुम सेरे ईश्वर हो, परंतु जिस दिन मैंने प्रांख बद की कि मालदेव तुमको दुख देगा इसलिए बह हाथी उसको दे दना ही उचित है।" तब बोरमदेव ने देा पे। हे वै। राव गागा के बारते थीर हाशी मालदेव के पास भेजा। सार्ग में इाथी के घान फटे ब्रीर पोपात से सर गया। घेट ले जाकर मजर किये और द्वार्थी सर जाने के समाचार कह सुनाये। राव गांगा वेला कि हमारी धरती में झाकर मरा सा हमारे पहुँच गया।

१५४ मुँहकोत नैयसी की ख्यात मालदेव ने कहा "ग्रापके का गया, मेरे नहीं भाषा, जब से

सकूँगा ले लूँगा<sup>9</sup>। एक वर्ष योता कि राव गांगा ते। स्वर्ग को सिधाया ( राव गांगा को कुँवर मालदेव ने राज्य के लेगम से फरोरोटे से नीचे गिराकर मार

फां कुँबर मालदेव ने राज्य के क्षेत्रम से फरोरांवे से नीचे गिराकर मार खाखा था ), मालदेव गद्दां वैठा धीर वीरमदेव से फगड़ा चलाया। इनको मास रानि देवे नद्दीं; धीर कहै, मेड्वा छोड़ा। ध्यजमेर जा रहें। ध्यजमेर में प्वारी का राज था. धीरम ने प्रन्हें मारकर

ग्रजमेर लिया भीर वहाँ जा रहा ।

् श्वजमेर का नगर सं० 1200 वि० से मैठ 1212 वि० तक मेराट के महाराचा तुमक्यों के घषिकार में या, फिर मार्ग्य के मुदताब महसूद सिजनी ने सं० 5213 में सिचा। सं० 12-2 के स्वाचन गुजराव के मुरतात बहादुरावाद ने जब पर क्षित्रहा न्यागार। ये स्वाह स्वाह के सहद में राज माउदेव ने चामोर सिचा, वर्ष सुधेह ही क्ष्में पीसे, सं० 1535 वि० में, वह

नगर बादगाद चरवर के चिवहार में चाया । शायद पटान बादगाही या जायपुर की तरफ में धीनगर के पैतार वहीं शायक रहे हैं।

#### दसवाँ प्रकरण

#### राव मालदेव

राव मालदेव--( अब योरमदेव ने घडामेर लिया हा ) राव सहस्रमल देवार भागकर राव मालदेव के पास गया। उसने पाँच गाँवें। सदित रेवाँ उसे जागीर में दी । एक दिन रायसल ने ब्रामा-सागर पर गाठ की और सबको बुलाया। सेमा सुँहता की उसने कहा कि गोठ जीमने जाते हैं तुम राव (बीरम ) की विठली (ध्रज-मेर की वारागढ़ का प्राचीन नाम ) सव बाने देना। जय विठली षढ़ेगा तब रेया की पहाड़ों देरोगा, श्रीर उस वक्त सहसा की याद एसे धावेगी तो वह कड़ेगा कि इसकी मारे यिना जल न पीऊँगा। ऐसा कहकर रायसम् ता गाठ जीमने गया, धीर (बीरम ने ) खेमा श्रेष्टता को कष्टा कि धाप भी मिठाई सँगवाकर विठक्को पर लाकर सावै। सेमाने यहुत साथरजापर न माना श्रीर गढ़पर आ चढा और मारबाड की तरफ देखकर कहा कि ''यह रेयाँ की पहाडो ही न हो, यह ते। निकट ही है। इस सहसा को न साह दी मेरा नाम ( दीरम ) नहीं।" सध्या की रावसल पीछा द्याया। हैं हता ने उससे कह दिया कि मैंने देा बहुत मना किया परतु राद ने एक न सुनी।

राज मास्त्रेव नागीर में रहता था। वह कहा करता कि ''बीरम-देव मेरी छाती में खटकता है।'' उस वक्त नागीर के बाखे में दस इज़ार पेड़े थे। जैवा, कूँवा, अलैशाज सेनगिरा, धीर वीदा भारमसेत के टाकुर जाकर रेवाँ में उतरे। चनको मास्त्रेव ने झाझा १५६ मुँद्योत नैयसी की ख्यात दी कि प्रजमेर जाकर वोरमदेव की वहाँ से निमाल दे। वे राते।

रात पोरम पर चढकर आये। वह भी तैयार श्री था, लडाई हई. बारम का वहत सा साथ मारा गया। तीन घेरडे उसकी नीचे कट गये। घोडे पर चढे हुए उसने दुश्मनों के दस वर्जे छीनकर बाग के साथ पकड रक्से। मस्तक पर घानों की चैकिहो पहले से उनमें से बहते हुए रक्त का प्रवाह डाडी पर उतर रहा है, युद्ध से सुप्त हुई दोनों सेनाएँ विलग विलग खड़ो हुई हैं, जिनमें घायल बीरम श्रपने योडाओ को वल यँघा रहा है। इतने में पंचायस प्राया थीर कहा-'रि! बाज जैसा अउसर वीरम की गारने का फिर क्षय मिलेगा।" नदिशे ने कहा— 'ब्राजीः हमने ते। उत्पर ब्राई हुई बना की एक बार यही कठिनाई को साथ टाला, ब्रथ हमारे किये ते। यारम मरे नहाँ, यदि तुम सार सको ते। वह कोरम।" तद तीस सवार साथ लिये पंचायता कारी बढा थीर बीरम की ललकारा। पंचायण को देसकर यह बोला-''द्यरं प्चायण । तुहै क्या, द्याव ! भाव ! ठाफ भावा, परत तेर जैसे छोकरे मारवाड में बहुतेरे हैं। कीन है जो मीराकी पीठ पर बाव कर सके।<sup>9</sup> यह यथन सुनकर पनायव नहाँ का तहाँ वाग घाम राहा रह गया। बीरम थेला-"ओ। ऐसा दे। ते। बढ़ौराड़े दी को सारूँ, परंतु जा। चना जा! छै।इता हैं।" उसने भी बाग फेर जी। क़ैंपा ने कहा "बोरम इस प्रकार सद्दल में भरनेवाला नहीं है। 17 फिर ये ती नागोर आये थीर थीरमहेव श्रपने वायनों की उठपाकर बाजमेर गया। राव मालदेव की रायसन का बदा भय रहता थीर सदा उससे चमकता रहता था। कियी ने वे। कहा कि रायसल मारा गया, किसी ने कहा "नहीं, जीता है" तथ मालदेव ने धपने पुराहित मूना का मेजा कि सद्दी रावर लावे। वद भाकर वीरमदेव से मिला और कड्ने लगा कि यह धरती तुम्हारे

रायसल के घाव लगे थे, ऐसा कारी घाव कोई न था, इसलिए उसे फदलाया कि तू तकिया खगाकर बैठना, इस मूला की तेरे पास भेजते हैं। साधारण पुरेहित की कहा आयो, रायसक से मिली! इतने में तो घोड़े पर काठों रख इधियार बाँघ, सवार होकर रायसल खर्यं वहाँ का सड़ा हुका। पुरोहित उसे देख पीछा सीटा थीर मालदेव की कहा कि रायसल गरा नहीं है वह ते घोड़े पर चड़ा फिरता है। रायसल पीछा आया तह इसके वाव फट गये, श्रीर बह मर गया। जब यह खबर राव मालदेव की हुई तेर उसने फिर फीज भेजी थीर बीरम की बजमेर से निकास दिया। वह कछवाहा रायसञ्ज शेरावत के पास गया। उसने वारह मास तक वीरम की षहे आदर सत्कार के साथ अपने पास रक्का। वहाँ से चलकर बीरम ने दोली वयहटा थीर वरवाड़ा लिया थीर वहाँ रहने लगा। मास्रदेव ने फिर उस पर फीज मेजी जी मीजाबाद धाई, तब उसने कहा कि ''श्रवको बार मैं काम श्राउँगा, बहुत क्या, श्रय बचने का नहीं।" स्त्रेमा मुँद्रवा ने कहा-- 'धजी रोत की ठार वा निश्चित दोनी सवार होकर चले । में हता आगे यहा हुआ चला गया, कहा "जो मरना दी है तो मेड़ते ही में लड़ाई कर न मरें, पराई धरती में क्यों मरें ?" खेसा ने वीरमदेव की खे जाकर मलार से के मुसलमान यानेदार से मिलाया और उसके द्वारा रखयंभार के किलेदार से मिले। किलंदार वीरम की पादशाह ( शेरशाह सूर ) के इजूर ले गया । पाइशाह भी उसके साथ मेहरवानी से पेश प्राया । फिर सूर पादशाह की मालदेव पर चढ़ा लाया। राव भी घरसी इज़ार सवार लेकर बजमेर मुकावले को बाया। वहाँ वीरम ने एक तर्कीय की --कूँपा के डेरे पर बीस इजार रूपये भिजवारी धीर १५८ सुँहणेत नैयसी को रूपात कड़शाया धर्में कम्बज़ मेंगग देना; श्रीर वोस ही हजार जैता के पास

का स्पना दो कि जैवा धीर कूँगा पादशाह से मिल गये हैं वे तुमकी पकड़कर इज्र में भेज देंगे। इसका प्रमाय यह है कि उनके हरे पर सवाये क्ययों की बैलियाँ मरी हेता वो जान जेना कि कहाँने मतलव बनाया है। इतने में जग्नाल अञ्चला ने कहा "हम-रत सलामत! एक बोल्डा क्सकी तरफ का जुलाया जाने, पादशाह भी तरफ से मैं जाऊँगा, इसी पर हार जीव रक्तों जाये।" पादशाह ने चीरम की पूछा कि क्या तू इनमें महमत है ? उत्तर दिया कि हजता! पहने पठान की में देत लूँ। जन पठान व्याया वा देतकर कहा कि ऐसे ही दे। बादमी और ही क्यांत हमारे तीन ही, और यह वीरा भारमत्रोत को भेजेगा जो इन तीनी की मारकर इनके शल ले बाहुता चना जावेगा, बात्या ऐसा करना वो धीनत नहीं।

राव माल्रदेव के मन में बारम के वास्यों ने शहू; क्लन्न कर दो थी। उसने राजर कराई कि रुपये की बात खब है या नहीं। जब अबने बमराब के डेरों में धैलियाँ पाई तो सन में सब दलन हो गया।

भेजकर कहा, सिरोही की वलवारें भिजवा देना, फिर राव मालदेन

संस्था का समय है, जैता कूँवा और घरीशज सेतगरा कूँवा से संबु में थैठे हैं। वहाँ राव ने व्यक्तर इनका ये समावार कहे। ये वोजे, हम झावको जीवपुर वहुँचा हैते। ता राज सुस्कात में थैठतर चला। रोमा के हाथ पर राव का हाथ था। जैतमो वदावत ने कहा "रोमाजी! जीपपुर और समेत्र के पीच में वाविट्याँ यहुत हैं, हतती तीय नहीं मिलेंगों? तब रोमा हाथ फटकहर पादा आया। प्रमात युद्ध हुना, यहुत से झादमी मार गये, सुर पदरगह ए मारत तह जीपपुर में रहा। मालदेव ने जर में देवे के वंतृत्व काटे ये तर वीरत

ने कहा था कि मैं जेशबुर के पाम कार्टुमा। यन माजरेन पुरराह

के पहाड़ों मे जा रहा। जीवपुर मे (भाटो) ति ने। कसी वरजांगेत कि ते-द्वार था। यह पादशाह से लडकर अपने ३०० राजपती सहित फाम भाया । जब यारम वहाँ के भाम कटवाने लगा ता लेखों ने कहा कि यह तुमको उचित नहीं, तब उसने एक ढाखी काट ली। पादशाह, श्रमाहे में याना रखकर दिवा चक्का गया। शीरमदेव दूदावत श्रीर होबपुर का राव कल्याग्रमल दोनी चढका युपरेश्ट की पहाड़ी में पहुँचे और वहाँ राव मालदेव की वसी को कैंद कर हरमाडे लाये। मार्ग में किसी युढ़िया ने पूछा कि यह कीन है ? कहा-कल्याय-पुर का स्तामी। बुढिया बोली—''मेरे दादा और काका के स्नाद-मियों की वेंधुवा कर अच्छा चला, सिर पर ओडबी औड ले !'' ये चचन कल्यासमल ने सुने, वहाँ शपय लो कि येंधुश्री की छुड़ाकर भन्न बहु हुँगा। वारम बाना, जी । ये ते। श्रवने शतु हैं श्रीर की तम्हारी यही इच्छा है तो ठीक साववे दिन कल्याय की दूव पिलाया धीर कहा बॅध्यो के बाबत में पठाण की जाकर कहता हैं। इस पर कल्याद्यमल ने, जा शकुन जानता था, इचर दिया कि हुम पठाय की मत कहा। कल प्रभात ही राव मालदेन की फीज ष्पावेगी, सब वॅथुने छूट जावेंगे, जिनकी बाई है वे मरेंगे, खैर पठान भाग जावेगे । धारम ने उसकी ओजन करने की कहा परंतु इसने यही जनाब दिया कि धन मैं भी काम ही बाउँगा। प्रभात हुआ, राव मालदेव की सेना जाने पर चढ दौड़ो । पठान दो भाग गये धीर परियाधमल मुकाबले पर आया । मालदेव बेह्ना, "कल्याधमलजी! सुम क्यो मरते हो, इस तो तुन्हारे ही बास्ते आये हैं।" उत्तर दिया—''नहीं साहव। पाइशाही थाना टूटे वन किसी वडे धादमी की खडफर मरना चाहिए।" इतना कह **रसने खड़ाई** की, मारा गया। उदयक्षयी रायसकोत ( शेदावत ) भी खेत रहा। मागे हुए

मुँहणोव नैयसी की स्याव १६० पठान दिली पहुँचे छीर राव मार्लदेव र्घपने वसीवाली की छुंडाकर घघराट को पहाड़ी में ले गया। बीरस मेडते में आ वसा। ग्रंत में राव मालदेव ने जे।धपुर माँ लिया। वहाँ जो तुर्क घे वे माग गये। (सं० १६१८ में राव मालदेव ने जालोर विजय किया घा श्रीर सं० १६४४ में क्रेंबर गजसिंह ने उसे पुन: फतह किया ।। ं जब हमायूँ पाइराह से चुनारगढ़ के हाकिम शैरशाह स्र ने दिली की बादराहत छीन ली भार हुमायूँ भागा तो पहले राव मालदेव ने शेरशाह से मनापता करने के वास्ते, जो नागार में पड़ा हुन्ना था, हुमार्यू की महायना के लिए बलाया; परंतु जर शेरकाह की धमकी पहुंची और राम ने भी देखा कि हमायुँ का हाल पतला है तो उसने हुमायुँ के घोले से पकड़कर शेखाह के सुपूर्व कर देना विचारा । हमार्थे को यह स्तरर मिळ गई थीर यह सीधा भ्रमरनेट के। चळ दिया। सारील शेरशाही में लिखा है कि जब शेरशाह ने सुबा कि माधदेन में . शतमेर मागोर से बिये हें तो सक ६२० हि॰ (स॰ १५४४ ई॰-सं॰ १६०० वि॰ ) में बेरामार फीज लेकर स्वाना हुआ। फतहपुर सीकरी में उसने घपनी

सेना कई विभागों में बाँट दी। राव माळदेव भी पदास हजार राठीड छेकर ब्रजमेर हे पास चावा । शेरगाह ने रेन से भरे हुए डाट के थैजे चपने पढ़ाव के गिर्द चुनवा दिये थे । एक मास तक दोनों सेनाएँ लड़े बिना मुकाविले पर पद्मी रहीं। धंत में शेरगाह ने सब के सद्ति की तरफ से एक जाली घर्यी घपने

काम जिएवा, रेशम की धैनी में यंद कर शान के बकीट के देरे के पास दलवा दी। यकील ने वह धैनी शब के पास पहुँचाई। मज़मून उसका यह था कि "पादशाह हुछ चिंता न करें, ऐन लड़ाई के वक्त हम राव दे। येंद करके चार के हवाले कर टेंगे।" दम चिट्टी से राव की अपने सदांसे पर शक है। गया। यसपि उन्होंने पहन समस्ताया कि यह सब छल है बाप हमारी नरफ से परा विस्ताम रक्तों, परंतु राव का शह न मिटा, विना उद्दे ही जोघपुर दे धन दिया । शेरशाह ने पोद्धा हिया । बैतारण के पाम राशीब सदारों में राव में भनें की कि भापने अपनी विजय की हुई सूमि से धेवड़ दी, थागे की सूमि इमारे पाप दादों की है। यह विना मारे मरे बदावि न टेंगे, स्थार पाटगाडी

जयमज योरमदेवात धीर ब्राव साजदेव — योरमदेव फे मरते पर जयमल मेहते में टोफे बैठा वैच एक्षको राज माजदेव ने कद-लाया कि मेरे जैसा तेरे राष्ट्र है। तू भूमि दूसरी की मत दे, फुछ राजसे फे लिए भी रख! ईडवे के जागीरदार धर्जुन रायमलेति की जयमल में युलागा। दूत ने जाकर एसे पत्र दिया धीर फंडा कि "धर्जुनती! जोयपुर से रावजी का पत्र धाया है इसलिए तुमको मेहते हुलाया है।" पूछा कि पत्र में क्या लिखा है! कहा, ऐसा लेख है कि "(जयमल) तू सारा देश ध्याने चाकरी की देता है

पीज पर इमरा विषा। ये सहांत जीता श्रीर क्या थे । वहां गीरता से छडे श्रीर शादराही पीज में एक हिस्से की मारकर मगा दिया, अत में राजासता में व उन्हों राजाहती समित मारा। वनकी बहादुरी वा चुकारत सुनकर सेरवाद में वहा ''वाजरे के दानों के वास्ते में न देहती की बादराहत खोई होती।'' नाव मालदे मांगकर जीवपुर गया, सैरवाह में वहीं भी पीढ़ा किया तो सिनाने के गढ़ में जा रहा। 'रावास्त्रा जीवपुर का हाकिम सुकरेर किया गया, जिसने गढ़ के पान राजाहतु जीवपुर का मार्ग मार्ग वहीं बसावा।

मेहते का पीरमदेन राव स्जा के पाटवी कुँरर बाधा का बेटा नहीं, जैता कि भीर क्याते। में लिया है, कि हु राव जोषा के पुन दूरा का बेटा था, जिसे मेहता मिला था। जब राव माठदेव ने सेहता क्सते हीन तिया तो बंद शैरयाह के पास सहायता को गया। कहते है कि उतने पक सो उन्दा वालें मेंग्या कर पादवाही सुश्चिम एक ही फर्मीन शब के सहीरों के नाम जिल्या कर पादवाही सुश्चिम हो के लिया हो कहा हो वांबारियों हाता उन सहायों की गादियों में लिखा दिये श्रीर वे बाई थांबारियों हाता उन सहायों के वादियों में लिखा दिये श्रीर वे बाई थांबारियों हाता उन सहायों के विकास हों, फिर राव माठदेव को यह सन हाल कहल कता विवास कि सुम्हार सहाय पादवाह में स्वाधा के मेरे सहाय न सच्छा बालों में समाल पावे स्वाधा साथ स्वाधा के मेरे स्वाधा साथ स्वधा का मेरे स्वाधा साथ स्वधा का स्वधा स्वधा

राव चीरमदेव सं० १४८३ वि० में महाराखा सांगा की सेवा में चवाने के मसिद्र युद्ध में बादशाह बावर से छड्कर शंवसळ बीर खासिंह समेत मारा गया था। १६२ मुँह खेत नैबसी की ख्यात कुछ सात से में भी रसेवा, क्या ऐमा कोई है ने। बीच में खडा भी

कुछ सालस म भा रखना, नना रना का है के नान ने से सहा रहेंगा। रहेगा ?' प्रार्जुन ने कहा कि मेरे पहा विशेष है, में रहा रहेंगा। फिर कहा कि ऐसा कीन है जे। बीच में आवेगा? वब ते। अर्जुन को धुरा लगा, उसने कहा कि मैंने यडा वोल बोला है। जालसू के रहतेबाले एक सांस्त्र ने कहा कि मैं याद दिनाऊँगा। कहा

शावारा वहे रजपूत ! जयमल येका, तो सावधात हो रही ! राव मालहेव के तो दिल से लगा थी, दशहरा पूजकर वहा सेना के साध चढे धीर गाँव गगारहे में खा हैरे दिये। चसकी फीज चारी श्रीर फिरी श्रीर मेहते की प्रजा लुटने श्रीर मारी जाने लगी। धवला

रायमलीत ने ( राव से ) कहा कि जयमल सुके युलाता है, परतु
में युद्ध के दिनों में यहाँ बैठा हूँ। जयमल ने आप्रहर्यंक कहलाया है कि अवला शोम जा। मैंने बत्तर सेना कि प्रयोराज मरीराज की युलाओ, में युद्ध के दिन बीच में राज रहेंगा, यदि मुक्त
पर छपा करो ते। पूरी करो नहीं ते। में जयमन का साथ हूँगा।
राव ने कहा कि पहले जयमल को मारकर पोखे अवला को मारेंगे
सीरा जा वह जयमल के साथ हुआ ते। दोनों को साथ ही गारेंगे।
जैतमाल जयमल का प्रधान था। अपतराज भारा और पौंहराज

जोशावत जयमल के प्रतिष्ठित सरदार धीर देति। मीकल के वशन राव काका यावा के माई थे। जयमल ने अपने भले धाइमी राव मालदेव के पास भेजने का विचारकर अप्रैराज को कहा कि तुम लामों! वह बीला कि आप मुक्ते क्यों भेजते हैं धीर जो भेजते हैं तो युद्ध का सामान ठोक कर रहियों। अब अमेराज धीर पांदराज होता युद्ध का सामान ठोक कर रहियों। अब अमेराज धीर पांदराज

लामो ! वह बोला कि झाप मुक्ते क्यां भवत है बार जा भवत है ता युद्ध का सामान ठोक कर रिक्तये । धन झारीराज धीर परिराज देनों पजें। (सब मालदेव के प्रवान) प्रपीराज धीर झारीराज के कुछ नाता या। ये प्रधीराज के टेरे पर धाय धीर राम राम कट-प्राया। प्रधीराज ने जबाब भेना कि मैं स्नान करके झाता ही हूँ पीटे अपने इवीर में चलेंगे। देखते क्या हैं कि वहाँ तलवारी के शान चढ़ रही हैं. कई राजरून वंदूकों के निशाने लगा रहे हैं और बड़ा हंगामा मच रहा है। इबने में पृथोराज भी वख पहनकर आ गया. इनकी साथ लिये दर्शर में गया. मालदेव से मुजरा किया: एक तरफ ते। नंगा भारमलोत स्रीर दूसरी तरफ प्रयोराज वैठा, इनकी रावजी की समुख बिठाया । पृथोराज ने रावजी से धर्ज की कि मेहते के प्रधान द्यापे हैं। रावजी बेल्डे-"क्वा कहते हैं।" प्रबोराज-प्रजी कराते हैं कि इसकी मेडता दीजिए! इस राव की चाकरी करेंगे। राव माखदैव-''मेड़ता नहीं दिया जारेगा, दूसरा पट्टा देंगे।'' यह सनते ही ऋरौराज वेशन बडा कि ध्यह वचन झाप फर्माते हैं या किसी के कहने से कहते हैं, मेड़ता दे कीन श्रीर से कीन, जिसने आपकी जोवपर दिया पसी ने हमकी सेहता दिया है। " दव नंगा भार-मनात कहने खना-"वेत करे। तमके। रावनी सभी मार डालेंगे।" चाँदराज कहता है कि ''रावजो के सईम जयमत्त्रजो के चरवादारों की मारेंगे. हमें तेर तुम मारेगो श्रीर तुन्हें इम मारेगे।<sup>9</sup> ये वार्ते सुनकर रान माजदेव ने कहा-"'पृथीराज! सेड्दे के प्रवान ये ही हैं या दम्ररे १११ प्रयोगाज —''जी महाराज । ये ही हैं।'१ राव मानहेव —''मैडने के प्रधानों के ते। पग पतले भाई।" ( अर्थात् बडे चरव हैं ), सह भरीराज बढा भीर भारता दुपट्टा फडकारा ते। बसके बार तार बिखर गये और चॉदराज ने घेरहे का संग खोंचा तो घेरहे के चारी ही पाँच पृथ्नी पर से उठ गये। ये ते। सवार द्वीकर चल दिये थीर पीछे से रावको ने अपने सदिरा के पास खुर दुपट्टे पटकवाये, परंतु जयमल के रजपूत के तुन्य तार कोई विदेशन सका । अधिराज ने श्राकर जयमञ्जको सर इक्षीकत कही, जयमत् बोला गुभको मृत्य से क्या ढराते है।, यह बात कमी नहीं है।ने की ।

१६४

राव के घेरहे गंगारहे के तालात्र पर पानी पाने की झाये ये उनकी ईसरदास स्टेब्साया। जयमल ने कहा रे! वडा धादा पाडा। वह बीला-तुम नहीं जानते ही, राव ती कभी तुमसे टलने का है नहीं। दसरे ही दिन फीज षाई, दोनों धनियाँ मिलीं, गोली-गोले चलने लगे. उस वक्त अर्जुन ने रायमलीत की युलाकर कहा कि तने जो बेाल बेाले ये वह समय खाज धा गया है। वह नंगा भारमलीत के समुख हुआ, इतने में अधिराज बटकर राव के हाधिया के आगे धाया भीर एक पर दाघ चलाया, उसकी दे। पसलियाँ इट गई'। स्य इसने कहा मुक्ते ते। पृथोराज से काम है। पृथोराज कहता है-"ग्ररे वादने ! देर से क्यो भाया ?" असैराज कहता है "रायजी के शक्तियों की सेवा करता था।" किर प्रयागदास ऐराकी पर सवार होकर सावा धीर जयगत को सीस बवाया। उसने कहा—साधी प्रयाग ! इसी लिए ते। मैं तेरे हाथों पर व्यान न देता या। राव मालदेव के यादाओं ने प्रयाग के मस्तक में घावों की चीकडा की। उसने उनकी सलकारा. बर्डा नीला धीर बीला ''रावजी के साथे में माहूँ'' ईश्वरी माया से वर्छा द्वाय में से फिसल गया। तब उसने राव के गले में कमद डालने का प्रयत्न किया, एक बार ता कमान गर्दन के उत्पर से तिकल गई, परंतु दूसरी बार ते। धाडे के चायुक मारकर गले में हाल ही दी। इतने में पोछे से कई आइमियों ने धाकर प्रयाग पर शाय मार उसके टुकडे दुकडे कर डाले। कमद राव की गले में शी रही धीर वह अलग हुझा। यह देख मालदेव की सारी सेना भाग निकली । प्रधीराज और नगा भारमलीत लटते रहे । हिंगीला पीपाश नामक एक राजपूत पृथोराज का चाकर या, जिसकी उसने एक तल-बार बढ़शी थीं। इस वक्त हियोल ने (अपने खामी से ) वह वल-वार माँगी। प्रधोराज ने कहा-"याद वे। घट्छे समय पर दिलाई.

परंतु वह एक नीने का मवार झाता है, निरचय वह सुरताळ जयम-लीत है। इतने में सुरक्षाय ने निकट श्राकर पृथीराज पर बर्छी चलाया: उसने वह चोट ढाल पर टाल दो और सुरताण से फद्दा "धरे नन्दें त सत था। तेरे पिता की भेज जो ध्राकर सम्म पर धाव करे 177 सत्परचात कमर से सलवार खोलकर हिंगोला फो प्रदान की। उसने कहा "वाह रे प्रधोराज मारवाड के सामंत !" पृशोरात बोला "नहीं माई! मेड़ते का कुँवर ही बच्छा है।'' प्रधोराज को किसी योगीव्वर ने बरदान दिया या कि नोरे संमुख लोह नहीं जगेगा, अतएव प्रदौराज भादावत ने पोछे से माकर हाथ मारा । प्रवाशन ने कहा "किर रे भादायत! भनी हाँडो चाटो । ११ म्राप्तैराज ने कहा "हाँडो भी बड़े घर की चाटो है, वनमें सीच बहुत है।" पृथाराज सारा गया, संगा भारमहोत भी कान जाया, राव मालदेव की सेना परास्त है। भागी, तब जयमत की वधाई वी गई कि "राव मालदेव मागा है।" वह बोला "रे छाती ष्माने से दूर हुन्ना है।'' राव मालदेव के साईम पकड़े गये, जूला नाम का मेडते का एक वलाई घा, उसके साथ नकारा देकर भेगा। जब षष्ठ वलाई गाँव लांवियां निकट पहुँचा तब बीला -- भाई नगारा ते। यजा लेवे. यह ता राव मालदेव के मगारे हैं सा कल छिन जानेंगे। यह कहकर बनकारा बजाया। राव के साधियों ने देखाता पाँदेने कहा कि ये तामेरे माई हैं तुम काहे की इनसे भिड़ते हो, में समक्ता दूँगा। राज मालदेव ने चाँदा से कहा कि चादा ! मुफ्तके। किसी तरह जोघपूर पहुँचा दे । चाँदा वीखा स्नाप इतना भय क्यो साते हैं, जयनल कोई ईश्वर ता नहीं है, मैं धापकी कुराजवापूर्वक जोबपुर के गढ़ में दाखिब कर दूँगा, वह राव के साथ हुआ और उसके सब धायनी व घोड़े द्वावियों समेत

में हथोत नैयसी की स्यात

१६६

षसे जोधपुर पहुँचा दिया। जयमल सुखपूर्वक सेड़ते में राज करने लगा। ≉

्र जयमज राटीड् से राव माजदेव ने मेटता ले किया था धीर जयमज महाराया ददयिस्ट के पास खा रहा था। सै० १६२४ वि० में जब रगाहेगाह प्रकर ने चित्तीय पर चन्नाई कर गढ़ पर चेरा डाका तो महाराया ददयिद्व के राव क्षेत्रकट चट काने पर भी सीसीदिया पत्ता कीर राटीड जयमज की यहा दुरी के साथ एक कसे तक वादशाही फीज से जड़ते रहे। जा जवमज कर नर की गोजी से वावज हुखा तो दूसरे दिन जीहर की खारा जला केसिया कर सीसीदिये जाशी चीज से जब मरे कीर जबसल भी एक चाहमी के किये पर स्वार दो तक बार चलाता हुखा जुद में मारा गया। मेबाइ के दमरावां में देवेगर के राटीड टाइर जवमल के वहां में है।

ष्ट्रसीत वर्ष राज करके हैं० १६ १६ वि० में राय मारुर्व वर परक्षे। क्वात हुआ। वहके दक्ष में मारवाड़ का राज पूरे क्षेत्र पर रहा। वहने बारह पुत्रों में से यह रामाहित से ती कारत होत्र वर ने देव निकारा दिया, वह मेराह में सावा के पास का रहा। रायमर महाराखा नाया ने साथ क्या ने युद्ध में वापर वाद्याह में युद्ध की मारा गया। चट्टने मार्क्व का वन्साधिकारी हुया, पत्तु दहमें निकाजवर काद्याह करा किया है साथ क्या ने युद्ध में वापर वाद्याह में युद्ध में वापर वाद्याह करा किया निकाजवर काद्याह करा। प्राप्त प्रदेश के विकास विकास करा है है। यो वापर द्वार में स्था या हिया। प्राप्त प्रदेश के मारा वया। इस्थीराज, रवर्षिह, मैर्स्सी, निकसादिश, मीतिर्मिद प्राप्ति में मारा वया। इस्थीराज, रवर्षिह, मैर्सी, निकसादिश, मीतिर्मिद प्राप्ति में मारा वया। इस्थीराज, रवर्षिह, मैर्सी, निकसादिश, मीतिर्मिद प्राप्ति मी मारुर्व के प्रयूप थे।

#### ग्यारहवाँ प्रकरण

#### पाबू राठाड़ की वात

धोधल महेवे में रहता बा, वहाँ का बास छ। इकर पाटण की वालाब पर बान उत्तरा: तालाय में बप्सराओं की नहावी हुई देखा. एफ ग्रंप्सराको उसने पकड़ लिया ता उसने कहा कि यहे राजपूत तुने पुरा किया। धांधल बोला कि तू मेरे घर में रह, अपसरा ने इस वात को स्रोकारा, परंतु इस शर्व पर कि यदि तू मेरा भेद लेगा ते। मैं तत्काल चलो जाऊँगो । घांघल ने भी इसको मंजूर किया, उसको लेकर वह कोलू में आया, जहाँ कन्मा घोरंघार में राज करता या। वहाँ ऋष्टरा के पेट से घांघल के एक पुत्र पायू और एक पुत्रो स्रोत-बाई दश्यन्त हुई। ग्रम्सरा के रहने का महल जुदा था। यहाँ धांधल नित्य जाया करता था। एक दिन वसके मन में विचार प्राथा कि श्राज चुपके से जाकर देखें कि अप्सरा क्या करती है। दिन के पिछली पहर में उसके स्थान में गया है। क्या देखता है कि यह सिंहनी का रूप घारण किये हुए खेटो है श्रीर पाव सिंह रूप में माता को स्तन पान कर रहा है। धांधला को देखते ही उसने प्रपना ध्यसर्खा रूप बना लिया और पाय भी वालक हो गया! समी "मैंने समसे यही प्रतिज्ञा कराई थी कि जहां तुमने मेरा पीछा सँमाला कि में चल्ली जार्केगी, सो प्रव मैं जाती हूँ।'' इतमा कहते घी यह ते। गगनमंहल में उह गई और धौधत देखता ही ग्हा! पाबू को उसी महल में रक्ला, एक घाय उसको दूघ पिलाने की लगाई और एक दासी भी रख दी। कुछ अर्से पीछे धांधल मर

१६८ झुँहबोव नैयसी की स्थाव

गया! उसका वहा पेटा मूटा भपन पिता का स्थानाधिर हुआ धीर सब लोग उसी की सेवा करने छने, पायू के पास कोई न रहा! धायन की एक पुत्रों पेमावाई का विवाह तो जिंदराव सीची के

साग्र हुआ या । श्रीर से।ननाई सीराही के स्नामी देवडाराव की ध्याद्वी गई थी । पिता का देहाँत होने के समय पाय पाँच वर्ष का द्या, परतु या करामाती। साँड पर सवार हो कर शिकार रोलने की जाया करता था। माना वायेना के ठिकाने में एक ही माता के पुत्र सात गाई घेारी (भगियों के मुद्राफिक एक नीय जाति है) रहते थे। भाना के देश में द्रप्काल पड़ा स्वर वे थेरी-चाँदिया. देविया, सायू, पेमला, सलमल, सगारा धीर वासल-पद्मभी की मार मारकर खाने लगे। यह समाचार धाना की पुत्र की पहुँचे। सतने प्राकर घोरियों को बाट बपट बताई, लडाई हो गई थीर क्रेंबर सारा गया । फिर ते। होरी बपनी गाहियाँ जीत बपने बान-पर्वो को लेकर वहाँ से भागे । आना ने जब सुना कि मेरे पुत्र की मार-कर छारी भागे जाते हैं, तो उसने पीछा कर उनकी जा लिया, पर स्पर युद्ध हुआ और माना ने बोरियो के बाप को मार लिया। वह ता पीछा फिर गया, परत वन घोरिया की किसीने पात्रय न दिया। जहाँ जाये वहाँ यही उत्तर सिन्ते कि आना वायेले के शत्ओ की

कर घारी भागे जाते हैं, तो उसने पीछा कर उनकी जा लिया, पर स्पर चुछ हुआ झीर धाना ने बोरियो के नाप को मार लिया। वह तो पीछा किर गया, परतु उन घोरियो की किसी ने धालय न दिया। जहाँ जाये वहाँ यही उत्तर मिने कि आना बापेले के रानुमा को रतने की सामध्ये हमारे में नहीं। ने हथर उधर भटकत हुए घोर - धार में आये धीर कम्या ने उनकी स्थान दिया, परंतु असके कामहारों ने उसे कहा कि राजा, ये धाना के पुत्र को मारकर धाये हैं, यदि आप इनकी रक्सोंगे ती खाना के साथ नैर व्य जानेगा धीर अपने में इतनी राजि नहीं कि खाना को पहुँच सकें। यह खाना के साथ से सम्मा ने भी घारियों की रतसत दे ही धीर कहा घांथतों के पास जाओ, वे तुमकी धालय हेंगे। य अपने गांड लेकर चूडा

चाकर नहीं, सो वह तुमको रख लेगा। घोरी पानृ के घर गये। पूछा पायुकी कहाँ हैं; घाय ने उत्तर दिया कि शिकार खेलते गये हैं। घेरी भी वहीं पहुँचे, द्यारी पायू ने मृग के मारने के वास्ते वीरसँमाला या कि घोरियो ने पूछा ''बारे छोकरे ! पायूजी कहाँ ईं ?'' पावू ने उत्तर दिया कि वह ते। आगे आखेट को गया है। घोरियों ने विचारा कि वन में वासक सकेसा है इससे यह साँडनी छीनकर से

जावें ते। आज का भे।जन चले। पायू ते। करामाती आदमी था। उसने इनके भन की बात जान ली और कहा "बरे बोरियो ] यह साँड्नी तुन्हों से जास्रो । वे साँडनी खेकर ढेरे पर स्राये सीर मार खाई। हरिशाको सारकर पात्र तीसरे पहर धर श्राया । तत्र थे।री भी उसके मुजरे की वहुँचे श्रीर उसे देखकर सबने जाना कि यह ती यही वालक है जिसने इमकी साँड्नी दो यो ! फिर उन्होंने धाय से पृद्धा कि ''पायूजी कहाँ हैं !'' घाय बोली ''बीर ! यह बैठे ते। हैं। तुम नहीं पहचानते !" उन्होंने मुत्ररा किया तब पाद ने घांदिया की फहा ''धरे! इमने श्रपनी साँढनी तुमको सीपी यो वह कहाँ हैं ?'' घाँदिया बोला आपने हमको खाने के लिए दी बी सी हम ते। उसकी सा गये। पायू ने कहा-प्रां! सॉटनी की कैसे का सकते हो, खाने के लिए ते। सीधा दिलवा देंगे, तमने सॉडवी नहीं याई है। थे।रियों में कहा महाराज ! इस ते। उसे सा गये, बाब कहाँ से लावें। तव पायू ने अपने आदमी को कहा कि इनके डेरे पर जाकर खपर तो कर। घोरी भी साथ है। लिये और डेरे पर जाकर क्या देखते हैं कि

जहाँ पर साँड़नी की इड़ियाँ पढ़ी हुई याँ वहाँ वह बैठी हुई जुगाली कर रही है। थोरियों ने अपनी कियों से पूछा कि यह सॉड्नी यहाँ कहाँ से बाई। उन्होंने भी यही कहा कि पहले ती यहां नहीं घो, हमारी नजर भी अभी पही है। वन तो घोरियों ने विचारा कि यह राजपूत वहा करामाती है, यही अपने की रात सकेगा। सांदनी को लिये हुए वे पानू के पास आये। उसने कहा—रे। तुम तो कहत ये कि साँदनी का हम पागये। उन्होंने (हाझ ओडकर) कहा—आपकी करामात का परचा हमन पाया और वे पायू के पाकर हो गये। वृडाकी येटो का विवाह गोगा (चहुवाया) के साथ हुआया। उसके।

दस में किसी ने गै।वें दों, किसी ने श्रीर कुछ दिया। उस वक्त पाय ने फहा "बाई । मैं तुम्हे देादा (उपनाम युटा राउए) समरा की साढें किसी प्रकार ला ट्रॅंगा<sup>३</sup>। गोगा खपनी वधू की लेकर गया धीर पाथ मे इरिया घोरी से कहा-"मरे हरिया। देादे की सांदियी का पता सगाकर सा कि बाई का सा देवे, नहीं ते। वाई के सुसरासवाले हँसा उडावेगे कि काका कब साँढियाँ साकर देगा। इरिया ते। पता सगाने को गया और चाँदिया नित्य प्रति पायू से कहा करता कि आना वाघेले से मैं बैर चाहता हूँ से। श्राप दिलावे। पानू ने कहा कि "दिला काँगा।" पाय का बहन सेानवाई के ( जो देवडेराव के साथ स्वाही गई घी ) एक चौर सीत वायेली भी घी । बायेली के पिता न प्रपनी पुत्री के लिए यहूत से प्राभूषण भेजे थे इसलिए सीत की बतना बतला-कर वह अपने गहना की बढाई मारने लगी, यहा तक कि देखें सीत स्रापस में बोल पड़ों। बाघेली ने सोना की वाना दिया कि "तेरा माई धोरियां के साथ खाता है।" इस पर सोना को कोध भाया ! तब रात बीला कि "राठौड, रीस क्या करती हो? वात ते। सच हैं, पायृ घीरियों के साथ रहता ही हैं।" सोना बोल उठी कि ''आपने कहा सो ठीक, परतु जैसे मेरे माई के घोरी हैं वैसे रावजी के वे। उमराव मी नहीं।" यह सुनते ही राज कोध

बश हो छठा, हाथ में चाबुक बा, दी-चार हाय सीना की पीठ पर जमा ही दिये। सोना ने पश लिस्स्कर ग्रपने माई के पास भेजा कि पायेलों के कहे रावजी ने मुक्त पर चायुक चछाये हैं। पत्र पढ़ते ही पाषू ने चोदिया की बुलाकर कहा कि तैयार हो जा! भ्रपने सिरोही चलेंगे, बाई का पत्र भ्राया है। पाबू भीर पाँच सात योरो चढ़ निकले। पायू की सवारी में कालवी घोड़ी यी, जिसकी स्थित ऐसे हुई कि-कालेले बार्य समुद्र-तट पर माल मारने की गये थे, धनके पास एक घोड़ी थी। किनारे पर उतरे हुए थे कि रात्रि को एक दरियाई थोड़े ने आकर उस घोड़ी को सुभर किया, जिससे कालवी बदेरी पैदा हुई। इस बदेरी की जिंदराव (सीची) ने चारखों से साँगा परंतु उन्होंने दिया नहीं; वृडा ने भी उसको लोना चाहा, पर न मिलो। पायूने वही बछंरी पारकों से मॉनी और स्न्होंने सो यह कहकर भेंट की कि "जब कभी काम पड़े ते। तुम इमारी सहायता करना ।'' पाबू ने उत्तर दिया कि ''तुम्हारे काम को वास्ते नंगे पैर जाने की तैयार हूँ।'' यह देख जिक्साव भीर बूड़ा चारती के साथ कीना रखने लगे। पापृ उस बहेरी पर सवार है। बढ़े भाई के पास आया, भावन की मुनरा कह्साया, दासी ने भीतर जाकर डोडगइसी (बुड़ा की स्त्री) की कहा फि ''पायूजी जुड़ार कडलाते हैं।'' उसने पायू की भोतर युलाया भीर कहने लगी—"तुमको चारण की पास से यह पोड़ो न लेनी चाहिए थी क्येंकि इसे तुम्हारे आई ने मांगी थी।" पान् बेला— "भाईजी को घोड़ी चाहिए ते। यह हाजिर है।" भौजाई कहने स्मी—''अव काई को ले ? परंतु तुम घोड़ो का क्या करेगी ? तुम तो खेती करो थीर बैठे खाओ ! घोड़ी चढ़कर क्या घाड़े मारीगे !" पायू ने फदा—''मावज ! सुम ताने क्या मारती हो ? मैं भी राजपृक्ष

फी घोडियाँ लावेंगे।" होसगहचो कहती है—"वाद् ! ऐसा ते। मेरा भाई भो नहीं कि तू उसके यहाँ से घाडा कर लावे। या ता

ऐसा होवे कि सार् ही में काम तमाम कर दे या यह समफतर कि

बहुनाई का भाई है, मारे नहीं थीर उल्टा सुरकों चढा लेने।" पाव

योला--"भामी । में राठौड हूँ, कमी किसी डोड में राठौड की मारा भा है १ । इस प्रकार भीजाई से बातकर पासू धावने डेरेपर

थाया थीर चाँदिया की कहा कि देउड़ों की यहाँ ता पीछे चलेंगे.

मेंहग्रोत नैपसी की ख्यात

पहले डोडो के डाडवासे चलकर वहाँ घाडा मारेगे। प्रभात ही

चढ चले, डी बवाओं के पास पहुँचे, पायू एक जगह बैठ गया,

थोरिया ने वहाँ की साढियों की टोइ सगाकर उन्हें चलाई। रेशरी

क्षोड़ी के पास जाकर पुकारा-साढ़े लिये जाते हैं, बाहर करें। ! खोडो ने उससे पूछा कि घेरनेवाले कितनेक सवार हैं ? उसने कहा ''केवल सात प्यादे जा भा बारी चार हैं।'' ये वाहर चढे, बारी हो।

साँढो की लेकर आगे निकल गये ये और ये वहाँ आये जहाँ पाय थेठा हुआ था। बरानर झाने देकर पायू ने तीर छोडना ग्ररू किया.

जिससे डोडों के दस भादमी मारे गये, पीछे चादा वा दूसरे थे।रियां

सर्दोर भा भापहेंचा। थे।रिया ने इसकी पकड लिया. इसके साध

के दसरे लीग भाग गये। पानू ने साहियों की ती छीड दिया भीत सर्दार की साथ लेकर रावी-राव चचकर कोल्हु में आया। डोड

सर्दार को कोटडा में कैंद रक्खा और पानू सी गया। प्रभाव होने पर पानू रहा भीर धपनी घाय की कहा कि त् जाकर शीजाई की यहाँ ले था, कहना कि पायू ने नया महत्त बनगवा है सी आपकी देखने

की बुताया, ये होडी के घोडी पर चढ़ बैठे। इतने में डोडी का

के लिए बुलाया है। घाय ता बुलाने की गई धीर पाबू ने थे।रिया

कस लो श्रीर चुटिनियाँ भर भरकर रुलावे हुए उसे भरोसी के नीचे लाकर राहा कर दो। चादिया उसको लिये नीचे त्राया। इतने में ते। डोडगप्टलो भी रघ में बैठकर था परेंची। पाय ने मुजरा करके कहा-"भाभी, मरोसे के नीचे क्या तमात्रा है, दुक देसी ते। !" वह देराने लगी. तब चाँदिये ने डोड के चुटिकवाँ सेना शुरू किया धीर वह रेजे लगा। डोडगइली देखनी क्या है कि मरोखे क नीचे भाई वैंघा खड़ा है बीर से रहा है। पुकार की कि "पायू यह क्या खेल है ? मैंने ते। तमको देंसी देंसी में बात कही थी। 17 पायू बीला, भागी में भी इसकी हुँसी ही मे ले जाया हूँ, परतु राजपूता की फिर ऐसे बोल नहीं वेलिना चाहिए, ताने देा कपूर्ती की दिये जाते हैं। माधज ने कहा—ग्रद्धा किया, ग्रम तो इसे छोडो ! पायू ने उसके कहने पर डोड को लुडवा दिया थीर वह अपने साई को लिये घर श्राई, चार दिन प्रपने यहाँ रखकर उसे घर की बिटा किया।

इरिया थेररी, जी दोदा सुमरा की साँढियों का हेरा करने की गया था, पौछा प्राया भीर पान से कहा कि वे साहिया ता प्रापक हाथ बाने की नहीं हैं क्योंकि दोदा जबर्दस्त बीर उसका राज्य भी वढा है। बीच में पचनद बहुता है धौर दोदा रावण प्रसिद्ध है। धपने यहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। पाधू ने कहा कि चलो सभी तेः सिरोही पर्ले. यहाँ से लीटते हुए समभा लेगे। घाठ सवार धीर नना हरिया पैदेल सिरोद्दी पर चढे। बीच से ब्रामा वायेले का इलाका पढवा था। उसका प्रताप वढा हुया था. परत ये भी सब करामाती ये। पादिया योला--राजा ! श्राना यहाँ रहवा है और उसपर मेरा बैर है से दिलवादोजिए। तब वे सब धाना के बाग में जा उतरे। माली जाकर पुकारा कि कई सवार वाग में बान वतरे हैं और सारा वाग

में हकोत र्नेक्सी की स्यात १७४ बजाड दिया है। सुनवे ही घाना घढा, पानू से लडाई हुई घीए वह (धाना) साधियों समेव मारा गया। भाना के प्रत्र की पाय ने कष्टा कि तुमको भी माहँगा, वर्ष उसने भयभीव है। अपनी माता का सारा गहना लाकर पान को भेंट किया धीर प्राच वचाये। उसकी टाका देकर राती-रात पावृ सिरोही जा पहुँचा श्रीर रात की कप्तलाया कि तुम यह मत जानना कि पायू मुक्तसे मिलने की श्राया है। नहीं, तुमने मेरी यहन पर चानुक चलाये हैं, जिसका उदहा होने झाया हैं। तन तो राव भी अपना साथ जीड सुकारने पर आया, लडाई हुई। पायुने चादियाको कह दियाकि राव की सारनामद. कीइ कर लेना । देवही के पहल से मादमी मारे गये भीर राव कैद

कहा—''बाई । तुन्हारे वाप को मेर माई ने मारा है, से हठो, खीकाचार करें।'' बायेजी न पदना दिया (रोने बैठी)। पानु जीमकर सनार हुया, चाँदिये से कहा—चलो, ध्रम होटे की साँदियों लाकर सतीजी को हैंने, नहाँ सगे हेंसवे धीर साने देते होंगे। हिरया को खागे कर लिया। मार्ग में मिर्जारतान का राज खाता था, बहाँ पहुँचे। मिर्जा के बाग में कोई नहीं उतर सकता था। यदि कोई जाकर ठहर जाता तो मारा जाता था। इसका भी राज्य नहां था। पानृ ने वाग ही में आंकर देरा दिया खीर सारी याहिका

पाणू राठौड़ की वात १७५ की उनाड़ा। माछी ने जाकर खान के पास पुकार मचाई कि कोई राजपूत बाग में श्रा उत्तरा है, उसने सारा बाग तेड़ मरेड़कर विष्यंस कर दिया है। सान ने पूछा "वह कैसा राजपूत है!" माजो योखा—महाराज हिंदू है और बाई ओर की पाग बांधे है। खान ने कहा—उसने श्राना वावेडा की मारा है, प्रपने उसे नहीं पहुँच सकते। रस्तुत्वहाह का नाम जो बोड़ा, कपड़ा, सेवा खेकर वहां श्रीर पाषू से धान मिला। पायू ने प्रयन होकर श्रीर तो स्था भेंट कोर हो के बारते रख

लिया। वहाँ से चल्ले, पंघनद पर भावे। चाँदिये से कहा कि देख ! पानी कितनः गष्टरा है ? चांदिया ने चतरकर जांचा और शेला कि वासी गहरा है, उतर नहीं सकेंगे, यहां ठहर जाइए। जय साँडियाँ इस पार आवेंगी तब धेर लेगे। पायू ने अपनी माया दिखलाई, थेरी प्रॉख खेखे ते क्या देखते हैं कि नदी के दूसरे सद पर खडे हैं। बादिये ने परचा पाया। हरिया बाला, धार साँडियों के टेलि की पेर ली। श्रीरियों ने रैबारी की है। पकडकर षांघ लिया भीर साँडें लेकर पान के पास धारे। पान ने रैनारी को छुड़ाकर एक योड़े फेंट पर चड़ाया धीर उससे कहा कि तू जाकर कह दे कि सांटों के टेक्ने की खिये जाते हैं से। बाहर चढें। रेपारी जाभर बुकारा ''मिहरवान सलामत ! सौहियाँ लिये जाते हैं।'' दादा योला--भरे काम के खाये। बाज ऐसा कीत है जो मेरे साँहाँ को ले आवे ?" रैवारी ने धर्ज की महाराज ! राठीड़ ने ली है धीर भदलाया है कि यदि हिम्मत हो ते। जल्दो ब्याना। देादा माध जाड़कर घड़ा, पान तो साँडों की श्लांककर मट से नहीं के उस पार र्ष गया। दादा भी बद की खाँवकर पहुँचा, मिर्जा सान के गाँव में न्याया थीर सम कहा कि राठौड़ी ने इमारी माँदें लो हैं, तू भी

में हमोत नेमसी की च्यात १७वं हमारे साथ याहर में चल । मिर्जा दोदा का चाकर या, साथ है। क्तिया, परंतु फहा कि झामे जाना झन्छा नहीं है। सांहों की पावृ राटीड़ से गया है। पाड़ी का मारते हुए भी घपने उसे न पहुँच सकेंगे । पीछे फिरना ही अच्छा है, क्योंकि जिस पान ने भाना वाधेला की मोरा वह तुमसे नहीं मारा जावेगा। पीछे ध्रपना सब दलनल

जीहकर उसपर घटना। देदा पीछे फिरा धीर घपने नगर में माया, पावृ उसकी साँढों की लिये सीडों के ऊमरकोट के निकट से निकला, सोढा राष्टा की बेटी मतोरो में बैठी हुई घी। उसने पायू को देता त्व दसने भवनी माता को कहलाया कि वावू राठौड़ जावा है। मेरा विवाह उसके साथ कर दे। वे। अप्टला है। से। दी की माता ने ध्रपने पति से कहा थीर राखा ने ध्रपने घाटमी भेजकर पायृ की कहलाया कि द्याप हमारे यहाँ विवाह करके जासे। पायू बोला ग्रमी ते। साँड्रों को लिये जाता हूँ, पीछे ग्राकर

विवाह फरूँगा। सोढा ने मारियल भेजा, वसके झाश्मी पायृ के विलक कर नारियल चने दे सगाई कर बाये। दरेरे प्राकर पायृगोगादेव से मिला। गोगा हैंसी में कह रहा या कि केल य का माना दे|दा की सांटें लेकर कव द्यावेगा, इतने में ते। इरिया ने पहुँचकर कहा ''वाई को मालूम कराख्रो कि पायूजी ने देौदा की साढ़ियों का टोला तुमको ला देने का सकल्प किया था सो ले भागे हैं उन्हें सँमाल थे। । गोगा ने सब साँड़ों की सँमालकर से ली, परंतु उसके मन में यह सदेह रहा कि दोदा जैसे जबदेख की साँढों को पायृ कैसे ला सकता है, दूसरो जगह से ले आया होवेगा। गोगाने पायृ की गोठ दी और मली मीति सत्कार किया। दूसरे दिन वोला कि ''पायूजी ! मेरा किसी के साथ बैर है । यदि तुम घोड़े दिन यहाँ रहा तो में अपना वैर ले सकूँगा। पानू ने कहा-- प्रहुत

ठीक. रह जाऊँगा। गोगा ने कहा कि प्रभात में शकुन लेंगे, जेा शकुन भले हुए ते। खडाई करेंगे। पानू बोला-जी! शकुन कैसे, धाप जब चढेंने तभी फतह कर आवेंने। नोना कहता है—''धपनी घरती में शकुतों पर विश्वास है श्रीर लोग उन्हें मानते है।" प्रभात होते जब देानी घोडियों पर चढकर शक्तन होने की चले, परंतु कुछ भी शकुन न हुए, तब वे एक वृत्त के तले जाजम विह्याकर सा गये, दासने (पग-वंधन) लगाकर घाडियाँ घरने का छोड़ दीं। घोड़ी देर पीछे आगे। गोगा ने कहा मैं घोड़े से भावा हुँ, अब घर की चलें। पासू बोला "आप बैठिए, मैं ले आता हूँ।" गोगा ने फिर कहा कि आप बड़े हैं, यदि अवस्था में छोडे हुए देा क्या, जाप बैठिए। पायू ने फड़ा कि यह तो सत्य है, परंतु आप वृद्ध हैं और में जयान हूं। पामू घोड़े लेने की गया से क्या देखता है कि दें। याय खड़े हुए हैं और घोड़े चर रहे हैं। इसने यन में विधारा कि यह गोगा ने मुक्ते करामात दिखलाई है। उसने पोछे लीटकर गोगा से कहा कि घेरड़े नजर नहीं द्राये, कहीं दूर चक्षे गये हैं, सुफको दीर मिली महीं। फिर गोगा हाय में बर्ला पकड़े दुँदने की गया, क्या देखता है कि जल काथक बड़ा है।ज भरा हुआ। है, जिसमें एक नौका में बैठे हुए दोनी घोड़े जल में तैर रहे हैं। यह है।ज यहत गहरा है। गोगा समक गया कि यह पायू की करामात है। पोछे फिरा, पाबू ने पूछा कि घोड़े मिले १ गोगा बोला कि मेरे मन में जी संदेह या सो दूर हुचा, अब मैंने तुमकी पहचान लिया। फिर दोनें। मिलकर चने, घोड़े वहीं खुले हुए चर रहे थे; ये सवार होकर घर भाषे। गाउँ जिमाकर पायुको विदा किया और वह कोल्हू भाषा। पानृफी अवस्था १२ वर्षकी दुई थी, सोटों ने पत्र भेजाकि

जान बनाकर च्याइ करने की शीव आक्री। यहाँ मी जान की

तैयारी हुई। जिंदराव खोची, गेरगादेव धीर वड़े भाई वृडा की बुलावा (सिरोही के राव की भी निमंत्रक भेगी, परत वह बाया नहीं। क्सी बर्से में चरिदया थेरी को वेटी का भी विवाह था, सेर वह तो वहीं रहा धीर ट्रमरे सब साथ में गये। मार्ग में यहत बुरे शक्तन

गेंद्रलेख नेवामी की ख्यात

245

हुए। शक्त-पाठकी ने कहा कि पोछे फिर जायो, विवाह दूसरे ( विवाह का दिवस ) पर रक्ता जावे। पान घोला — मैं हा कहापि पीछे न फिरूँगा: क्योंकि ऐसा फरने में लोग हँसेंगे कि पाय वैज महा स्थारह गया। इतना कह यह ते। चारो वटा धौर दूसरे सब वहीं से लौट गये। देा घड़ो रात गये पान घाट (नगर) में जा पहेंचा। सोडों ने मलो माति विवाह कर दिया। भेरे फिरकर पाय पीछा जाने खगा तन सीढों ने कहा "आपने हमारे में क्या कसूर पाया कि इतने शीघ ही चलने का विचार करते हो ? गोठ जीमी नहीं, पाहुन-चारी हुई नहीं, दी चार दिन रहिए, फिर दहेज देकर थिदा करेंगे।" पापू ने कहा कि आते हुए इसकी राक्षन अच्छे म हुए थे से। एक बार ते। आज रात ही की घर वसे जावेगे. फिर जद पोछे द्यावें तन सारी रीति भाँति करना। से। दों ने कहा ''जे। भावकी इच्छा ।" पायु सवार हुआ दी सीडी कहने लगी कि मैं भी साथ ही चहुँगों से। रथ चढ़कर वह भी साथ हो लो । ये राते। रात कीएह में धाये, हुर्प वधाई बँदी और महस्त में आकर सीये। जिंदरात खीचों ने पीछे लीटते समय मार्ग में कालेजे चारण के

क्षारह म काप, घप वधाइ वदा आर महल म जाकर साय।
जिद्दाव खोचां ने पोछे लीटने ममय यागे में काछेड़े चारता के
पशु घेर लिये। माले ने माकर एकार मचाई कि जिदरान खोचो सब
नीवा की लिये जाता है। सुनते ही चारबी जाकर यूटे के पास
कृको कि ''यूडा वाहर पट! मेरी नीवें खीची लिये जाता है।'
यूडा वोला ''वाई! मेरी कॉकें हुएती हैं, गुक्खे तो काज चढ़ा नहीं
जाता।' वय चारबी कूकती हुई पाचू के महस आई। चॉदिये को कहा

१७६

"चॉदा ! मेरी सब गैवि सीची लिये जाता है, तू छोड़ा दे।" चाँदिया बीला—"कृत्रे मत! पावूजी पधारे हैं।" पाबू ने भरोसे में से उसकी देखा. पूछा कि क्या है ! चाँदिया ने उत्तर दिया-काछेली चारको के पशु खोची जिये बाता है, वृजा वाहर नहीं चढ़ा। पावू ते धोडी लेते वक वचनवद्ध है। चुका था: कहा, बोडे पर सामान कर। सवार तथा, साता भाई थारी और २७ (थारी) जनीतियो की साथ लेकर सोचो को जा लिया; सहाई हुई, सोची की बहुत से प्रादमी मारे गये ग्रीर पायू सब गाँवों की छुड़ा लाया। गाँव कीज में धाकर फूँजवा नामी छुएँ पर ठहरा और वहाँ पशुभाँ की जल पिलाने का श्रम किया गया, परंतु जन्न न निकाल सके। चारणी ने कहा ''बढ़े राठीड, जैसे तुने इनकी छड़ाया है वैसे ही पानी भी पिला दे !" तव ते। पायू स्वयं चरस खोंचने की जा लगा, जल निकालकर वित्त को पिलाया। पीछे से चारवी की छोटी वहने बुड़े को पास जाकर प्रकारी "बृडा! बन तुकव तक जीवा रहेगा ? पायू शेर सारा गया।" इतना सुनते ही युटा क्रोध के सारे जल उठा. सत्काल सवार होकर सीचो की जा लिया और कहा-"धरे पाय की मारकर कहाँ चला जाता है। ठहर जा !" खीची सद्दम गया धीर कष्टने लगा कि पानू ते। धन (पशु) लेकर पीछे फिर गया है, आप क्यो खड़ते हैं? बुड़ाने प्रसकी एक मात न सुनी, लड़ाई हुई, बूढ़ा काम बाया । तथ सोधी ने अपने साथियों से कहा कि इमने पात्र की मारा नहीं, यदि वह पोछे फिरा सा अपने की छोड़ेगा नहीं, इसलिए चलकर उसे मारना वादिर । यह पोछे फिरा धीर कम्मा धार्रधार के पास कुंडल गया, वससे मदा कि ये राठीड़ तेरी घरती दवा लेंगे, घत. घाज तू हमसे मिल जावे दे। अपने चलकर पायुको मार ने । कम्मा ने भी छोचो का

मॅहहोत नैयसी की स्यात १८०

साध दिया। दोनी घड़कर पायू पर घाये। पायू ने गै।वों को जल पिना-कर छोड़ा ही घा कि उसको खेड़ ( घूल ) उड़वी टुई दिसलाई दी। उसने चौदिया से पूछा कि यह धूल कैसी है ? वह बीला--महा-राज ! सोची भाया । पहले जब लड़ाई हुई यो तो चाँदिया सीची

पर खड़ का प्रहार करने ही को या कि पाय ने उसकी तलवार पकड़ ली थीर कहा--मारना मत ! वाई रॉंड हो जावेगी। तब चाँदियाने कहा याकि आपने अच्छानहीं किया। अय तो पाय

ने रोत माडकर मगड़ा किया, खुर खड़ वजाया स्रीर सातों भाई थोरी अहेडी थीर २७ जाति के महेडियी समेत पाय काम आया. सोढी सवी <u>ए</u>ई थीर खोचो थीर पेमा ग्रपने ग्रपने ठिकाने

ु इस स्यात से तो यही पाया जाता है कि पायू ग्रीर उसकी बहन सेतनायाई घाँघल की विवाहिता स्त्री के संतान नहीं थे। सीची के साथ उद में मारे जाने के भाव का, चारण बीकीदास का कहा हुआ, पाबूका गीत-

ग्रथम नेह मानी महा क्रोध भीनी पहुँ त्राभवमरी समस्मोक लागे। " राय कवरी बरी जेग वागे रसिक, वरीये कवारी लेग वागे ।

" इये मगल धमल दमंगल बीरहक रंग तु ठीक मध जग तुरो । " सपण बठी उसुमवोह जिण माड्सिर विसमवस माड सिर काहबडी ।

" करण श्रुखियाम चिंदुया भर्जा कालमी निवाहण वयण भुज घाँधिया नेत । पचारा सदव बरमाल संप्तिया राठां किरमाठ संप्तिया खेत ।

" सर बाहर चढे चारणा सुरहरी, इवै जस जितै गिरनार थान ।

" विद्वह दल खीचिया तखा दलविमाडे, पौडियो सेल रणमीम पाइ।"

मावार्य-पहले तो धार्नद के साथ तय क्वरी को बरी धीर उसी पोशाक से जैंग किया। जिस मलक पर भीड़ वैंदा या उसी पर लड़ प्रहार हुए । पैवारी ने वरमाल से पूजा की और खला ने खेत में तलवारों से पूजा ।

अपने वचन का प्रतिपालन कर चारणों की गाँवें लुड़ाई थीर खीचेवों के दल के। भंजन कर पायूजी रखसेत में सोया ।

को गये।\*

ढोडगहती बृद्धे के साथ सती होने लगी थो, परन्तु उस वक्त उसकी सात मास का गर्भ था। लोगों ने मना किया वद उसने छुरी से प्रपना पेट चोरकर वालक को निकाल एक धाय के हवाले किया थीर प्राप पति के संग जल गरी। वह बालक पेट फाइकर निकाला गया या इसलिये उसका नाम करडा प्रसिद्ध हुआ। उसने जिंदराय की

सारकर प्रपने बाप और काका का वैर लिया और कई दिनें तक राज करके गुरु गोरखनाय का चेला वनकर सिद्ध हो गया! वह

श्रव तक जीवित है।

पाव राठौड की वात

8=8

## वारहवाँ प्रकरण

#### संगमराव राठौड़ संगमराव गुजरांत के खामों वीसलदेव बावेले का प्रधान था।

( पोसलदेव यापेला सं० १३०० वि० से सं० १३१८-१६ तक गुज-राव का स्वामी रहा था।) उसने कुछ द्रव्य इजम किया तो गीरा घादल फटक जोडकर उस पर चढ आये. वडो लढाई हुई. संगमराव मेहचे श्रीर जालोर के बीच अपने देश से जा रहा। सार्वत नाम का सहायच चारण ठट्टे के यादशाह के दर्याई घोड़े का चरशादार द्या, यह उस घोड़े की ले भागा। बीन दिन तक बरायर चलता रहा, जब धक गया तो संगमराव के गाँव रेवलाँ मे आकर रात को ठहरा। घोड़े की घोड़िया की वृधाई, ख़ुलकर एक घोड़ी से जा लगा: सार्वत की काँस खुली ते। देखता है कि घोड़ा घोड़ी पर सवार हो गया है। वह इसको पकडकर पोछा लाया धीर प्रकार कर कहा कि-"ठट्टे के बादशाह का दर्बाई घोडा घोडी से लगा है, यदि कोई यहाँ होने तो सुन लेना !" फिर धसने उस घोड़े का ले जाकर चित्तोड के राखा के नजर किया। राखा ने प्रसन्न होकर चसकी एक गाँव शासका में दिया। (रेतला में) दस घोड़ी के पेट से एक बढ़ेरी पैटा हुई थी। सगमराव का विवाह ऊंडल में हुआ या। इसकी ठकराणी का नाम अपचानग्रा और साले का नाम विसनदास (विष्णुदास) था। एक बार विष्णुदास ने संगमराव के पास ब्राकर वह बड़ेरी माँगी। कहा-मेरे भाटियों के साथ वैर है, से। इस घोड़ी पर चढ़कर अपना बैर लेने के पश्चात् पीछे ला दूँगा। संगमराव ने टालाहुलो की, परंतु ग्रंत में विसनदास बद्धेरी

पीछे बछेरा दिया। विसनदास ने फिर उसकी हरे जी चराकर तैयार की ग्रीर पाँछे संगमराच के पास भेज दी। संगम श्रमल

2⊏3

पानी चढ़ाकर पोडी पर सवार हुआ और उसे ख़री फैंकी तब जाना कि घोड़ो वैसी नहीं, इसने ठावा दिया है। विसनदास पर क्रोध किया, उससे बछेरा मँगवाया। उसने पीछे कहलाया कि तुम बह-मोई हो इसलिये घोडी ले गये. परंतु बछेरा मैं नहीं दुँगा। संगम ने एक म साना थीर लड़ाई करने को तैयार हुआ, तब उसकी खो ने कहा कि फाप क्यों लडाई करते हैं, मैं जाकर बछेरा ला दूँगी। वह पोहर झाई, भाई के पास वछेरा माँगा धीर बोली "भाई! में यष्ट समभूँगो कि यह बहेश तूने मुक्तको दहेज ही दिया या।" विसनदास ने न माना, तव आचानख ने भाई पर धरखा दिया। दे एक दिन भूखी रही, परंतु माई ने न माना। वह वहाँ से चल दी, धारी एक गाँव मे वहँचकर स्सेर्ड वनवाई भोजन किया, फिर भ्रमने साथ के लोगो से पूछा कि भ्रव क्या कहाँ ? मेरा पति ते। साले से घोड़ा किये विना मानेगा नहीं: मैंने उसके। लडाई करने से रेका भार थोडा लेने के वास्ते पोहर ग्राई ते। आई वे भी नहीं समका। लोगो ने कहा कि जैसी बुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। यह प्रन्छे प्रच्छे ठिकाने। मे गई, परंतु किसी ने उसको नहाँ रक्ला। गाँव मेख में रामचंद ईदा राजपूत रहता था। वह उसके यहाँ गई ( धीर चसे भपनी कथा सुनाई)। वह बीला, तू सुत्री से यहाँ रह। तू मेरे सिर के साथ है। तब आचानवा ने यह दोहा कहा-'देसी वीरद वृ

कड़ा काही रालांसि रेह । जंडल रे प्राचानशे के भेलूं रेई देह ॥" ( यदि फोई धापत्ति धाई वो बाचानस का सरीर भी भेल

में पढेगा।)

१८४ गुँहपोत नैबसी की ख्यात

जर से झापानव रामचंद्र के पर में झाकर बैठी तर से ईदे

सब सजे सजाये तैवार रहते थे। इह महीने योजे कि संगमराव
के गाँव का एक जोगी ईदा के गाँव झाया और रामचंद्र के यहाँ

मिचा मौगने की गया। झायानव ने उसको पहचाना और दासी को

मेजकर भीतर बुलाया। इसे देखते ही जागी बाला-"माता प्राचा-नस् त्यद्वां कहाँ से आई १' ज्यने कहा ''बायसजी! मेरे जिए क्या प्रसिद्धि है 🏰 वावा वाजा—प्रसिद्धि यहाँ है कि घाडा लेने के वास्ते पीइर गई है, से। लेकर आवेगी। उसने जीगी के एक रुपया और एक वस दिया और सत्कारपूर्वक रात रखकर विदा किया भीर यह भी कहा कि ठाकुर को मेरी और से यह समाचार सना देना कि "तुमने मेरा कुछ भी मान न रक्ता, साले की मारने के बास्ते तैयार हो गये, तब मैं पोहर धाई। पीहरवाली ने भी मेरी धात न मानी. लाचार में रामचंद ईदा के पत्ले लगी हूँ, सी अब ठाकुर मेरा नाम न खेवें। " जेम्मी ने यह सब वृत्तांत संगमराव को जा सताया और पछा "वावा! धाचानवा कहाँ है ?" संगम ने कहा-''बलेरा होने के बास्ते गई है।" जीमी बीला—''बलेरा ते। दिया महां धीर वह तो रिसाकर रामचंद्र ईदा के घर में जा वैठी है।" यह सुनते ही सगम ने नकारा वजवाया धीर कुंडल पर चढ़ धाया भाइयों ने समभ्याया कि पहले ते। क्षों का वैर खेना चाहिए, तद वह मेल ग्राया । जीगी की विदा करने के पीछे धाचानव एक घाती में मॅंग के दाने धरकर उसे वाजोट पर रख दिया करती थी। एक दिन रात को कक्त वाली में को मूँग चळवने लगे। रामचंद्र उस समय सोयाहुआ, द्या: अप्रचानस्य ने उसके पाँव पर इत्रस धरकर उसे जगाया थीर कहा-''ठाकुरां बढेा! कटक श्राया।" उसने पूछा-"कहाँ है । मेरे बंधुवर्ग कई दिन से शख सँमाले तैयार येठे रहते

ई।" धाषात्मा वेली—जन सूँगी की छोर देखें। ! रामचंद्र ने भी जब सूँगी की चल्लाते देखा तो पूजा कि यह क्या बात है। उसने कहा थीर घोड़ों की टार्पों के पढ़ने से मूँग जललते हैं, वह तुम्हारी सीमा में छा पहुँचा है। रामचंद्र ने कीठड़ी में धाकर ढेल दिवाया, लोग इकट्ठे हुए। ईदा छीर संगम में युद्ध ठना धीर रामचंद्र २७ राजपूरी सहित खेत पड़ा। धाषात्मा ने धाकर संगमराव से सुनरा किया धीर कहा "राज! हाव तुम्हारा और शरीर हैदा का है।" फिर उसने धपना दाहिता हाव काटकर संगम को दे दिया धीर धाप ईदा के साव जल सरी।

फिर संगमराव कुंडल पर चड़कर गया और विसनहास को कहु-साया कि तुमारा घहेरा है। इसने अपनी दूसरी छोटी बहन का विवाह संगमराव के साथ करके बछेरा उसे टोके मे है दिया। कुछ समय पीछे वह बोसलदेव की चाकरी में गया है। बोसल बेला कि पिककार है सुफको कि संगम ने तेरे साथ ऐसा वर्दाव किया। विसनदास ने कहा—क्या करें उससे पहुँच नहीं सकते। बीसल ने कहा कि मैं अपनी सेना देता हूँ। विसनदास की ज लेकर चला। संगम इस वक्त अपनी ससुराल ही में था, विसन अपने गढ़ के द्वार लुसवंकर एकाएक भीतर सुसा और इसे का द्वाया। घोड़ी की काटकर संगम संमुख हुआ कीर यहां खेत पटा।

संगमराव के पुत्र मूल् ने वीसलदेव से पैर बहाया, असके उप-द्रव की एक पुकार रोज वीसल के कानों पर पढ़ने लगी। असने सेना मेजी बीर कई प्रयक्ष किये, परंतु मूलू द्वाध नहीं खाता था। एक बार सीची धारू धानंश्रीय का वीसीडा चारण बीसल के पास धाया, असने उसका बहा खादर किया। एक दिन एक इजार रुपये की बाजो स्रगाकर दोनों चीपड़ खेलने संगे खीर यह सर्वे ठहरी कि जो राजा

में हबाोत नैवासी की ख्यात १८६ हार जावे ते। १०००) चारण की दे देने थीर जी चारण हारे ते। मूलू को ला दिसावे। चारख वोला—महाराज! मैं ता मूलू को नहीं पष्टचानता हैं। राजा ने कहा-वह बड़ा राजपूत है, तेरा बुलाया सथा सवस्य सा जावेगा झीर जो कदाचित् न सावे ते। कोई इर्जनहाँ । -चारत वाजी हार गया। राजाने घपने ब्रादमी उसके साथ दिये थीर वह मूल के गाँव पहुंचा। मूलू बढ़े घादर के साथ उससे मिला धीर उसके भोजन के वास्ते सीच ( वाजरे की सिचड़ी ) बनवाया, परंतु चारण ने न साया। मृत् ने कारण पूजा ते। कहा कि मैंने हुमारी राजा बीसलदेव के पास एक इजार उपये में हारा है इसलिए जी त एक बार चलका राजा से मुजरा करे तो तेरे यहाँ भोजन करूँ! मल बोला-"बहुत ठीक, परंतु सूने बहुत बोड़े द्रव्य में मुक्ते हारा, बह क्षा मेरे बिए साख रुपये भी खर्च कर देता। खैर, मैं तेरे कहने से चलूँगा।" बीसीडे ने भोजन किया भार बिदा होकर पीछा यीसलदेव के पास भाया भीर कहा—'वाप ! मृत् तो भावी नहीं।'' एक बार सोमबार के दिन राजा बीसत चौगान खेलने की चढा. खसी वक्त मृलू भी उसके साथ में धान मिला धौर पृछा कि वीसे।डा कहाँ है। किसी ने चारण की ब्रीर उँगनी उठाकर कहा कि यह समारी के हाथी के पास राजा से वार्ते करता हुआ जा रहा है। मृलू ने घोडा बढ़ाया भीर बरावर आकर बोसोढे से राम राम किया. विगत । श्री मूलू श्रसवार सगला देखे सांगउत 🕫 तव बीसीढे ने कहा महाराज मूलू हाजिर है । राजा ने उसको तरफ देखा तेा मूलू ने मुजरा कर यह दोहा कहा—''जाडी फीजो जैघ वीसल की चहरें वला। सेल तुहालो तेय सुरताये डर साँग उत ॥" (हे साँगा के पुत्र, जहाँ बोसल की बहुत सी कौजें हैं वहाँ तेरा वर्छा सुरताण के हृदय

मूलू चलता हुआ। भीछे राजा की सेना लगी, हुक्स हुन्रा कि जाने न पाने, थोडी दूर पर आगे एक नाला आया, उसे फूदकर मूलू का घोड़ा तो दूसरे किनारे पर जा खड़ा हुआ और राजा के सवार इधर ही सदे ताकते रहे। जब यह खबर राजा के पास पहुँची कि मूलू श्रद्धता चला गया ते। उसने बाह्या दी कि ''हमारे घोडी के कान काट डालें।" बस वक्त बोसोडे ने देाहा कहा-"तेजा लगते। खार बाला बोसलदेव के । उत्पर ला प्रसवार सांके भय सांगावते ॥" (राजा के घोड़े ते। यहाले तक पहुँचे परंतु उनके सचार भय के मारे शंकित है। पार न जा सके।) तक तो राजा ने घोड़ों के कान काटने का निपेश कर दिया थ्रीर वीसीडे से कहा—''तूने हमकी चिताया क्यों नहीं कि मूखू आवेगा। वोसीडा वेखा-महाराज ! ऐसा वे। किस वरह कहा जासकता है। मृजू ने मुक्स कहायाकि तूने बहुत थोड़े रुपयों में मुक्ते हारा, यदि मैं राजा के नजर आऊँ ता मैरे तो बास रूपये देने की भी वह वैदार है। राजा ने फिर दूसरी बाजी छगाई श्रीर कहा यदि मैं द्वारा ते। तुक्ते एक लाख रुपये दे दूँ गा भीर जी तुद्दार जाने ते। यद में मूल की लाकर सुकते मुजरा फरवाना । बीसीटा ने कहा-गढ़ में वह कैसे झावेगा ? राजा नै उत्तर दिया कि आवे ते लि आना, नहीं आवे ते। न सही। नह याजी भी चारण हार गया, मृत् को पास पहुँचा और उससे कहा-"मैंने तुफ्तको लाख रुपये में द्वारा है, इस बार गढ़ में आना .पहेगा।" मूलू ने उत्तर दिया-मुक्ते गड़ में कीन जाने देगा ? परंतु जी भासकाती भाकर हुँहुँगा। चारख ने पीछा भाकर राजा से कदा— "याप ! कोट में मूलू कय ब्रावे, मैंने ते। यहत छछ कहा, परंतु उसने न माना। "यह सुनकर गारा वादल ने मृखु के खिए

१८८ मुँहियोव नैयानी की ख्वाव

हँसकर कहा—"यदि झच्छा राजपूत होता ते। जरूर धाता।"

एक दिन भारों के महीने में मूलू सवार होकर पाटण आया और

एक माली के धर के पिछवाडे राडा रहा। इस वक्त मेह बरस

रहा था, सिर पर ढाल रसकर वह एक परनाले के नीचे राडा ही गया। माली ने मालिन की कहा कि देरा। परनाले का कैसा शब्द होता है। माली ने उठकर देखा ते। एक सवार घोडे पर चडा

हुआ खड़ा है। तथ ते। उसने मालन को पुकारा कि वाहर तो कोई सवार खड़ा है। मालिन येाल उठी कि ''यह तो कोई मेरे मृलू जैसा है जो बाप का बैर छंने के बाते छुक रहा है।'' माली में मृलू जैसा है जो बाप का बैर छंने के बाते छुक रहा है।'' माली में मृलू की घर में लिया। प्रभाव को बह मालिन राजा के यहाँ पृता के लिए फूल लेकर जाने खगी। मृलू ने उसको कहा कि एक बार में भी राजा की देखना चाहता हूँ। मालिन ने उसको को का बेर धारण करवा फुनों की छाव सिर पर रखकर साथ लिया। चलते समय मृलू ने धपनी कटार को भी छाव में रख लिया और महल में पहुँचा। देखा कि राजा वेठा है और वीसोडा चारण भी वहाँ हाजिर है। जाते हुए मार्ग में मृलू ने गारा बादल को बैठे हुए देखा, जिसस उसके पाव डगमगाने लगे। गोरा बेखा—' वादल

का बीज तो नहा है ?" बाइल ने कहा—"होवे, मालिन के घर पर सगम का देरा रहा था।" यह सुनकर मृजू ने महल में प्रवेश किया, छाव सिर से उतारी और चारण को राम राम किया। बारण ने खढ़े होकर काशीप ही और बीसल से कहा—"महाराज। मृल् सुत्ररा करता है।" इतने में तो कटार पकडकर मृजू राजा के पास ला बैठा और बीखा कि "यदि जगह से हिने तो यहीं, मार साल्या।" राजा ने कहा कि किया। यह से हिने तो यहीं, मार साल्या।" राजा ने कहा कि किसी प्रकार छाटो भी। कहा—

देखा। इस मास्तिन को पग ठीक नहीं पहते हैं. क्या यह सगम राज

थपनी कन्या व्याह दो तो छोड़ दूँ। राजा ने बहुतेरा समकाया, परंहु

यसने एक न मानी। वहीं ठाकुरद्वारे में राजकन्या से विवाह कर हाथ पकट यसके महल में लेगया। बीसलदेव ने विचारा कि मृद्यु ने घोखा दिया झीर बहुत यह-कर बात की। यह बृत्तांत गोरा वादल ने भी सना। बन्होंने प्रार्थ-

संगमराव राठीड

रात्रि के समय राजा से खाकर कहा कि ''हम वो इस ध्रममान के। सहन नहीं कर सकते कि मूलू राजकन्या को जबईस्त्री ब्याह सेवे। इस उसे मारेंगे और कुमारी का विवाह किसी और के साथ करा-मेंगे।' राजा वेशा—जैसी तुन्हारी इच्छा। वे दोनो (सामंत) नहीं पहुँचे जहाँ मूलू, राजकुमारी को लिये, सोवा या और पुकार-

भर कहा कि सँगल ना ! मूलू ने सोलंकिनी की कहा कि धव यदि हू बचावे तो वचूँ। वह बोली, में हर प्रकार से हाजिर हूँ। मूलू धवनी की के कपड़े पहलकर द्वार पर था खढ़ा हुआ धीर गोरा वाहल से कहा कि मुक्ते तो निकलने दें। ! सामंत्र (उसकी राजकुमारी समझकर) धलता हो गये, मूलू निकला और वेल्डियर चटकर चलता हुमा। जन गोरा बादल द्वार खोलकर भीतर गये तब क्या देखते हैं

कि वहाँ पर राजकन्या बैठो है, वे द्वाब सींजकर रह गये। स्रोतंकिनी के गर्भ रह गया बा, घव उसका पुनर्विवाह करना चाहा। चीर ते। किसी ने उसकी प्रहण करना स्वीकार न किया; परंतु जालोर के खामी सामंत्रसिंह स्रोतमिरे ने उसका पाणिमहण किया।

जालार के रवाम सामसास ह सामागर न उसका पाजनका प्राप्त पान मृद्ध योजा कि सोलंकियों ने तो सुक्कको बेटी व्याह दो इसलिए प्राय चनके साथ गेरा बैर नहीं, घव तो सोनागिरी से बैर हैं। नित्य देखें देखें ने लगा, परंतु तोनागिर प्रवल से, उनको यह पहुँच न सका। एक बार दसहरे के दिन सोनागिरों की एक दासी व्यासापूरा देवी को पूजने के बात्ते गई यो, उसकी पकड़कर सृद्ध ने प्रापनी होहर १६० मुँ इस्रोत नैयसी की ख्यात

में उसकी गाँठ वाँच ली थैर उसके वस्र पहनकर गढ़ में गया और
सुनसी याने के पास जा छिपा। उसकी कटार उसके पास थी।
पहर रात गये सामंतर्भिंह महल में आया, सोलंकिनी याल परोस-

कर लाई। से।लंकिनी को मूलू के वीर्य से पुत्र उत्पन्न सुद्धा था। सामत ने कहा कि "मूलू के वेटे को ले था।" वह वे।ली कि यह

ती से गया है। कहा— "जया। मैं उसको अपने शामिल जिमा-ऊँगा, मृत् बडा सामंत है। उसके पुत्र को भूठन त्याने से मेरे में भी पराक्रम का जावेगा। उन्हका कावा कीर शामिल मेशन किया। सामंत ने मृत् की वहुत प्रशंसा को कीर यह भी कहा कि वह एक बार अवश्य ग्रुक्त पर कावेगा। मृत् ने विचार लिया कि इसको न मारूँगा, उठकर पास चला आया कीर राम राम किया; कहा "तुके न सारूँगा, न सारूँगा; वैर ट्टा।" सामंतिसह बीला— "वैर ले ले।" मृत् ने उत्तर विया— "लेहा ।"

किर मृद्ध ने दूसरा विवाह कर खिया धीर धरने पुत्र की माँगा परंतु सामंविसंह ने न दिया; कहा—यह पुत्र बुन्हारा है, परंतु संकट के समय हमारे काम आवेगा। एस लहके का नाम कियत या। यह सामंविसंह के पास रहवा; प्रविदिन सीने के घाल में भीजन करहा धीर गिजील से उस चाल की वोड़ डालवा था। एक दिन कान्हड़ देव की छो ने कहा कि "राज घालो वीडवा है।" कौंचल ने गिलील चलाई, गिजीलिया रायी के कान पर जा लगा, घूटो यी, कान ट्र गया, परंतु उसने कौंचल की लुद्ध न कहा। इसी धर्में में मुलवान धानाइदान (रिज़ली) जालीर पर चड़ धाया। सीनिगरी के साथ लड़ाई हुई, कौंचल सीड सुरा पर ( सबसे धागी) या, साव पीस राई सुदा करार एकड़कर काम धाय। ( २७ दुकों को मारकर मरा)। चलकी माता ने यह वफ कहा कि "येटा कौंचल!

### तेरहवाँ प्रकरण

# खेतनी अरड़कमलात ख्रीर भटनेर की वात

भटनेर में बादगाइ हुमायूँ का घाना रहता घा। चस वक्त खेतसी मे एक कानूनगे। आकर मिला और कहा "यदि तू मेरी सहायता करता रहे ते। तुक्ते गढ़ दिलवाऊँ।" इस कानूनगा की निकालकर उसकी जगह दूसरा नियत कर दिया गया या उस जलन के मारे वह खेतसी के पास व्याया था। खेतसीने कडा—मली थात है. मैं भी यही चाहता हूँ। ग्रापने काका ग्रीर वादा पुरसमल कांधजीत झीर दूसरे कई राजपूती की साथ ले कान्नगी को धारो कर वह चढ़ घाया। मार्गमें जाते हुए देखा कि एक सिंहनी किसी जानवर का सिर लिये जा रही है। राक्तनो ने कहा कि गढ़ ते। तुम से लोगे, परंतु तुम्हें उसे छोड़ना पद्येगा । स्रेतसी बोला कि ''एक बार जा की बैठे': फिर रहे या जावे।" (कानृतगी पहते गढ़ में चला गया था।) जब ये गढ़ की नीचे पहुँचे ते। कानूनगा ने ऊपर से रस्सा फेंका, खेतसी भ्रपने साथ सहित अपर चढा भीर गढ़ ले लिया। दस वर्ष सक वह गढ इस को श्रिपिकार में रहा। बढ़गच्छ का एक यती वीकानेर में रहता था। इसके पार्ट कोई श्रन्छी चोज शी । राव जैतसी ने वह चोज इससे भौंगी, परंतु यक्ता ते दी नहीं तब राव ने उसको मारकर वह वस्तु ले ली। फिर कामरों ( हुमायूँ का माई जो कावुल में राज करता या ) हिंदु-स्तान पर चढ भाया। उस यती का चेला उससे भागे जाकर मिला. थीर फहा "ग्राप चघर चलें ते। सटनेर का गढ़ द्वाघ धावे।" कामरों ने कहा कि "उधर जल नहीं है।" चेला बोला कि "जल

मुक्तसे भाषा।" कामराँ उसकी साघ लिये भटनेर की चला, मार्ग में जल न मिलते से कटक भरते लगा तब यती ने चेत्रपाल की श्राराधता की। सेह बरसा श्रीर जल ही जल है। गया। ये भट-नेर पहुँचे, खेवसो भी श्रमीनो कर मिला। इन्होंने उससे श्रमुवे माँगे, पसने मेज दिये; परंतु वे शाही फीन की मार्ग से भटकाकर जंगली में ले चले । बागे बागे कामराँ और पीछे पीछे रोतसी चलता या। कासरों के साथियों ने कहा कि ''गनीम पीछे पीछे प्राता है।'' तब सुकों ने पीछे फिरकर खेतसी को मारा। सर्यकर युद्ध हुआ, कई धादमी नारे गये। कामराँ, मटनेर में धपना जाना रख, बीकानेर ध्याया । राव जैतसी ने उससे युद्ध किया धीर राव की छाना मारा. तुर्क बुरे हारे थें।र कामरा भागा । राव ने बांडी से चढकर धह-मदाबाद तक राज किया। ठाइउसी वे जैतसी के नाम पर जैतप्रस्थाया ।

एक दिन मटनेर में महकाली के मंदिर के पास ठाक्ररसी (राव जैतसी का पुत्र) और धइमद (शायद भटनेर के किलेदार का नाम हो ) ने मिलकर गाठ की, श्रीर काली के चढाने की भैंसा तैयार किया। ठाकरसी ने साँगा भाटी की कहा कि "लोह कर !" इसने लोह किया, भैंसे का सिर लटक पड़ा, जिस पर ठाकुरसी ने शकुन विचार-कर कहा कि गढ़ लेगे। फिर वह जैतपुर चला साया। भटनेर का एक तेली जैतपुर ज्याहा या । अब वह तेली ससुराल में स्राया ती ठाकुरसी ने उसकी वहां खातिर की । एक दिन घटमद कहीं धपने पुत्र का विवाह करने गया था, गढ़ की रचा के वास्ते अपने भाई भीरीज की छोड़ गया था। ठाकुरसी चढ़कर गया धीर रात्रि के समय गढ़ के नीचे जा पहुँचा। तेली से शर्त भी हो, उसने ऊपर से रस्सा फेंका, जिसके बाधार से ठाकुरसी ध्रपने साधियों सदित 83

१-६४ मुँहयोव नैयाती की स्थात
गढ पर चढ गया। लढाई हुई, फारेड मारा गया भीर गढ हाथ
आया। कन्यायमनजी की दुहाई फिरी और राव (जेतसी) ने
यह गढ ठाकुरसी की दिया। समय पाकर ठाकुरसा का शरेर छूटा
धीर वाच चसका उत्तराधिकारी हुआ। नैतपुर उसस ले लिया

गया और बाप व नरहर मन्तेर में रहे। बादताही जाकरी करता हा। बाम के मरने पर उसके पुत्रों से महाराज राजसिंहनों ने बह घरता लेकर बोकानेर के स्थिकार में की, वे भाहता में श्राकर वह घरता लेकर बोकानेर के स्थिकार में की, वे भाहता में श्राकर

वह घरता नकर वाकावर ज अवस्थार के स्वानित ने सुर्वेद यो कानेर-गुढ़ा बाँच रहने लगे। स्टिसिंड करणसिंह तक अटनेर यो कानेर-वालों के पास रहा और वाह्याह शाह्यहाँ के प्रमल में सालसे मुग्ना। खडाई हुई, जेगादास कांचलेत और क-यायदास भाटी काम

भाये। फिरसालसे रहा।

#### चौदहवाँ प्रकरण

# जाधपुर, बीकानेर खार किशनगढ़ का वृत्तांत

#### १-जाधपुर के राजाओं की वंशावली

राव सीहा—रायो सेलिकची सिद्धराव जयसिंह की वेटी, उसका पुत्र प्रास्थान । दूसरी रायी चावड़ी सीमान्यहेवी, मूक्राज वावना-येल की वेटो. उसके पुत्र बज व सेनिंग।

राव भारधान—राखी उद्धरंगदेशी इंदी, यूदम सेघराजात की बेटी, उसके पुत्र पूहड़, घोषज्ञ व चाचगा।

बटा, उसके पुत्र पूद्रह, धाघत व चाचन । राव धूद्रह—राची द्रोपदो, चहवाच ल्रष्टनससीन प्रेनसेनेति की

वेटी, उसके पुत्र रायपाल, पीधड़, बायमार, कीर्तिपाल और लगईय ! राव रायपाल-राखी स्वादेवी सटियाखी, रावल जेलल हुसा-

जात की वंदी, बसके पुत्र-कान्ह, समणा, खदमयखेन व सहनपाछ । रात्र कान्ह या कन्हवाल-रावा कस्याखदेवी देवडी. सलसा हॉ-

भावत की बेटी, चसके पुत्र जालचसी और विजयपाल ।

राव नालवासी—रावो स्वरूपदेवी गोहिलाको, गोदा गमसिहोत की बेटी, उसका पुत्र छाड़ा।

राव छाड़ा—राबी सीरी हुवाबी, बहना पुत्र टोडा । रावटाडा—राबो वासदेनी, बहनाब राबा वरमीयात की बेटी, पत्र सकता।

राव सलला —राष्प्रो हैवा चहुवास मुंजवाल हेमराजेल की मेटी, पुत्र मस्तिन्छ, जैतमल। दूसरी हाखी जोहवाधी, जेहवा धीरदेव की येटी, पुत्र बीरमदेव। तीलरी राखी गोरच्या ( गवरी ) मेहिलाबी, जयमल गनसिहोत की येटी, पुत्र सोमित।

राव वीरमदेव--राखो भटियाखो जसष्टढ, राखीदेवी पुत्र राव र्षेडा। दूसरी राखो साँगलियाको लाला कान्छ केलकोत की घेटी. पुत्र जयसिंह। वीसरी राखी चदनदेवी मासराव रखमलीत की \_ बेटी, पुत्र गोगादेव । चैंाघी राखो ईंदी लाछौ (लह्मी) उगमणसीह सिखरावत की बेटो. पुत्र देवराज झीर विजयराज ।

राव चुँडा--राखो सांखलो स्रमदे, वीसस्र की वेटी, पुत-रख-मल । दूसरी राखी यहलोताकी तारादेवी सीहड साँदू सूराक्त की वेटी, पुत्र सत्ता। तीसरी राखी मटियाची खाडी, कुटल केलचीत की बेटी. पुत्र घरटकमल । चीघी सेला, मोहिल ईसरदास की धेटी. पुत्र कान्हा । पाँचवीं इंदर केसर, गोगादेव उगमणोत की बेटी.

पुत्र-भीम, सहसमल, घरजांग, रूदा, चांदा थ्रीर बाजा। राव रयमल—रायो भटियायी, पत्र जोघा । राव जेघा—राग्री सार्रगदेवी, सांखला मंडिय रुखेचा की येंगे.

पुत्र-बीका, बीहा, दूसरी राखी हाडी जसमादे, पुत्र राव सौवल, राव सूजा, और नीवा। वीसरी राखी जायांदे हुलयी मारमल जागावत की बेटी। स०१५०० में बोकानेर के गाँव चुँडासर में पाट हैठा।

राव सातल—स० १५१-६ में महोर में पाट बैठा। राव सुजा-माजी हाडी जसमादे, धजीत माजदेवे।त की

पुत्रो । स० १५४६ में पाट बैठा।

राव बाघा-माजी लखमादेवी मटियागी, जयसा कलिकग्रीत की बहन।

राव गौगा—साजी सदयकुँवर चहुँवाश रामकुमार रावत की

बेटी । स०१५७२ में पाट बैठा। राव मालदेव-भाजी पद्मौ (पद्म कुँवर) देवहो, लगमाल मालावत की बेटो । स०१५⊂२ में पाट वैठा ।

राव चंद्रसेन—सं० १६१६ में पाट वैठा।

राजा उदयसिङ्—माजी स्वरूपदेषी माली, सज्जा राजावत की चैटो । सं०१६४० में पाट थैठा ।

राजा सूरसिद्ध-माजी सदमती फलवादी, भासकर्ण भीमावत की वेटी । सं०१६५९ में पाट वैठा।

राजा गजसिष्ट—माजी केसरदेवी कञ्चवाही, हमीखाँ कर्मसिंहोत की बेटी। सं०१६७६ में पाट बैठा।

सं० १६-८५ में राव ग्रमरसिंह की नागीर दी।

महाराजा जसवंतसिंह—माजी गायडदे सीसेादणी, भाष सक्तावत की बेटी। सं० १६६६ में पाट बैठा।

महाराजा अजीवसिंह—माजी पोचपकुँवर ! यादय भीमपाल स्त्रमणीत का देशिहता।

गहाराजा धलतसिङ-चौहान चतुर्भुज दयालदासीत का देखिता।

मदाराजा विजयसिंह—भाटी दैक्तिवसिंह गजसिंहोत का क्रोप्रिया।

महाराजा भीमसिंह—शवलोवीं का दोहिता। भीमसिंह किशन-सिंह साद्लोव का दोहिता।

( महाराजा असर्वतसिंह से पिञ्जले नाम ख्यात में पोछे से दर्ज हुए हैं )

#### जाधपुर के चर्दारों की पीढ़ियाँ

नीयाज—(छदावत राठीड, राव सुजा केवेटे वहयसिंह के वंशज) राव जोषा, राव स्जा, ऊदा, स्वीवा, रक्षसिंह, कल्याखदांस, ग्रुकुंददांस, विजयराग, जगराम, कुशलिंछ, अगरीरांड, कल्याखिंद, दौहतसिंह, यान्मुसिंह, सुरताखासिंह श्रीर सार्गवसिंह। १स् सुँहणोत नैयसी की रयाव

रास—(ऊदावत राठौड़) जगराम, शम्मूसिह, वस्ततिह, केसरोसिह, वनिह धीर जवानिष्छ ।

लौवियौ—शुभराम, प्रेमसिह, भारतसिंह धीर पाँदसिंह ।

गेमलियावास—सुभराम, पैनसिंह, फतहसिंह धीर रंडसिंह ।

रावपुर—कत्यावदास, दवालदास, वक्रमराम ( वलराम ),

राजसिंह, हृदयनारायण, भारतसिंह धीर केसरीसिंह ।

भाषील—जगराम, पदयराम, जगतिस्ह धीर नरसिंहदास ।

७ णूणती—जगराम, पदयराम, अग्रवसिंह धीर रायसिंह ।

स्वारिया—विजयराम, मनराम, वेरीसाल श्रीर महासिंह। रानावड़ो—मुर्कुददास, विजयराम, मनराम, राजसिंह श्रीर दीलतराम। वेरोल—मुर्कुददास, विजयराम, भनराम, दीरासिंह, वनैसिंह

थ्रीर शम्भूसिंह। छीपिया—दयालदास, बलराम, राजसिंह, प्रवापसिंह, सामंत-सिंह, जसक्र्य, भवानीसिंह, जैवसिंह और प्रमरसिंह।

नीवाहा—राजसिङ्, प्रवापसिङ्, उदयसिङ् सीर वनैसिङ् । बसो—जसकर्षा, भावसिङ् धीर शंभूसिङ् । देवली—यलराम, राजसिङ्ग, प्रवापसिङ्ग, बदयसिङ् धीर शिवसिङ् । २—राज्य सीकानेर के नरेशों की वंशायली

स० १५०० में बोकानेर के गाँव चूंडासर में राव जोघा पाट थेटा। राव बीका (जीघावत) सं० १५२५ में जाँगलू (जंगलपर) में भाषा, सं० १५२८ में कोडलदेखर में पाट बैठा। राव बीका

में भाया, सं० १५२६ में कोडमदेसर में पाट वैठा। रात्र बीका के पुत्र स्वयक्षी, पूंगल के भाटी रात्र शेखा की कन्या रंगाहेवी के पेट से। नरा धड़सी, केहला, मेघा, बीसा, राजा और देवराज। जोधपुर, वीकानेर धीर किशनगढ़ का प्रचांठ १५६

(राव घोका ने सं० १५४५ में बोकानेर का नगर बसाकर राजधानी स्थापन को )। राव लुककक्के—सं० १५५४ में पाट बैठा। पुत्र जैतसो, देवड़ा

जैतसी की कन्या लाला के पेट से। प्रवापसिंह, रत्नसिंह, वैरीसिंह, वेजसिंह, करमसी, रूपसी, रामसिंह, सूरजमल श्रीर किरानसिंह।

राव जैतसी—सं० १५८१ में पाट वैठा। पुत्र कस्वाधानल, सोडा जैवसाल की कन्या कश्मीरदे के पेट से । भीमराज, मालदेव, ठाकुर्रसिंह, मानसिंह, धचलदास, प्रथमल, सिरंग, सुर्जन, कान्ह, भोजराज, करमधंद, और विलोकसो।

राव कस्याध्यमल—सं० १५-६- में पाट बैठा। पुत्र रायसिङ, सेता-गिरा अस्तैराल की कन्या मकादे के पेट से। रामसिङ, पृथ्वीराल, सुरताख, भाख, कमरा, गांपालदास, रायोदास, डूंगरसिङ्। राव कस्याध्यमल के साथ सती हुईं—रायी झाँसा गहलात, मटियायी रामकुँवर, प्रेमकुँवर, लवंगकुँवर; यक खबास। बोलख, पेडिय (पुष्प) राय। दस पातर—प्रजयमाला, युवराक, कामसेना, रंगराय, पद्मावती, सुपद्राय, भातुमती, रूपसंक्री, रंगमाला आदि।

महाराजा रायसिंह—सं० १६३० में पाट बैठा । पुत्र सुरस्थित, रावज हरराज भाटी की पुत्री रावणि गंगादेवी के पेट से; दलपत, भूपत धीर किश्वनसिंह। राजा रायसिंह के साथ सवी हुई—तीन रायियाँ— कुँवर होपदी, सोढी भाजुदेवी, मटियाबी धमोलकदेवी। पावर तीन-रगराय नैयळजवा, काबरेखा।

राराप, नयसणया, काशस्या । महाराजा दखपतसिङ् — सं० १६६⊂में पाटचैठा । देा वर्ष राज किया (६ राखियाँ राजा की पगढ़ी के साथ बोकानेर में सती हुईं)।

महाराजा स्रसिद्ध—सं० १६७० से पाट बैठा। राजा रायसिद्ध का पुत्र था। राषा उदयसिंह सीसीदिया की कन्या राखी जसबंबटेवी २०० सुँहकोत नैवासी की स्थात के पेट से । स्पसिंह के पुत्र-कवाँमिंह, कलवाहा हिम्मतर्मिह की कन्या रावी खक्रपदेवी के पेट से । कर्जुन बीर शहसात ।

राजा सूरसिंद के साथ देा राणियाँ—मटियाणी मनरंगदे, राणी रजावती, मीर पावर रगरेता तथा गुणकली सवी हुईं।

सहाराजा कर्णसिह—स० १६८८ में पाट थैठा। पुत्र भन्नसिह, चंद्रावत दक्मांगद की कन्या दंडकुमारी (कस्तूरदेवी) के पेट से। केसरी-सिह, पद्मसिंह, मोहनसिंह, अजरसिंह, च्दरसिंह, मदनसिंह, देवीसिंह, धमरसिंह धीर वनमाली। दस खबासनियाँ राव कर्ण के साथ सती हुई। राणियां—मटियाखी धजबदेवी धनराजीत, श्नारदेवी

जसलमेरी, कोडमदेवी विकुपुरी, मनसुखदे, ग्रेरावत सीभागदेवी, प्रतापकुँवर, सेव्हा सुगुबदेवी, वंबर साहित्रदेवी। दस सवासर्ने स पावरें—कमीदकली, रामवती, मेथमाला, किशनाई, गुबमाला, प्रपावती, कदकली, प्रेमावती, कुंक्रमकली, धीर सदगराय। महाराजा अनुवसिंह—स० १७२६ में पाटबैठा। पुत्र सुजानसिंह, राजावत अमरसिंह की कन्या राखी पढ़कुँवर के पेट से। आमंदसिंह,

राजावत भमरसिंह की कम्या राखी चट्टकुँवर के पेट से । मानंदसिंह, खरूपसिंह, कट्टसिंह धीर रूपसिंह । मानंदसिंह, खरूपसिंह, तरासिंह धीर रूपसिंह । सन १७५५ च्येष्ट मुदि के हो राजा भनुपसिंह कीर गृहदसिंह । सन १७५५ च्येष्ट मुदि के हो राजा भनुपसिंह काल-प्राप्त हुआ । सवी हुई — राखी रलकुँवर जैसलमेरी, पँवार धर्मगेद । रावासमें — सुचडराय, राराय, गृतावराय । पावरें — मयमाखा, नारगी, सरसकती, भनारकती, खलासा, रूपकती । राखी जैसलमेरी की सात सहे

खलासा, रूपकक्षां, कपूरकली । राखी जेसलमेरी की सात सहे-लियाँ — रूपरेखा, इररेखा, गुखनीत, मोतीराय, कुँवरीजी की इरमाला, खतासी की कमोदी । कुल सिवर्या मठारह । महाराजा स्वरूपसिह — जन्म स० १७४६ । पाट बैठा स० १७५५ में । छस वक्त र वर्ष के बालक खे, शीवला रोग से शरीर छूटा । महाराजा सुजानसिंह—सं० १७५७ में पाट वैठा। पुत्र-राषावत इंद्रसिंह की कन्या राषी रसकुँवर के पेट से जेरावरसिंह ने जन्म लिया। सं० १७६३ में काल-प्राप्त हुन्ना। सती हुईं—राषी देरावरी सुरतायदे; पावरॅ—सुघड्राय, रंगराय, नैयसुदाराय, गुमानराय, बडारय इरजीतराय: सालसा-इसवी. चैनस्रसा।

महाराजा जेारावरसिंह—सं० १७८३ श्राधित सुदि १० को पाट चैठा। पुत्र गलसिंह, सामंत्रसिंह शेक्षावत को कन्या राष्पी प्रति-भाग ( व्रज्ञक्रमारी ) के पेट से। सवी हुई सं० १८०३ मे—राष्पी देरावरी स्वयुक्तवर, तॅंबर क्मेरक्रॅंबर, त्रवास सदीजी; पातरॅं-गोरां, गुलाय, सक्याँ, तनवरंग, रंगनिरद, कत्, बन्ना, सुखविज्ञास, राजां, गुनानी, विज्ञो, महत्वाय; सालसा—रामजीत, कपूरकत्वो, यहां-रख गुखजीतः, क्रॅंबर राष्पी री सहेली राही, पातर्श की सहेली कन्यु सकानी; पातरीं की रसीड्रंबार माझब्बी राही।

महाराजा गजसिंह—सं० १८०३ घाखील बदि १३ पाट वैठा। महाराज राजसिंह सं० १८४४ वैद्यास सुदि € पाट वैठा। महाराज सुरतसिंह स० १८४४ घाखीज सुदि १० पाट वैठा।ॐ

राव बोकाओं—जाट सहारण आहंग में बीर जाट गोदारा पाँड़े खायड़के में रहते थे। गोदारा बड़ा दातार बा। सहारण की की वैयोबाद (बाटी की एक जाति) मलकी ने एक दिन अपने पति से कहा कि गोदारा का नाम बहुत प्रसिद्ध है, नैपन्दी (बाटो में सुविया की चौथरी कहते हैं) मिले तो ऐसा मिले। जाट (सहारण) मद में उका हुआ था, (बह सुबते ही) नैपनरण को लड़ों से मारा धीर कहां 'की गाँडे से सीकी हैं (तो उसके जा)।" जाटणी कहने

<sup>ं</sup> महाराजा अनुपक्षिंहजी से पितुले राजा इस स्थात में पीछे से दर्ज हुए मालुम देति हैं।

मुँहयोत नैयसी की ख्यात २०२ लगी ''रे घरघातक ! मैंने ते। बात की थी, बाब जो कभी तेरे पलँग पर प्राक्त ता भाई के पलेंग जाकेंग (प्रयति भव तू मेरा पति नहीं)। उसने जाट से बोलना बंद कर दिया, श्रीर एक मास पीछे पाँडे गोदारा को कप्तना भेजा कि तेरे वास्ते ( मेरे पति ने ) सुफ पर चाउक कलाया है। पाँडे ने उत्तर भेजा कि जो तुआ ये ता में तुमी ले आर्डें। ऐसे छ: मास बीत गए। एक दिन सब सहारण जाटों ने इकट्टे हे।कर संसवा किया कि चै।वरी चै।वरण के फगड़े की मिटा देवें । उन्हें ने वकरे मारे, मदिरा मँगवाई श्रीर गोठ की । उसी समय पांचे गोहारा साठेक ऊँटी से वहाँ साकर गाँव के बाहर उहरा। जाटगो ने कोठे में धपनी एक दासी को सलाकर भीतर से सॉकल वंद करवा दी मैार उसे समका दिया कि यदि तुसे पीटें और पहें ते। कह देना कि (चौधरम को ) पाँडे से गया। इतना कहकर भलकी ती पाँडे के साथ चली गई, इघर गेाठ जीमकर आटी ने अमल पानी निया थीर चैश्वरम की बुलाने के वास्ते एक धादमी की भेजा। क्सने जाकर प्रकारा ते। किसी ने उत्तर न दिया: तब उसने पोछे बाकर आहे। से कहा कि चौधरख ते। कपाट बंद करके भीतर सोई

आकर जारे। से कहा कि जीवरण दो कपाट वंद करके भीवर सोई हुई है। वे गेले कि कांग्रें, कपाट वेडिकर उसे बगा लाग्रें। जाट किवाब वेडिक कोट वे पुसे बीद देशा कि वहां तो दासी सेविंग है। इसकी पोटते लगे तथ उसने कहा कि मुझे क्यों मारवे हो? जीवरण को तो पाँचे ले गया। तव वे लाट दोज जेकर उस जगह पहुँचे जाई वे उँटी पर सवार हुए ये बीर उन्हें हुँ दा, परंतु पता न लगा। सहारकों ने निलकर सलाह की कि गोदारों की पाठ पर राज बीकाजी है। अपने में इसनी सामर्ज्य नहीं कि उनका मुकायला कर सकें। समर्ज्य नहीं कि उनका मुकायला कर सकें। समर्ज्य कों के उसके मुकायला कर सकें। समर्ज्य के जाट सहायवा के बास्ते नरसिंह जाट के पास सिवाणों गये श्रीर दससे कहा कि इमने अपनी मूम्र सुमकों दी, सुप इमारी

मदद करेर । नरसिष्ठ अपनी सेना लेकर लाघडिये आया, गाँव लूटा धीर सत्ताईस गीदारी की मारकर पीछे फिरा। पाँड़े का पुत्र नकोदर राववीकाजी के पास पहेंचा और कहा कि तुम्हारे जाटी को नरसिंह मारकर चला जाता है। राव बीका सिद्धमूख में घा, सवार होकर वहाँ से दे। कीम ढाका गाँव मे गया जहाँ नरसिंह का साय तलाव की पाल पर ठहरा हथा था। आधी रात का समय या। भारत के जाटों में से बाधे राव बीका से था मिले थीर कहा कि हम नरसिंह को मरवा देंगे। वे राव की वहाँ ले गये जहाँ गरसिंह सीचा हम्रा था । चौककर नरसिंह एठा, राव का भैंबर धेरडा धटने लगा कि काधल ने नरसिष्ठ को रोका और राव वीका ने उसे मार लिया। उसके साथी भाग गये, याल्यवा सब लुट लिया तब रात्र बीका की विजय में जाटें। के दें।म ने यह दे।हा कहा-''बीके वाहर नावडरो सँवर नकोटर हाय । इस तुम ऋगडेा नीवडरो नरसिह जाटू साथ।'' (भैंवर घोड़े पर सवार ही नकोदर को साथ लिये थीका सहायतार्थ जा पहुँचा, नरसिंह जाट के साथ हमारा स्रीर तुन्हारा भगहा चुक गया )।

सिद्धमुख को लीटते तुए मार्ग में दास वेश्वीवाल (आट) प्राक्तर राव यीका से मिला धीर कहा "राज ! इमारा वैर है सो दिला दें। तो घरती हुन्हारी है।" सुद्दराशी खेड़े में सोहर जाट रहते थे, उनकी मारकर दास् का बैर लिया ब्रीट दास् ने अपनी दासियों से रावजी का ग्रायमान कराया।

शरङ्कमल काँघलोत मटनंर पर चढ़ धाया श्रीर पहाँ से माल-विश्त बुटकर बीकानेर लाया। (इसकी बात इस वरह लिसी है—) २०४ गुँहणोव नैयासी की स्थात

राव यीका ने पहले तो की हमदेसर की जगह यह याँवने का
विचार किया था, परंतु यहाँ तो वह ठहर न सका तथ उसने राव
श्रोरा (भाटों) की जाकर कहा कि हमें ठहरने की कोई स्थान वदलाशे। शेखा योगा कि कहाँ दूर जाकर ठीर कर ली। यीका ने
कहा कि हूर तो में नहीं जाऊँगा, इसी पहाड़ी पर जगह देरकर रह

जाऊँगा। होसाने उत्तर दिया कि जहाँ तुन्हारी इच्छा हो यहाँ बहा । वे स्थान देखते फिरते थे: नापू साँखला ने इस स्थान की देखा कि वहाँ एक भेट ने बच्चे दिये थे, एक बाय चाहता था कि उनकी न्या जावे, परंतु भेड उस बाब को निकट न जाने देवी थी। साँग्रले ने राव बीका की वह जगह बवलाई, उसने भी पसंद की श्रीर वहाँ कोट की नींव डाली गई। नापा धीर कान्हा शक्रन विचारने की गये श्रीर जहाँ कोट या वहाँ झाये। वहाँ खुडियेरी एक गाँव था। रात को वहाँ सोये। ग्रीर शकुन ते। सब ग्रन्छे हुए। चार घड़ी रात रहे वे सागये ता सिरहाने की श्रोर एक भुरट का बूँटा या, जिसके चारे। श्रीर कुंडलाक्षार पूँछ मुख में पकड़े हुए एक सर्प भा वैठा। प्रभात की जब ये जगे ते। नापाने नागकी देशाधीर कान्हाकी कहा कि इस्रे छेडो मत। ये उसकी छीक देखने लगे कि कहाँ से घ्राया है। देखा कि वह नाग पुराने कोट से घावा है, तब नापा कहने लगा कि श्रत में कीट वहीं दनेगा कि जहाँ सर्प कुंडजी मारकर पैठा है। पुराने कीट के स्थान पर कीट बना, नगर बसा, जिसका नाम नोका-नेर रखा गया। यह खबर केलण माटी की हुई। उसने शेरा से कहा कि चल । शोखा बोला कि मैं तो चलुँ नहा। भाटो कलकरसा बीकाजी पर कटक कर चढ़ आया। नापे सौख हो ने कहा कि मैंने शकुन तिये हैं. भ्रपना राज यहाँ बहुत पीढ़ियों तक स्थिर रहेगा, श्रवने साटियों से लहेंगे, श्रीर हमारी ही फतह होगी। तब

युद्ध किया; राव का साथ तो घोड़ा ही घा, परंतु घाड़े पटककर फलकरय को मार लिया और उसकी सारी सेना भाग गई ा

(राव पीका के काका काँचल ने मेरिहलों से छापर होयपुर का इलाका छोन लिया था, जिसका बहुत सा वर्धन पीष्ठामों की ख्याव में हैं। मेरिहल बादखाह के पास पुकारने गये और हाँसी के याही कीजदार के नास हुक्स कुछा कि यह प्रदेश पीछा मीहिलों के प्राप्तकार में करा है। कीजदार ने काँचल की वहाँ से निकाल दिया।) तय वह अपने साथियों समेव गांव सेरड़े में था रहा, परंगु

. भटनेर, जिले जय हुनुमानगढ़ कहते हैं, बीकानर जी वनरी सीमा पर एक प्राचीन दढ़ किछा है। जबका घेरा २२ यीथे में चीर जल के १२ फूप बसोने हैं। कहते हैं कि उमकी मींव जीनेजरा ने डाली थी, परान्तु सेमल है कि वह भादी राजवृत्ती ही का बनावा हुचा हो। दिल्ले के बाद्साह गयासुरोन प्रजयन के समय में (अ० १२६०-स-६ ई०) भटनेर बाद्याह के मसीजे होर राज जी जागीर में था, जो वहीं मसा। उसकी कब बद में बनी है। यहुत से इति-हासवेचा तो सुख्यान महमूद गुज़नजी के फतह किये हुए भादिया मगर कीर भटनेर को एक ही बनडाई है। जागीर तैस्तर ने अप अपनेर पर भावा किया तो यहां के राजा हुख्यम्द अर्झ ने बससे बुद्ध किया था, परन्तु प्रस्त में हार साकर कैद हुखा। जीतल मेर की प्यात में कमीर तैस्त से उन्हनेवाला रायक पड़सी माना है। बाहर्याह कब प्रजवत ने भदनेर राजा शबसिंह की जागीर में दिया था सब से बद बीकानेर के कथिकार में जाया। यदादि बीच में कई बार राजके हाथ से निकल मी अस्त या।

पुरु जनपुति ऐसी भी है कि टाकुरसी का विवाह जैसळसेर हुआ या धीर क्से जनीवहुए जागीर में मिला था। नहीं कमसे रहने को मामुली यर या। पुरु बार मदिवाद्यी स्वान करने की देश, चाँची जाहें और नहांने के सामान में पुरु मिल गई, तब बदास होकर वह कहने बागी कि में कैसी सामामिनी हूँ कि मेरे गति के यहां रहने को चच्छा स्वान तक नहीं। टाइरसी ने पक्षों के ये बचन सुने खीर सेली की सहावता की चाहल सत्वाही से मान्देर दिवा। मान्देर

मॅहकोर नैयसी की रवार २०६ फीजदार सारंगर्सी का वल बढ़ा हुआ होने से वहाँ भी वह न ठहर सका धीर अपने गाडे लेकर राजासर में घाकर ठहरा। वहाँ साघ इकट्टा फरके धाने मारने ग्रुरू किये थ्रीर हिसार के सरहर्दी प्रदेश को उजाड़ दिया। वहाँ से (राजासर से ) उठकर साहवे के मलाव में भाषर हैरे जमाये। वन सारंगर्स सेना लेकर कांधल पर चढ ग्राया। यह भो युद्ध करने को समुख हुआ श्रीर चलती लड़ाई की। जर कीजदार के सैनिक जन बहुत ही निकट ग्रा पहेंचे ते कांग्रल ने झपने घोड़े की सरपट दीड़ाया। यह नियम था कि कांधल जन इस तरह घोड़ा दै।डाता या तन तंग पुरतंग दुमची धीर श्रागबंद टूट जाया फरते थे। वैसे ही श्रव भी टूट गये। उसके प्रव राजा. सूरा, नींवा, वगैरह साध में थे। उनकी उसने कहा कि शत्र की मेना की घढ़ने मत है। जितने में दंग पुरुवंग ठीक कर लूँ, परंत वे इन्हें रोक न सके धीर अपने साथ की भी छोड़कर आगे बढ़ गये। तद कांधल ने उन्हें कहा कि ''जाओं रे कपूरों! मैंने दे। दूसको बाबा के भरे।से ( यह भी कांबल का पुत्र वा, जो बढा बीर या, परंतु सारंग से जा मिलाया ) पीछे की ठइराया वा क्यों कि वह पीछे से बहुते हुए शत्रु को सदा रोकता था।" फिर कांधन सारगयाँ से यद कर काम आया। यह सबर राव शीका ने सुनी और सारंग पर चढाई करने की वैयार हुआ, परंतु नापा (नरपाल) सांतले ने कहा कि यह राव जीवा की सबर देकर फिर चटाई करनो अचित है। (नापा राव जीधा के पास गया धीर सारा

हाल कहा!) तब जीघा बोला कि काधल का वैर में लुँगा: वह वडी सेना सहित चढ़ आया। राव वीका हिरोल में रहा, गाँव भासिले के पास लडाई हुई। सारंगला और उसके बहुत से साधी मारे गये।

२०७

राव लूग्रकर्श-जब जैसलमेर को फबह कर पीछे फिरे तब साध को लोगों ने कहा कि "एक वार योकानेर कोट में पथारी, शुभ शक्ती से पधारे हो।" रावजी बोले—"नहीं आवेंगे।" माने महीं धीर दिल्ली की उरक कच किया। द्रोखपुर में डेरा हुआ। चस ठांड को देखकर कहने लगे कि यह स्वान तो ऐसा है कि यहाँ द्मपने किसी फ़ॅबर की रक्खें। यह बात कल्यायमल उदयकर्योत श्रीदावत में सुनी। इसने सोचा कि यह ते। बात विगड़ी । रावजी ते। दिल्लो गये थ्रीर फल्यासम्म ने ख्योग कर पठानों की सेना बुलाई. जिसमें उसका नाना रायमल कछवाडा हिरील था। दिल्लो में पठान बादशाहत करते थे। उस वक्त सीमार्थशी करते थे। ( पठान जहाँ पर वादशाही सीमा नियत करना चाहते थे ) उसकी रावजी ने नहीं स्वीकारा । कहा नारनील में सीमा रक्सी जावे. हम नारनील लेंगे। पठानी से लडाई हुई। कल्यायमल ने पहले ते। रायसल को कहा कि मैं तुम्हारे पच में हूँ, परंतु पीछे मुकरकर टाल देदी। रावजी मारे गये श्रीर उनका कुँवर प्रतापसिष्ठ भी काम श्राया । राव जैवसिष्ठ पाट वैठा । वह सेना लेकर रायसल पर चहा । फलवाही ने प्रपनी ५ पुत्रियाँ ज्याह कर बैर सिटाया। राजा पृथ्वी-राज की बेटी कुँबर ठाकुरसिंह की ब्याही, रायसल कछवाहे की बेटी रायमल मालदेशोत की भीर एक कन्या वैरसी लुखकर्योत की दी ं श्रीर दूसरी महेश प्रवापिसहोत के साथ ब्याही गई। \* राज बीकानेर की तवारीय में जिखा है कि आठा नामी एक चारण

क्ष शान वीकानेत की तवारीत्व में जिल्ला है कि लाला नामी एक चारण ने धीकानेत चाँत नेत्रस्तानेत के दुर्तिनाव कमानु करा दिवा था, इसलिए शान ज्यान करों ने रायक देवीदास पर चन्नाई की। वस कक्त ते रायक ने ज्यानी देवी राय के स्पाइकर सुलद कर जी, परन्तु मन में उसके कसक पनी रही। जयसर पाकर यह सिंध के नवाय के राय पर चन्ना लागा, गाँव दोली में लड़ाई हुई, जहाँ से ० १४८२ में रास ज्याकर्त ज्याने तीन दुनों सहित मारा गया।

३—राज किशनगढ़•

राजा किशनसिष्ठ—नश्वरगढ के कद्धवाहा आशकरण भीमावव
का देविहा।

गजा भारमल—जैसलमेर के साटो दयालदास रोतसीहोत

मॅहगोत नैगमी की रयात

マゥ드

का दोहिता। राजा रूपसिंह—खंडेले के शेखावत हरीराम रायसलीत

का दे।हिता। राजा मानसिंह—साँचोर के चहुवास वस्तु सार्मवर्सिद्वीत का वे।हिता।

ं करणाद का राज २६ व्यश १० कहा से २६ व्यश ४६ कला उत्तर प्रचांश चीर ७४ घरा ४३ क्ला से ७४ अग्र ३३ क्ला पूर्व देशान्तर के मध्य है । चेत्र-क्लाबरम पर्गे मील चीर बाबादी १२१४१६ सनुष्ये। की है। यहां के रईस जीधपुर के मीरे राजा उदयसिह के दूसरे पुत्र कृष्णसिह के वहा में है। जोचपर में पहले दघोड वादि १२ गाव कृष्णसिह की जागीर में थे चार १०। रोज बकद सर्व में जुदा मिलते थे। जीधपुर के दीवान गेर्धिददास मादी ने सह तनरबाह यह कर दी तब कथ्यसिंह शोहशाह श्रकवर के पास चला गया। आईन प्रकवरी में बादशाही । मैसबदारी में कृष्णसिह का नाम नहीं है, मासि-हल-डमरा में लिखा है कि फिदोंस वाशियाना ( शाहबहाँ ) की माँ का सगा भाई होन के बुजर्ग रिश्ते से बादशाह जहांगीर के समय में शाही दर्वार में करणसिंह की उज्जत और देश्यत बढी।( सन् १६०७ ई०=सै० १६६४ वि० के न्याभग )। सैदोलाव में उस वक्त घडिसहोत राजपूत थे थीर वहाँ का दाकर क्यातिह का मासेरा गार्ड था। वसकी दावत में मदिरा पिलाकर बेहोश बनाया और साथिये। सहित मारक्र उसका इलाका लिया । सं० १६६६ वि० में अपने नाम पर कृष्णगढ़ बसाकर राजधानी बनाया । सै० १६७२ वि० में अपने बडे भाई जोधपुर के राना सुरसिंह के दीवान मोविंददास को मारकर राना की हवेली पर गया. वहाँ राना के बादमिया के हाथ से मारा गया । इच्छासिह

के ४ प्रत्र थे-सहसमञ्ज, जगमाल, भारमञ्ज धीर हरीसिंह।

जोधपुर, बीकानेर धीर किशनगढ़ का युत्तांत २०६

राजा राजसिष्ट—देवलिये के सीसोदिया प्रतिसिंग्छ जसर्वतसिंग्रीत का देशिला।

का द्वाइता ।

राजा यद्दाद्धरसिष्ट-कामा के राजावत उदयसिष्ट कीरतसिंदीत का देखिता।

राजा विरदिसिष्ट-- फवहगड के गौड़ सुससिंह सूरजमलीत का देखिता।

राजा प्रतापसिंह—शाहपुरे के राजावत श्रदेशविसिंह चमेदसिंहीत का देखिता।

# पन्द्रहवाँ प्रकरण

# वुंदेला\*

ध्यय युंदेलों की रूयात वार्ता—राजा वरसिष्ठदेव (वीरसिष्ठ देव उन्हा का) युंदेला के इतने गांव थे, जो युंदेले ग्रानकर्ण के नीकर

ट चुरेलों या सब तक कोई माचीन शिलालेर या दानपनादि नहीं मिला, परंतु उनकी दिवायतों, त्यातों और खड़लफजल धादि इतिहास लेटकें। के टीकों से इतना तो स्पट है कि वे माचीन वस्त्र कुत के गाइड्वाल पूर्णवंदी। तायुन है और क्षीत के खतिम गाइड्वालयंदी नाजा ज्यवदें की संतान हैं। पीते से दूसरे राजप्त थेंगों के साथ चुरेलों का वैवाहिक मंद्रीय हुट जाते का कोई निश्चत कारण नहीं माचुम होता। एक ऐसी दिवायत है कि देखी के बादगाद ने वह कुशार ( वहचा के पास) के राजा ज्यार ( यह नहीं माचुम कि वह खेगार किस गंद्रा का बा) के गाई में के बाराल नियत किया था। नाइड्वाल बंध का एक राजपुत्र साजुनपाल साराह निया था। मीका पाकर उसने खेगार के मारा चीर भाग महावे का राजा बन गान। उसने संगार की वेटी से विवाह कर दिया इसनिए राजपुत जाति से खला किया गया। इसारी समफ से तो गावर 'चुंदेल' राज्य का बासी किसी गावा समफ, वा बुंदेलों का मुख चुरूप उपकुत्ता गाइड्वाल वेटी किसी राजा का बीरास उम्र न होने के कारण, यह संग्य हरा हो।

वास्त्र में हुईता तम्ह विष्णेक या वि चेक का व्यव्यंग है। काशी थीर कत्तीज का राज स्टूटने पर राजा अवचद माहद्वाक की संवान मिजांपुर वीनपुर खादि के पास वि'प्याचल के वहाड़ी ह्वाकों में राज करती थी, इसी से काल पाकर वह विधेठ प्रसिद्ध हो गई। मिजांपुर के पास कवित (कर्णतीर्थ) गाहद्वाकों का मुख्य स्थान है। इंदेलपंड का सारा प्रदेश ही विंप्य प्रतियंश्वी से धिरा है थीर खाब्य्य नहीं कि इसी से विश्वेदणंड नाम पड़ा हो, तो प्राकृत बोलचाल में धुरेलखंड हो गया थार चहाँ के निजासी बुंदेने कहलाये। मासिल्जयमा में जिला है कि बुंदेशों का पहला बतन काणी था। उनका कोई पुरुषा महिल्ला में सिवाफ करकारी था। उनका कोई पुरुषा महिला के लिए के ल

मुँहयोव नैयसी की स्थाव

२१२

का रधान; वीकीगढ़ गूँडा का; उदयपुर सिरवाज के पास; कछत्वा, बहुछा से कीस १२; करएरा उदछा मे कीस २०; दिष्ठायजा नगरत के पास; सुटहर धरखोद के पास; धहुण, पवउवा उदछा से कीस २० खालियर के पास; बहुछा खालियर के पास; दमोवा उदछा के पास; कुच धालमपुर के पास; मोहनी गाँव ८४ दंहरती; गोफीद, मदावर के पास; धवाइना, सहरा, लेगरपुर, घांपेड़ा, गाँव १५००। गूँड का चवरागढ़ जुगराज ने लिया था, जिसके ताल्लुक

केशवदासकृत कविप्रिया ( प्रंय ) में धुंदेत्री की ख्यात ऐसे हो है—ये सर्यदंशी हैं। इस वंश में श्रीरामचंद्रावतार हुआ, उसके कई पीडियो के पीछे इनका गहरवाल ( गाइडवाल ) गोत्र प्रसिद्ध हमा। १ राजा बीरू गहरवाल, २ राजा कर्ण महाराजा हमा. जिसने बनारस को राजधानी बनाया, ३ राजा अर्जुनपाल ने माहनी र्गांव धसाया. ४ राजा सहवपात, ५ राजा सहज्ञंद्र, ६ राजा नानग-देव, ७ राजा पृथ्वीराज, ⊏ राजा रामसिंह, € राजा चंद्र, १० राजा मेदनीपाल, ११ राजा अर्जुनदेव जिसने १८ महादान दिये १२ राजा प्रतापरुट. १३ राजा भारतचंद, जिसके पुत्र व होने से इसका छोटा भाई मधुकरशाह गई। पर वैठा। मधुकरशाह ने **डड्छा वसाया और बसके ११ पुत्र हुए—दुलहराम पाट**वी. संगामसाह बतुरसिंह, रलसेन, होरलराव, चंद्रजीत, रखजीत. शत्र-. जीत बलवीर, हृदयसिहदेव, रखधीर,। दूलहराम के पुत्र का वेटा भारतसाह, भारतसाह के पुत्र देवीसिंह थीर जगतिमश्रण जो महाराजा जसर्ववसिंह के पास चाकरी करवा या। देवीसाह का किशोरसाह। एक दूसरे स्थान पर (बुंदेलो की ) पौढ़ियाँ ऐसे दी हुई हैं—

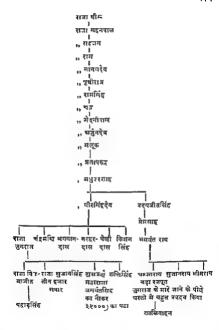

में हमोत नैमसी की ख्याव २१४

राजा वीरसिंहदेव यहा धर्मात्मा धीर मान्यवान् हुछा । वादशाह ( शाहजादगी में ) बहाँगीर के पुक्म से उसने दोाने धनुलफनत के।

मारा। यादशाह (जहाँगीर) की उस पर वही कृपा रही। मध्रा में श्रोकेशवरायजी का मदिर बनवाया, वादशाही चाकरी वरावर

करता रहा धीर मरने उपरोत उसका पुत्र जुगराज टाके बैठा।

ग्ररु ग्ररु में उसका जोर भच्छा वटा, ओठाक़ुरजी की यीच में दे-कर गुँडाका चवरागढ लिया, फिर स० १६-६ के कार्तिक में वादशाह से विरस हुझा, वादशाह ने फीज भेजी, खानदीरान खब-दल्लाखाँ सेनानायक भीर हिन्दू मुसलमान देाना उसमें थे। बादशाह

ु स्वालियर में ठहरा, सेना ने देश में दलल किया। जुगराज ने भी थोबी सी लडाई की, परन्तु श्रत में देश खेलिकर भागा थीर श्रपने पुत्र निक्रमाजीत सहित मारा गया। वादशाह उड्डा में

पधारे ग्रीर कई दिन तक वीरसमुद्र बढे तालाय के किनारे ठहरे।

फिर सिरवाज होते हुए शुरहानपुर पघार गये झैार वहाँ से शैलरावाद पहुँचे।

## सीलहवाँ प्रकरण

# यदुर्वभी आहेथा—(वंदोजन) इनकी गीतों में व यश-वर्णन करने में

रयामा (सम्मा) कछते हैं। श्रीष्ठिक्य के पुत्र सान्त्र प प्रयुक्त वहें नामी हुए। उनमें से सान्त्र के ते। सन्मा आड़ेषा, धीर प्रयुक्त के धंशांत जैसा भादों हैं। आड़ेषों की पीड़ियाँ—१ गाशरियों, २ धीड़ा, ३ डाइर, ४ डाइड, ४ फूल, ६ खाला, ७ महर, ८ मोकलसी, ५ खेतसी, १० दला, ११ हम्मीर बड़ा, १२ हम्मीर के पुत्र रायभण धीर हाला, १३ फूल, १४ अलैदियों, १४ जनागर, १६ लोड़ी, १७ भीम १८ दक्षा (दूसरा), १६ साहिब, २० राहिब, २१ वड़ा भीम, २२ षड़ा हमीर, २६ अमर, २४ भोजराज, २५ वासा, २६ ओटा, २७ (दूसरा) हमीर, २८ संगार, २६ भारा, ३० मेच, ३१ रायमण,

३२ तमाइची।

भुज के स्वामी रायथय की वार्ती—रायथियों के कछ की परती गाई। पहुते वहाँ के ठाकुर रायथशी घोषा थे, जिनकी राज-धानी लाखडी नगर या, जहाँ कयें पोधा राज करता था। एक योगी गरीवनाय मूँचलीमल का शिष्य वहा सिद्ध खाया और दसने लाखड़ी में अपना आसन जनाया। आश्रम के आसपास उसने र आस के पेड़ लगायें, जिनमें काल पाकर कल खाया। कर्य की एक दुहागय राखी थी लिस पर गरीवनाल की कुमा यो जीर उसके।

वष्ट्र भगिनी कड्वकर बुलावा था। ज्येष्ट मास में उस राग्री का पुत्र योगी के ज्यासन पर झाया था। उब नाम ने अपने चेले की कप्ता कि मानजे के वास्ते घोड़े भाग तोड़ छा। आहानुसार चेले ने पृच पर चढ़ पाँच छ: फल ताड़े बीर नाघ ने उस वालक की दिये, जिन्हें

मेंहछोत नैएसी की ख्यात

लेकर वह ध्रपनी माता के पास गया। कर्य की मानेती रायो के पत्र ने वे ब्राम देशे थीर बपनी माता की जाकर कहा कि मुक्ते भी धाम मेंगा देश राखी ने अपने पति जाम की कहनाया कि योगी के

सद्राधारी है। इनका रूपांतर कर दे। ! गरीवनाथ के भी यह वात मत में भाई श्रीर कहा 'धाम की इमलियां ही जावें। यह धचन उसके मुख से निकलते दी वे प्रच इमलों के बन गये जी साज शक मैज़्द हैं। दूसरे दिन एक शिष्य की व्यासन की ठीर समाधि हेकर जाम की यह शाप दिया कि ''जैसे तुमने हमारा स्थान छड़ाया है वैसे हो तुम्हारा भी स्वान छुट जावे !!! लाखडी से १२ कीस पर घीणोद है। वहाँ के ग्रजयसर पर्वत पर ध'धलीमल रहता था, गरीवनाथ वहाँ घला गया। फिर दस बारह दिन को पीछे दोनों गुरु चेले पहाड़ पर से चतरते थे, वर्षा ऋर थी और (मैदान में) रायवण, इमीरधीर उसका पुत्र सीम इल चला रहे थे। भीम ने उन योगियों को देखा धीर वोल चठा कि यह ना गरीयनाथ

है जिल ने समाधि ली घी। सन्मुख जाकर भीम उसके गुरु के

धासन पर धाम फर्ने हैं सी फ़ॅंबर की मॅगा दे। । जाम ने धाम लेने के वास्ते अपने प्रादमी भेजे और उन्होंने जाकर गरीबताय की कहा कि जाम बाम मेंगवाता है। योगी बोला-बाम मेरे हैं, हम योगी लोग किसी को ग्राम नहीं देते । नौकरी ने कहा, बाबाजी ! ग्रासन तुम्हारा है परन्तु भूमि तो जाम की है: ऐसा कहते हुए वे ती वृच पर चढ गये धीर लगे फल तोडने। योगी को कोध धाया। एक क्रस्टाडी च्ठाकर चाहा कि पेड़ की काटकर गिरादे । इसने में पेला

२१६

बोल उठा—महाराज ! अपने खगाये हुए युक्तों की क्यी काटते ही ?

चरतों में गिरा धौर चत्रे धानद्व-पूर्वक नीवहों में धवने हरे पर लाया। इतने में घर से भाव ग्राया, नाघ के पात्र में परोखा, भोजन करने के लिए विनवी की धीर घाप सक्सी उडाने लगा। खावे हुए धुंधलीमल ने प्रपने पात्र में से कुछ सीच लेकर भीम की दिया धीर कहा खाजा। परंतु फ़्रेंठन द्वीने से भीम ने उसे खाना न चाहा थीर योजा—महाराज ! हा हाँगा । नाथ ने देा तीन वार उस खोच की द्वा जाने के लिए कहा तब मीम ने चपने वास्ते धननी माता के पास से दसरा साच परासाया थीर गुरु के दिये हुए प्रसाद की पास रखकर अपनी थाली में का खीच खाने खगा। गुरु ने जान लिया कि मेरा दिया हुआ सीच वह खाना नहीं चाहता तप उसे पीछा अपने पात्र में ले लिया और कहने क्षमा-"भीम ! यह लोच जी तूने व्या लिया होता तो समर हो जाता, परंतु फिर भी इस थरती का राज मैं तुक्ते देता हूँ।<sup>33</sup> ऐसा कहकर दसके सिर पर ष्ठाथ घरा भीर भाज्ञा दी कि कच्छ का राज्य देता हूँ, परंतु येशीयी की सेवा सदाकरते रहता जिससे तेरे वंश में दीर्घकाल तक राज यना रहेगा । भीम वोला कि मैं भावकी धाझा का पालन करूँगा । योगियो ने कहा कि तू अपनो राजधानी लाखड़ी में रखना श्रीर योगियों का ब्रासन भीयोद में। ब्रासन के लिए दस घोड़ियों में से यक भोड़ी, दस भैंडों में से एक भैंस और दस साँडों में से एक साँड दिया जाय। छाट प्रति एक वर्ष में दे। महमूदो (एक पुराना पाँदी का सिक्का), पुत्र-जन्म और विवाहीत्सव की दो महसूदी, सारे देश से मिश्चता रहे, और इल प्रति एक सई (धान का एक नाप ) धान मिला करे । इतना ठहराकर धुंधलीमल ने गरीयनाथ को दिखलाया और कहा कि जब तक वेशियों की सेवा करता रहेगा तम तक तेरी साहियी प्रतिदिन बढ़ती रहेगी, पर सेवा मिटी श्रीर

मॅहधोत नैधर्सा की स्यात २१८ ठकुराई गई। भीम ने कहा, महाराज ! देश के खामी ता घोषा हैं. प्रम इनसे राज्य फैसे लेंगे। योगी ने उत्तर दिया, इनको मेरा शाप हुआ है, इन पर कहीं से प्रचानक शत्रुसेना आवेगी ! जब तम सनी कि ये मारे गये तब अपना साध इकट्टा करके जा जमना। तन्हारी पोठ पर हम हैं धतः सहज ही में तुमको राज मिल जावेगा। इतना कहकर गुरु चेला उठे और कहने लगे कि सब हम पहाड पर चढते हैं. हम जहाँ हमारे पाद-चिद्र पर्वत में उबड़े हुए देखी वहाँ पत्थर इकट्टेकर रखना, जब तुम्हें राज्य मिले तब वहाँ मंदिर बनवाना। फिर बोले कि हमारी यात का तुभ्ते विश्वास न आवेगा, परंतु यदि तेरा पिता झाज को पंदुइवें दिन मर जाने तो जानना कि सब सत्य है। ऐसे बचन कह योगी ते। रस गये। भीम कापिता सचसच पंद्रह ही दिन में मर गया, तब उसकी नाघ के वचन पर विश्वास येंघ गया। फुछ द्रव्य खर्च कर उसने ध्रवने ५०० भाई-बैघुमों को इकट्रा किया। इघर घोघों ने सेरवी में नुकसान किया धा इसक्षिय मोरघी बीरसगाँव के वासे के तुर्क तीन इज़ार अचानक धोषीपर चढ़ भावे। सात सी श्रादमियी को खेत रक्खा भीर

धा इसालप सार्या वार्यमान क वाच क कुक्त पान इक़ार अवानक विभोग पर चढ़ धार्य । सात सी धादिमियों को खेत रक्खा भीर दूसरे भाग निकले । तुर्कों के भी चहुत से धादमी मारे गये । खुट न करके तुर्क तो पीछे लीट गये, परंतु जब भीम ने ये समाचार सुने तो तुर्व चढ़ धाया धीर राज पर ध्रियकार कर लिया । राचाई का तिलक सिर पर लगाया धीर कच्छ का स्वामी हो गया । रहे-सहे घोषों ने जब सुना कि भीम ने राज ले लिया है तो वे जुड़कर भीम पर धाये, परंतु पराख होकर पीछे गये । घोषों का एक माई काठियों में भीरवी के पास आकर उहरा, जिसके वंशज मोरवी हलेड़ ( इलबद ) के बीच मे रहते हैं । दूसरा माई पारकर धीर सांतलपुर के बीच की भूमि में धाया, वहाँ कोघड़ाया

योगो रहता या। उसने योगों के घरण पकड़े और कहा कि हमको गरीचनाय का शाप हुआ है जिससे हमारा राज्य गया, अब यदि आपको छुना है। जाबे तो हम यहां टिक सकें। योगी ने उत्तर दिया कि जो मेरी पाहुका ऊपर श्विर करके उसके चीचेतुम कीट बनवाओं तो रहें।! सब घोषों ने वहाँ पाहुका बनवाई और योगों के नाम पर उस स्थान का नाम कांबड़कोट रक्खा जहाँ आज उक वे रहते हैं। तोन सी गाँवों में उनका अमल है और उस अदेश में कांबड़ कें अनुदायों योगों यो का कर अपता है।।

भीम भच्छ का राजा हुआ, गरीयनाथ को जो वयन उसने दिया या उसका पालन किया थीर धाज उक वेगियों की लागतें नियत हैं। गरीयनाथ की पाहुका पर घीशोद में मंदिर धनवाया थीर पास ही गढ़ भी करावा तवा योगियों का धासन वेंध्याया। भीम के धेशन ध्यस भुजनगर के राव हैं जिनकी पीढ़ियाँ—१ भीम, र लाखा, ३ हमीर, ४ राषु, ५ काहिया, ६ ध्यवस्था, ७ भीजराज, र रायध्य, ७ हमीर (दूसरा), १० कंसा, ११ मूलवा, १२ नष्ट, १३ भीम (दूसरा), १४ हमीर (तीसरा), ११ संगार, १६ भारा, १७ भीजराज (दूसरा), १४ हमीर (तीसरा), १६ संगार, १६ भारा, १७ भीजराज (दूसरा), १० संगार (दूसरा)।

गीव क्वॅंबर जेहा ( जैसा ) भारावत का—

दीयण छात्र बढ़मात्र अग वंसेसर, दूखराध्यस दातार नह फीथ पहें।। हेफ चंनड पड़े जाम रावज हुवा, जाम रावज पछ देक जेही।।१॥ सिंघपद परी कुण दिये दल सांमई धवरपत सिम्पत विगत सनेक। मिंघपत समबढ़ी हेक हालो समय, हालारो समबढ़ी रायभण देक॥१॥

<sup>े</sup> पुंचतीमल येती की क्या का वर्तन, धोड़े चतर के साप, जेउवाराया भागभाय के सभय में भी इसी प्रकार मिलता है।

२२० में हवोत नैहासो की ख्यात

वाँदयी गीठ षाहूर लग सते, सुतन वंमवंस सटतीस सीडी। सुवन पंभवंस समगीट जैवालसुव, मालसुव सरवसुव सत्तवे। मीडो ॥३॥ सराय दर दाय निज खेरा बाहुत लया. घवल हर सहस वावनै टलिया । हेत्वां घजेसे खेंग देसे गहर, बढ़े। लेहिड़ां बहम घांक वर्गालिया ॥४॥

गीत दमरा

साहिब दूसरे। संगार सवाई, दावों सिर दातार्श जेहा । कवी दियंता जंगम इसिया वेचल हारां॥१॥ भूली नहीं संजव माया (में १) भूम जिब्ब कीरत हितजाबी। संदागर चेहरिया सामै, मोटेरा मालायी॥२॥ दीखाविया सुदिन पर दीपै रायशादे वह राशा। भारमजीत तिकेनवदै मह है चाडे जेहाजा ॥ ३॥

मो। इनड खाखा ध्रहिनारी .

मसुंह उदारण वारां घेरहादे घमडेरह घरिवरा हेड्रा उहै कारां ॥४॥ वात लाखा की

भद्रेसर से चार कोस किन्नाकोट में बड़ी ठकुराई हुई। जाला से फिरनी ही पीडियों पीछे हाला थीर रायधव दे। माई हुए जिनकी संवान हाला श्रीर रायध्य कहलाती हैं। वे निर्वता के समय में घोघों की राज्य में मुकाती है।कर रहते थे। रायधियों की ध्रपेचा प्राली के दस पाँच गाँव विशेष धीर दस भार्यों की जेल भी क्षियक थी। जन भीम इमीरीत ने लाखडी का राज्य लिया तब कानी ने विदारा कि अब इस किसी दूसरे स्थान में जा रहें तो ठीक हे और महाउल योगी के नाम पर बसे हुए माहेबसर ( भटेसर )

को राजी देखकर वहाँ जा वसे। वहाँ घोषों ने आकर उनकी कहा कि जो तुम इमें सहावता दे। ते। इस मीम से अपना राज्य भीक्षालेकर तुमको देा-तीन सी गाँव एक ही कीर में देवें। तर

शत सुनी ते। हास्रो की कहलाया कि तुम घोषों के पच में क्यी बंधते हो ? जब तक मैं हें तब तक ताराज्य अपने घर ही में है. तुमने जो घरती दबाई है वह तुम्हारी श्रीर जी मेरे पास है वह मेरी. इस यात का कील वचन देता हूँ। हाली के अधिकार में भी भूमि वहत सी यी श्रीर भीम उनका माई हो था, इसलिए उन दोने! में परस्पर कील करार हो गये, देवी मासापुरी की बीच में दिया श्रीर दोनी ने घोषों को देश से निकाल दिया। रायधिय राव और हाला जाम कहलाने लगे. व्यापस मे शीवि बढ़वी गई।

बारह वा चौदह पीड़ी पीछे हाली में जाम लाखा हुआ धीर रायधियों में हमीर । एक दिन राव हमीर पचीधेक सवारी के साथ भद्रेसर के पास गांव से कावा था। राव ने विचार किया कि निकट का गये हैं से जाला से मिलते चलें ं लाखा के यहाँ गया, खसने भी यहें **आदर-श्रत्कार से पहुनाई की।** जास्ता के (पुत्र) रावल के एक जवान कन्याधी। रावल को उसके मामाने यह-काया कि लाखा की ते। अकल मारी गई है: हमीर तुम्हारे घर प्राया हुमा है उसे मार हालो, इसका पुत्र छोटा ही है से। भी षठ जावेगा, कच्छ काराज्य ईश्वर ने तुसको घर बैठे दिया है। रावल भी लोभ में द्राग्या। दुपहर के वक शव इमीर सीया हुआ या। वहाँ जाकर रावल उसकी पगर्चेपी करने लगा। रावंकी निद्राध्या गई, तब खड्ड से उसका सिर काटकर बहाँ से माग चला । थोड़ी देर में रीज़ापड़ा। जाखाको मालूम होने पर वह रावल के पोछे

लगा और तीर चलाये। आरो एक काठियों का गाँव या जहाँ रावल एक बाढ़ में कूद पढ़ा। श्वासा ने जाना कि निकल जावेगा, दब पसवाड़े पर वलवार चलाई। हाय छिळलता पढ़ा, गुदड़ो में एक

मॅहलोत नैलसी की ख्यात २२२ श्रंगल वैठी। (रावल वचकर निकल गया) धौर काठियों में जा पहुँचा। सारा लीट बाया बीर इमीर के सवारी सहित अज गया । ध्यपनी तरफ से टीके में घोड़े भेट करके संगार (इसीर के पुत्र) की गही पर विठाया। कई दिन तक लाया वहाँ इस विचार से रहा कि कदाचित खंगार मुमको मार डाले तो मेरे सिर पर से कलंक टल आवे। रंगार इस बात की माँप गया धीर बोला "काकाजी घरे पघारे। जो बात आपके मन में है वह मैं कदापि न करूँगा. मेरा बैर तो रावल ही से हैं।" लाखा बोला कि 'देवी भासापरी को साचो देकर कहता हुँ कि मैं इस बात में कुछ भी तत्रीं जानवा हैं।" अपने जीते-जी लाखा ने फिर रावल की अपने पास स आने

दिया । कितनेक दिनों पोछे लाखा थे। हे से साधियों समेत किसी काम को गया हमा था। वहाँ घोषों ने भाकर खाला को सार ढाला भीर रावल समन्ने पाट बैठा। राव संगार भी सम वक्त वांस बाईस वर्ष का हो गया घा। इसने प्रपना राज्य सँमाला थीर पिता का बैर क्षेत्रा ठान रावल पर चढ़ा | आठ नै। सहस्र सेना सहित सीप नदी पर भाषा। इघर से रावत भी सात बाठ इज़ार बनुष्यों की भीड़-भाड लाया श्रीर लड़ाई ग्रुरू हुई। रोज़ दिन दिन की तो शुद्ध होने द्भीर रात होते ही दोनों खोर के योदा अपने खपने शिविरों की चले जावें और प्रमात की फिर लड़ने लगें। इस वरह लडवे लडवे वारह बरस बीत गये। कई बार भासापुरी देवी को बीच में रखकर रावल वचन-वद्ध हुमा परंतु भ्रपने वचन पर स्थिर न रहा इससे उसका वज घटता और राव का बल बढ़ता गया। तन रावल ने अपने अमात्य लाडक को कहा कि भव भीर तो कुछ भी चपाय विजय का नहीं रहा है, तुम्हारी भवस्या भी भागई है, यदि तुम अपनी जान पर खेलकर किसी उप

से रांगार की मार हालों हो प्रलक्ष्मा काम वन सकता है। तेरे पुत्रों की पद-प्रतिष्ठा में सदा बढ़ाता रहूँगा। लाड़क ने इस बात की मंजूर किया। दुसरे दिन छल करके रावल धीर लाडक परस्पर चडभड़े धीर रावल ने वस पर अपना वांस चलाया। वन क्रोध फरफे युड़ा मंत्री राव रंगार के पास चला गया। चार पांच दिन पीछे राव के पढ़ाव में कहीं काग लगी, राजपूत सब भाग बुकाने की गये धीर राव के पास प्रकेला लाटक रह गया। उसके सन में जुक करने का यह श्रवसर श्रव्छा जैंचा, परत हाव भूजने स्नगा। राव ने देखकर पृक्षा कि तेरा हाथ क्यों धूजता है ते। कहा कि योंही, पृद्धा-बत्या के कारण। फिर रान की बीर देखकर पोर्छ से उस पर सह का प्रहार किया। घाव पोठ पर स्वा, परंतु राव ने फुर्वी के साथ मुझ्कर घातक की गर्दन पक्तत उसे पृथ्वी पर दे पटका धीर उसका द्वाय मरोड़कर खड़ द्वाय से लिया ग्रीर उसी से भदका देकर जसका सिर वडा दिया। इतने में राव के साथा भी धा पहेंचे. चाव पर मरहम-पट्टो को। बसी रात की कोई मर गया था, जिसका मिन संस्कार किया। यह देख रावल ने जाना कि राव सर गया है, परेंद्र प्रकट नहीं करते हैं, तब वह अपने दल-वल की सँभाल एका-एक राव की सेना पर दृट पड़ा, घमास्रान युद्ध हुआ धीर खूब शक्तवार चली। दूसरे दिन भी दीपहर तक लुडाई होती रही। प्रभात से जुटे हुए बोह्या चार घडी दिव शेप रहे तक पोछे न हटे, तव राव बोला कि मुक्तको अपनी शब्या पर से ऊपर चठाग्री । लीगी ने चठाकर खटा किया। सैनिको ने देखकर जाना कि राव जीवित है। षमकी हिम्मव बढ़ गई श्रीर शत्रुन्दल पर निराशा छाई। लडाई होते हुए समय भी बहुत हो गया था, अंत में रावज्ञ की सेना हट-कर प्रपने पढ़ाव की चली गई। रावल ने विजय की भाशा छोड़- २२४ ग्रेंडियोत निष्सों की स्थात कर कहा कि मैंने देवां को बीच में देकर भी अपने बचन की लोगा बसी का यह फल है। देवी सुकसे रूठ गई अप

लापा देशा का पर नान वह होगा! ऐसा ठान वह हमारा निर्वाद इस घरती में नहीं होगा! ऐसा ठान वह वहाँ से चल दिया। तीस पैंतीस कोस के परे सेरठ के प्रदेश में जैठवे राज करते थे। वहाँ से चनको निकालकर उसने साठ-स्वतर कोस के मध्य की मृति ली और वहीं अपना राज्य स्थापन किया। सं०१५-६६ वि० में रावल जाम ने नया नगर यसाया और भरेसर राव संगार ने लिया, जो आज वक अन के घरि-

कार में है।

रावल जाम फिर गिरनार (जूनागड़) के खामी चीगसर्सा
(चंगैजर्सी) ग़ीरी से मिला कीर मेजी बढ़ाई। उसने कहा कि तू,
गुजरात के बादशाइ से मेल मत कर बीर मेरा साबी बना रह।
जिठवे बीर काठिया ने इकट्टे होकर सलाइ की कि यह (रावण) अपनी
धरती में जबदंस्ती से आ घुसा है, बिद यह यहाँ जम गया का
हमें अवस्य मारेगा। इसलिए छड़ाई कर दसे निकाल देना चाहिए।
इस सहस्र मतुत्वों का सिम्मिलित सेना लेकर वे स्व पर चढ़ साबे।
दावल भी अपने छ: इजार सवार लेकर सम्मुख हुआ। बरहा के

हुमें झवरय मारेगा। इसिंहाप छड़ाई कर वसे निकाल देना चाहिए। दस सहस्र मतुष्यों की सिम्मिलित सेना लेकर वे वस पर चढ़ झाये। रावल भी अपने छ: हजार सवार लेकर सम्बुख हुआ। वरहा के पराने में युद्ध हुमा, जिसमें रावल के आई हरपवल ने एक सहस्र अश्वरारिहियों से एकदम शतु पर धावा कर दिया और उनके बड़े बहु सदिरों को घराशायी किया और खंत में आप भी रोत रहा, परंकु खेत रावच के हाम रहा। शतुरत के सदिरों में जेठवा भीम, काठी हाजा और वाढेलभाया सात से योद्धाओं समेत काम आये और अप भाग निकले। जेठवे वहाँ से भागते हुए मगुर-वट पर छाड़ये में जा रहे, जहाँ जेठवा साँवा बढ़ा राजपृत हुआ। ( अब जेठवें का राज्य पीरवहर में हैं।)

जेठवे. बाढेले धीर फाठिया कं पद्दले ४५०० गाँव,(सीरठ में) घे, उनमें से बाढेलों के १०००; काठियों के---जिनमें धाज तक चैश्य काठो लेवे हैं--२०००: और जठवेर के १५००। रावल जाम सारमध्य से ४००० गाँव दशकर धपना वहा राज्य स्थापित कर लिया। एक यार रायल ने अपने राजपूरों से कहा कि यदापि हम लोगों ने एक नया राज्य जमा लिया है बघापि राव गंगार ने हमारी यपीती की मुमि इससे छीन ली: बातपव अपने राव की एक धक्का देवें। यह ठान, परसात के दिनों में, जय राव थोड़े से साथ से धी खोद की पद्वाड़ी पर गया था, तथ रायका ने ऋपना भेदिया भेजा। उसने लीटफर सब वृत्तांत कहा तो रावल ५०० सवार साथ लेकर चढ़ा । राव घोळोद के समीव ही टिका या, उसके पास उस कक्त पदासेक राजपृत थे: शेप सब इसके युत्र के साथ गये हुए थे, जो श्रमस्कोट व्याहने की गया था। साथ बैठा था; चीडी, साँड, गार्ये श्रीर भैंसे उसके सामने घर रही थीं, दूध मटकियों में गरम है। गया था थीर पीने की तैयारी हो रही थी। इतने में सनसनाक हुआ एक तीर पास से निकला। तुर्रत सीडा नैदा ने राव की कष्टा कि षठें। शब्रु था गया है। राव चट से पहाड़ी पर चढ़ गया थैं।र पीछे से रावल भी आ पहुँचा। उसने देखा कि राव सभी यहाँ से गया है, घव: वह इधर-उधर वाक लगाने लगा। वावल के साथियों में से रमधीर , भाजिमाया, जो पहले राव रंगार के पास रहता था, बोला कि यो क्यों देखते हो, साँडिया घेर लो। खंगार धाये विना रहेगा नहीं। तब मुटकर साँडे घेरी और घीरे घीरे चलने लगे। रावल बार बार पीछे फिरकर निहारता था कि अब तक खंगार स्राया नहीं। इधर खेगार ५० सवार साथ ले चढा। कितने ही साथियों ने गना भी किया, कि बायका साथ (सैनिक) शेढा है.

स्थार ने उत्तर दिया कि "न करे ओठाकुर जी, रावल तो साँहें लें जावें सीर में बैठा देखा करूँ।" पहाला को लांचकर उपरवाड़े के साम से सीलह कोल आगे रावल के सम्मुख गया। रावल के सामी राम से सीलह कोल आगे रावल के सम्मुख गया। रावल के सामी राम से सीलह कोल आगे रावल के संग्रा धाता है या नहीं तो आगे भीड़माट देख पड़ा। रावल से कहा कि यह खंगार ही है। रावज ने भी देखा और कहा कि हमको तो वे थोड़ ही से आदमी दीख पड़ते हैं, परन्तु संगार सीधा मुक्त पर आवेगा, इस-लिए आप बीच मे रहा और अवने २५० योदाभी की वाँई और और २५० की वाहिनी जोर पंक्तिबढ राज़े रकसे और कहा कि जब

पानु इमारे बीच में आ जाने तब एक एक वर्का मय फेंकना । इस तरह वांच सी भानों के लगने से हम उसे मार लेंगे । प्रतिद्वंद्वियों में से संगार के भाई साहव भीर पिद्वाई (पिद्व्य) फून ने कहा कि इम संगार को मरता हुआ देखना नहीं चाहते खनएव आआ पहने स्वयने ही मर मिटें इनकी खातुर देखकर संगार बेला कि इतनी

उतावली क्यों करते हो। हिस समफ़ते होगे कि इस मर छूटें। ऐसा कह भपने पचासों पूर्ण शक्कंद सवारों का गांव पांपकर इसने घाडों की वार्गे उठाईं। रावल के सैनिक जो राक्टों राड़े थे, उनमें से कित-क ही अपने वर्छे चक्षा सके, शेप को धवसर ही न मिला, कि ये तो धाकर जुट गये और लगे उतवार बजाने। रावल की प्रधान को संगार ने मार जिया और दूसरे भी कई योदाओं को

की प्रधान की रसमार ने सार निवास आर दूसर आ कर पहुंचा। का संत रस्ता। रावव की फीन भागी वन तो रावज ने भिड़ भिड़कर तीन यार अपने घोड़ की ग्राष्ट्र-रूज में पटका, साहव पर फटका किया, वह उसके टीए पर लगकर टल गया साधी ती पहुत से छीड़ भागे, परंतु रावज ध्यन्ने घोड़ की पटकता रहा। तम संगात से प्रमुख से प्रमुख योदाधों से कहा कि राजज की मन मारो। धीर

उसके साथी राजपूर्वी को जलकारा कि "अपने वाप की ले क्यों नहीं जाते हो !" सीढ़ा नंदा ने रावल के एक ग्रुड़ा (वहें का याँस) लगाई, तब किसी ने कहा—''भूना नहीं हूँ, साँड़ की श्रांकना ( दावना ) कहा है, मारना नहीं ।' रावल ने फूल पर वर्ली चलाई मीर वह भेवटे में लगकर इट गई। तब ती राजपूत यह फहकर रावल को ले निकले कि "धर्मा तुम्हारे दिन धरछे नहीं हैं।" पत्रीस प्रादमी रावल के मारे गये और चार-पांच खंगार के। षायली के। डीलियों में डालकर रावल पीछा फिर गया। उसके साध वानों में से जा वर्छा न चला सके ये बन्होंने घपने घपने वर्छे के यास तोडकर फनों की घेड़ों के तोवड़ी में रख दिया। रावल की यह मालुम हो गया, तव उनने घोड़ों की घान चढ़वाने के यहाने से सबके तेवह मेंगवाये, तो चनमें से १२० वर्डिये! के फल पूरे निकले। रावल बेला कि इन स्रोगी की यही दंड है कि झागे की इनकी घोडियों के बळेरियाँ होनें उनकी ते। ये रक्खें और जी बछेरे हों ये सर्कार में दिया करें। उन राजपूर्वाकी संतान से साज तक षक्षेरं से सिये जाते हैं। तदुपशंत फिर रावल ने खंगार से छेड़-छाड़ न की। नये नगर में रावल का प्रताप बहुत बढ़ा, उसने बड़े महे दात किये, वावन इज़ार घाडे वाचकी की दिये, ईसर वारहट की कीड पसाय दिया। (धारध्ट) श्रीछ् (धोठू) की कहे हुए दो है-श्री खांगी अविधाट, तुरका ही नृ तेवड़े,

माला ही नृं माट, हाला ही नृं हेकहे।"

खंगहै किया खड़ाक, सी लोगा सुरताय सूर,

मीरौँ सीलक नूं मार छोड्याँ उतरी क्राम !"\*

<sup>\*</sup> हिन्द राजस्थान में जिला है कि । मीर ने द्गा से सब जाया के मार डाजा। डाया के 🛚 पुंत्र—जाम रावल, हरचवल, रावजी थीर मोदा थे।

२२८ गुँड्योत नैवसी की ख्यात पीढ़ियाँ (नये नगर के जाम को )—जाम लाखा, राउन, बीमा, सत्ता, थळा (जेसा) लाखा (द्वितीय), रखमल। सत्ता आम हथा.

परंतु पीछे रायसिंह ने राज्य ले लिया। नये नगर से कीस तीन की दूरी पर रायसिंह लाखावत कुतुबलों से लडकर काम धाया। जाम कमाडची, वंमणोया,जस्सा लासा का—एक वार वे। कुतुबर्सों मे

छल से अस्सा की मारकर सत्ता रियमलोस की नवे नगर की गई।
पर बैठा दिया, परंतु रावर्षिष्ठ के पुत्र तमाइयी ने राज पीछा उससे
छोन लिया। गीत लाखा झजावत का--"निस दिइ न बाकै क्यूडी नीलवे झसगज कनक सुनग स्वर।"
"सिर वो साख धाँच कही सामद्र छादौरी किसडी लहर।"
"द्वारमती रहते दीठा, मिली महल चकी दीठा मेल।"
"वेथे पण्ड ठाडी येखावल, बीमाहर ज्यूं नार्ते वेल।"
"है हाटक हायी नग है की, सखता दिसि सीपनी सिंह।"
"मन्द्र दिस नौखल हर झजावत इसडी नांसी जे डवहि।"

हिया। हमीर के पुत्रों ने चवनी बहुन कमरया का विवाह मुक्तान महसूद बेगड़ा के साथ कर बनकी सहायवा से कब्दु का राज पीएन जाम राज्य से टिया। रावट चवन तीनों भारूची समेत, परस्त होकर, तौरट म चाया धीर रायपुर के जेदना रामिनी का हुजाना हमाया धीर देहरता-तो के पाने मी मोस बिये। से० १२६६ में नयानगर यमाकर तसे चयनी राजधानी बनाया।

उन्होंने हमीर की मारकर बाव का वैर लिया थार उसके राज पर श्रधिकार

## सत्रहवाँ प्रकरण

# आड़ेचा फूल धवलात को बात भुजनगर से ८ तथा ६ कोस इंजिस, समुद्र से ५ कीस केला-

काट नाम की पत्ती घाँ, जो सभी कज़ना हुई है, कोट सीर परं के एं.ड-इर सम तक मीज़ह हैं। नहाँ फूल राज करना सा। कितनेक नपाँ तक गृष्टि सफ्छो होने से नहाँ नतुन सुकाल हुक्स सीर बनियों के घरें। में जल ने देर लग गये, इसलिए उनको बहुत सुकाल कराना पड़ा (फ्योंकि मनाज विकता नहीं बा)। विनियों ने मेह व्यवनाते की नियत से किसी बितेयं (मंत्रवादों) की कहा। (पहले लग सुक्काल होता तो भोले लोग ऐसा समकते थे कि किसी ने मन्न नल से मेंह को वांध दिया है, आज वक आहानी प्रजा में ऐसे विचार पाये जाते हैं।) वित्यं ने कहा कि एक हरिख मेंगवासो। जब वे हरिख सावे ते एक पत्र पर पंत्र जिसकर बसके सींग में वांधकर उस हरिख को वे एक कोस पर एक पहाने में छोड़ दिया, तब बनियों से कहा कि मेंह वांध दिया है, जज यह कावज भीगेगा वभी सेह बरस्ता, नहीं ऐसी हां मह बांधन के एक कहानी सरसाळा (आग प्रथम) में

वाचा (काडिये की एक कास्ता) ऐमाल के वास्ते खिली है। प्रतर इतना ही है कि ऐसाल ने जब यह चिट्टी स्थम के सीम पर से पीत्रकर पानी में दुशेहूं तो सूचल्थार मेंसू बरसने ल्या, क्षितवी आर से ऐसाल के साधी तो सा से कीस यह अचेत वात्रस्था में किसी गाँव में पहुँचा आहीं सब खियों ही धीं, पुरप दुष्काल टासन की आजने गये हुए में। सीई नेत्रहों नाम की एक चारख की की टसकें घोडे पर से बतार अपने पर में ले मई। दसन वालि नेन देन न संकने तपने या प्रयोग तीन दिन सक जारी

वै। पृष्टि होने की नहीं। उस वर्ष केलाकोट के चार हज़ार गाँवे। में एक बुँद भा पानी न वरसा। वनियों का धान सब निक गया।

रवया । ऐमल मात्रधान हम्रा खाँर नेइडी से वहा कि इम सेता के बदले कुछ मांग । सुदरी ने उत्तर दिया कि समय पटन पर माग लूँगी । ऐमल अपने गाप तलाजे ≣ श्राया । विसनक दिन पीछे जाग्सी का पति घर थाया सप किसी न उससे वह दिया कि तेरी चनुपस्थित में तेरी सी व किसी घानगी पुरुप की तीन जिन तक घर से रहता था। यह सुनते ही गडवी ( चारए ) मारे कोच के जल बस बाहर जाह की का साइना वर्ग । नेहदा न चन्छ। कर सर्यनारायण से प्रार्थना की कि यदि में करकिनी है। हैं तो मुसे केडी बना, नहीं ते। अवारत सुके दुल पहुँचानेवाला कुष्टी होने ! शहनी की कें।द का रेगा हा गया, तब नेहरी रसकी स्वा शुक्रूपा करन लगी और खत में इसे लेकर ऐमल के पास पहुँची। उसने भी उड ग्राहर के साथ उनका ग्रातिध्य-स रार विया और पूजा कि क्या चाहती है। वाली कि सेश पति कहा राग से पीडित है। यदि एक बत्तीस रूचयोवाक्षे मनुष्य के रचिर से उसदी खान कराया जावे तो रोग मिटे । ' ऐमल न वहां कि ऐमा पुरंप वहां मिले १' कहा सेरा प्रत ग्राणा इन उच्छो का है। यह सुनते ही जैसल शेरर सागर में हुए गया और मलिन मुख किये अन्त पुर में गया । अपनी टक्क्सणी की सारी हकीकत कही और प्रेग्न कि चारयी के। मैंने वचन दिया या तत्नुमार श्रय कर प्रप्न क ब्राय हरस करना चाहती है। यह सुनकर बाखा बान रंग कि पितानी। विज्य न कीनिय, इससे व्यवना चमर कीति हा जानगी। एस हा दनुशायी न भी प्रम के प्रस्ताय का स्वीकारा धीर कहा रूपी कि "रोग करेंगे हि देशा प्रान्य देनी ही माता की कोच से ब्याब है। सकता है।" यह समते ही देना रें? का मन्तर शटकर ले चाया और उनमें म मते हुए रुधिर न चारण के। नहराया । केद मिट गया थीर चारधी व वागमाया के असार स द्याया का पीड़ा जिला दिया । ऐमल का गीन मामदिवे चारण का कहा हथा-"प्रथम ग्रेह बाधियो क्रोड टालियो पर्द वालो मनवादिया जग्नवाहा।"

" तम्बनम्या शिर शिरोमण तलाज्, बादियां शिरोमण वर्ष प्राष्टी ।"

''क्रोड प्राप्ताय सल दीह एकं बन्या, मर्बबर भांत सत शेर भने। ।'' " गार उनार सट नेहदी सांद्रये, चला में चाप सट शीम वेसी। 1"

वनिये श्रीर वर्तिया उस हरिशा की प्राय: देखा करते थे। इस तरह सीन-चार वर्ष तक वर्षा सहई, धारदुर्भिच रहा छी। दिवा झन्न के प्रजा भरते लगी। वहती वहती यह बात फूल के कान तक पहुँची कि वनियी ने वर्तिये से मेंह वैंघनाया है। उसने उनकी बलाकर प्रकासि सत्य कही क्या बात है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बात सही है। तब फल ने पद्धा कि वह दृरिष्ठ जीवित है या गर गया? कहा जीवित है। कहा है ? इस सामने की पहाडी में धीर श्मारे मनुष्य इसरे-तीसरे दिन जाकर वसको देख भा बाते हैं। फूल तत्काल चढाधीर उन खादमियों की साथ लेकर एक चुझार सबारी सहित पहाड पर जाकर चसका घेरा विया। हरिक दृष्टि बाया ते। इसके पीछे घेण्डे छीडे विर्तिया बेला कि सैंने ५ वर्ष के लिए मेड की वॉधा है से। ग्रमी इरिक्क के सींग में से यंत्र विका-सना उचित नहीं। फूल ने इसको तो यही उच्चर दिया कि ठीक. पर भाप उसकी पीछे लगा चला गया। ५० शया ६० कोस पर वरहेसर के पद्याद पर जाता उसकी सारा धीर सींग में से र्यत्र निकालकर पानी में गला किया। यंत्र का जल में डबना या कि नभ-मण्डल में बादल घर आये और लगा मुसलधार मेइ बरसने। फूल पीछा फिरा, उसके साथी सब विवस हो पीछे ग्ह गये और में इ में पिटता हुआ। फूल भी श्रचेत हो गया, उसका घोड़ा इसे स्रेरकी गाँव में ले पहुँचा। बद्दा समला नःम का श्रदीर रहताथा। किसी खो ने फूल की यह दशा देखकर प्रहोर की सवर दी कि कोई राजपुत्र बहुत से आभूषता पहने हुए वेसुप घे। है पर पड़ा हुआ है। अमला ने ब्राकर देखा ते। पहचाना कि यह

<sup>&</sup>quot; पोसरें। सूर तो सूर जेरें। पिता, मोज मेहराखिह दवाख माजा ।"

<sup>&</sup>quot; बसारा अवसण् जनसण् बनावल्, राकरे। माठवे। घर्मराजा ।"

२३२ मुँहग्रोत नैग्रसी की ख्यात

ती फ़ूल ग्रीर इमारा परम शत्रु है । यदि यइ मर गया तेा जाड़ेचे मात्र इमारे वैरी हो जार्वेगे । गाँव फे क्डे-नूढे सब इकट्ठे हुए । फून को बहुत सा सेंका तपाया परन्तु उछको चेत न त्राया । तब वैद्य को

युलाया। सतने उसनी दग्रा रेखकर कहा कि इसके वचने का तो क्षेत्रल एक ही उपाय है कि कोई युवती कुमारी हमकी अपनी हाती से क्षााकर सोवे तो उसके अगन्यर्श की वाप से यह होश में आवे। जैसले ग्रहीर ने श्रपनी वड़ों कुमारी बेटों से कहा कि तु इसकी ठावी

से लगाकर इसके साथ सो जा, परन्तु कन्या ने कहा कि पर-पुरुष के साथ ऐसे सीने में मुके देख लगता है, मैं तो कहा कि पर-पुरुष के साथ ऐसे सीने में मुके देख लगता है, में तो कहा दि इनको न स्वीकार कहेंगी। कन्या के फिता ने इस विषय में बहुत लामह किया तर यह बेली कि जो मेरा विवाह इसके साथ कर दे तो में सो सकती हूँ। यह एक प्रथम तो हो ही रहा है, जो मेरा भाग्य यह बाव होगा तो जो इतेगा। पिता ने उसी अवस्था में कुल के साथ कन्या के फेरे कर दिये और उसे उसके साथ मुलाया। दे पुरुष से बह कुमारी कुल को लाती से मिडाये आर्था यात वक वैसे ही सोतो रही

कं फोरे कर दिये धीर वस उसक साथ सुलाया। दाउइर स वह कुमारी कूल को खावा से मिडाये धार्या राव वक वैसे ही सोवी रही तद फूल को चेत धाया। उसने धारं रोजों धीर उस को की धोर देखकर पूछा कि तू कीन है धीर यह क्या यामला है ? वा उसने दिस्तारपूर्वक सब क्या कह सुनाई कि इम वरह से तुम प्रचेत दशा में मेरे पिता क गाँव रोरडों में धाय थे, उसने तुमको पिट्याना धार कहा कि यह तो फूल है, कहाचित् यह मर गया तो पहले ही तो इसके साथ धनवत है धीर फिर विशेष हो जावेगो, लोग कहेंगे कि जैमला में न्सको सेवा-सुद्या नहीं की, जिससे फूल मर गया। या पहुंत प्रयत्न करने पर भी तुम हाश में न धाये वव वैय ने कहा कि कोई पोहशा कुमारिका चार पहर सक इसको धवनी छाती से

भिडाये रक्से ता यह जीवित रह मकता है ग्रन्यवा नहीं। पिता ने

मुफ्ते आज्ञाकी, मैंने कहा कि जो मेरा विवाह इसके साथ कर दोती में यद काम कर सकती हूँ नहीं तो दोप की भागी नहीं देऊँगी। न्नागे जैसा भाग्य में लिखा होगा वहीं होगा। मेरा विवाह किया धीर में तमको अपने हृदय से लगास्तर सोवी हूँ, परमात्मा ने खैर की बाएकी बायु शेप बी बीर सुक्ते बश बाना था, इससे काप सचेत हो गये। यह दृत्तान्त सुबकर फूल बहुत प्रसन्न हुआ और शेष रात्रि रस-रंग में विवाई। इसी रात्रि की इसके गर्भ रह गया। प्रशात होते ही फूल व्यश्वारूट होकर जाने लगा तव जैसला की बेटी बोली कि मैं बापसे गर्भवती हुई हैं, ब्राप ते। चले जायेंगे श्रीर कल लोग सुभने कलकित करेंगे, अध्यय श्राप सोई निशानी देते जाइए। फुल ने अपने पहतने की सुद्धिका उतारकर देदी और एक लिखत भी कर दिया। दो दिन फिर ठष्टरकर पीछे फेलाफोट को प्रस्थान किया। अपनी पहली पटरायी थय से भी वह बहुत प्यार रसका था सा घर पहुँचकर स्नाहीर-कन्याका भूल गया। श्रवधि पूर्णे होने पर उसके पेट से लाखाने जन्म लिया। अपने नाना के घर में वह पक्षता रहा, बाठ-इस वर्ष फा हुया तब एक दिन अपनी माता से पृक्षने लगा कि हम लेगा कीन हैं. श्रीर मेरा पिता कीन है ? माता थेली. बेटा त इस घरती के घनी फूल का प्रत्र है। लाखा ने फहा दे। फिर इस यहाँ क्यों रहते हैं वर्षां क्यां नहीं चलते ? तथ उसकी माता ने सारा बत्तान्त कह सुनाया । साम्या बोला-मुक्ते पिता की दी हुई निशानियाँ दे, मैं एनके पास जाऊँगा । याता ने यह विरात धीर मुहिका दे दी। उनको संकर लाया केलाकोट पहुँचा पिता से मिला, उसकी दी पूर्व बन्तु बस दिखलाई वय कुल से हुई पूर्वक लाखा की अपने पास -रक्या। लाया के अवकारिक पुरुष था। यालक देने पर भी

२३४ सुँहकोव नैयसी की रयात

धुद्धि-यल से राजा का सब काम वहीं करने लगा। फूल के दूसरा
कोई पुत्र तो या नहीं इसनिए सम दार-मदार लारा ही पर या।
फूल प्राय: वांग वलेंची की वरफ याये में रहा करवा धीर लारा
केलाकोट में काम चलाता था। वह रूप धीर गुण का भी
भीशार या। उसका रूप देरकर राथों व्या का मनोभाव विकार की

प्राप्त हुद्या। एक बार गर्था ने उसको स्वपने महल में दुलाकर स्वपनी दुष्ट बासनाको उस पर प्रकट किया। हासा ने उत्तर हिया कि सूतो मेरी माता है, मुक्तमे यह बचन कैसे कहती है? सफसे लेसा क्रकर्स कदापि नहीं होगा। रायीने शोध में आकर कहा

कि मैं फूल को लिसकर हुओ देश से निकलवा दूँगी। लासा ने निवेदन किया कि जो तेरी इन्द्रा है। से कर, परतु सुभसे ऐसी आशा नत रस। राखी ने पत्र निस्सा थीर एक साँडनी-मवार के हांच वह पत्र फूल के पास भेजा। कोई मावस्थक काम के होने पर ही साँडनी मवार माथा करता था, इसलिए फूल ने उसे भावा देशकर यह आया दोडा कहा— 'कच्छ करीर छिवियो कु देसडी कु सुत्त।'' उसके उत्तर में कांसिद ने कहा—''लाखी फूल महितयां जिस देवर सिंख पुछ।'' थया ने यह समाचार कहनाय हैं। सुनते

सुत्त । '' अवस उत्तर व कालिए प महान्य कालिए हुन नहारित ।

रित्त वैवर दित्र पुत्र हा । ' यद्य ने यह समाचार कहनाय हैं। सुनते ही छून को क्षोग्र झाया। असने स्थने सर्दिरों का निराश के मैंने हारा को देश-निकान दिया है से उसे वहाँ से निकान हेना। जब यह यात लााना पर विदिव की गई वो यह बीना कि मेरे पिता की चुत्र कावन्या ( युडापा ) है चीर तुम मुफ्ते निकान हें है पर पत्र यद याद ररमा कि जो किसी ने झाकर मुफ्त य यज्द कहे कि "'फूल मर गवा" वो मैं अनकी जीम कट्या बार्ग्गा। इतन कहुन सामा अपने माना के पाम गेराल चला गया। छुद्ध माय योतन पर फूल की मृत्यु हुई सीर रानी ध्य उसके साघ पिता पर

चढ़कर जल मरी, परन्तु लाखा को यह समाचार पहुँचाये कैं।त । विना राजा के देश शून्य, तब सबने मिलकर यह निश्चय किया कि कीई ऐसा प्रयक्ष करना चाहिए जिससे लाखा झावे, परन्तु जीभ फटाने के भय से उसको जाकर कहे कैं।त ? धंव में सबकी यही सम्मति हुई कि डाही डोमनी को भेजो, यह जाकर उमको कहेगी। तदमुलार डाही भेजी गई। उसको देशकर लाखा ने पीठ फोर ली श्रीर इसे लाख प्रसाव दिया। डोमनी वीधा (रवाव) यजाती घी। तंत्र को सँभालकर उसने यह दोहा ना सुनाया—

> "कूल सुगंधी वाड़िया भाटी देख सिवाण। तो विन सुनी सिवडो वल लाखा सहराण।"

यह सुनते हो लाखा सुहकर सम्मुख हे। वैठा और वीला—
"क्या पूछ मर गया ?" डोमनी ने कहा कि ये शब्द तो छाप ही
के सुद्ध से निकलते हैं । लाखा ने कहा तो मेरी जीभ कराना
चाहित, क्योंकि मेरी यहाँ प्रतिक्षा थी। पाँच यल छादिमयों ने
समका-नुक्ताकर एक सुनर्यों की जिह्ना बनवाई और बसे सात बार
कारकर प्रतिक्षा पूर्ण की। बाईंग को खाखा ने पान का वीड़ा दिया।
चसने बसे सीस पर चढ़ाकर सादर प्रहण किया। लाखा ने पूछा कि
स्वका क्या कारण ? डोमनी ने छाईं की—

"लप लाला इह जाय, जो दीनै मुख वाक है। पान कुटक्के रहि करें जो जीवें सो भाग॥" अर्थात् पहलें तो खापने पीठ फेरकर आग्रा दिया, यह किस काम का श्रीर यह बोहा जो सम्मुख होकर बहुजा सो लाख से भी मदकर है। फिर केस्राकोट खाकर लाखा राजगहों पर पैठा।

लासाका पिता फूल बंगा के बाखे में रहता वा सी लासा मे भी वहीं रहना ठाना। जब प्यान करने लगा तै। उसकी प्रिया सीडी रायी ने कहा कि ''प्रोतम ! आपके दर्शन निना मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा सी सुक्षे भी साथ ले चलिए।'' लाखा ने समकाया

₹3€

में हलोत नेकसी की स्यात

कि वहाँ तुम्हारा काम नहीं, वहाँ वो बाठ पहर दै। इन्धूप लगी रहतों है। सोडो ने अर्ज़ की "वी बायके बोड़ने का एक पक्षेत्रड़ा तुम्मे बरिशए, मैं हर वहां उसके ही दर्शन कर यहाँ वेठी रहूँगी, बीर इस मनमेलिये नामी होम की यहाँ छोड़ जाइए, जी महल

के नीचे राहा होकर शिविहन झायका यय मुक्ते सुनाया करेगा जिसके सबस करने ही से मैं अपने मन को बहुलाऊँगी।" लारा ने कहा यह त प्राच्छा । अब यह तो वांगार निनोचों के यायों चल दिया, जहाँ उनका रहते हुए पाँच-साल महीने हा गये, पीछे से पानस सहु आई, में ह को अब लगा, निजनों को चमक हुई. बादल गरजे। उन वक सापी रात के समय में राधी सीडों अरोरी में सान पैटी.

उसकं मन में कामानि घवकी, नीचे होम वैठा कलाप रहा घा, उसको उत्पर बुलाया कीर उससे लपटकर पतंन पर जा सीई। लाया के पद्धेवहें को नीचे निद्धा होनी रिविन्स्य मनाने लगे। किर वा परस्वर प्रीवि की गाँठ पुन गई। एक दिन कर्ष राजि की लाखा जागा की बार क्युरांका के वास्वे हैरे से बाहर काया, जगर झाकाश की बीर करिए उठाकर हैरा

स्रीर यह देशा कहा—
''किरवी मार्च टन गई, हिरवी गई उनत्य :

सुवी निर्वाती गोरही, पर मार्च दे हत्य ॥''

सामा से मात्र एक यस्सेहा मायल नामी राज्यत या। उसने वह

स्नारता के मात्र एक यरसेड़ा मात्रल नामी राजपूत था। उसने वह राहा सुना, योका —राजने जी दोड़ा कहा वह इम वरह पर है— "हिरयी मार्चे डल गई, किरती गई बनत्व ।

नारी नर्शासनाद्वियां, पहुँ सहो फल दृख ॥<sup>१</sup>१

मावल थीर लाखा के मध्य रात्रि को ऐसी बातचीत हुई। प्रभाव को लाखा नै मावल से कहा कि एक बार मैं केलाकोट जाकर घर की सुधि होना चाहता हैं। उसने कहा-जो इच्छा। तरंत सहायी की बलाकर पूछा कि कोई ऐसा प्रश्न बुद्साल में है जो संध्या तक केलाकोट पहुँचा है। उसने उसर दिया कि हैं ते। बहुतेरे, परंत बनकी ऐसी परीचा कभी की नहीं है। तव भक्षा कि ऊँट ला ! ऊँट चढ लागा चला। केलाकाट इस ग्यारह कोस रहा होगा कि लाखा ने उस ऊँट पर छड़ा चलाई, जिसकी चेट से करहा ( केंट ) बस्रवलाया। सोडी ने सीते हुए ही वह शब्द सना और कहने लगी-"भोखो करह करुकिया, रीखो संभक्तराह, फूलाधी को बेटियो, डमाइड्रो घर्राइ।'' डोम की कहा कि लाखाजी प्राये, मैं उनकी बोखी सुनती हैं। दोम बोखा बंगा यहाँ से सी कोस दूर है, वह अभी कहाँ से आ सकते हैं? इतना कहकर दोनी पीछे से। रहे। रात्रि एक प्रहर के लगभग गई थी तब लासा मा पहेंचा भीर उत्तरकर सीधा सीढ़ा के महल में गया। वहाँ क्या देखता है कि मनवे।लिया के साथ गलवारीं किये सोती से।ती है। यह देखते ही उल्टेपाँव फिरकर लाखा दूसरी राखी के महत्त में जा सीचा। पीछे से ये दीनी जागे । कहने लगे कि ठाकर प्राये धीर **पन्होंने अपनी दशा देख ली. तय होम वहाँ से उठकर नीचे चला गया ।** प्रभात होते ही लाखा गोख से सान विराजा। डोस की बुलाया धीर कहा धरे मैंने तुमको सोडी दी थीर साथ ही सोडी को भी कहता दिया कि मैंने सुक्ते डोम के इवाले किया है। तूजो कुछ ले सफी लेकर भ्रमो निकल जा! डोम ने यह दोहा कहा---'चोर भलां हो धन हरें, सतपुरसां घर जार।

दींठा देश्वन पर हरे, लाला सी दावार ॥"

२३⊏

होम तो सोढी की लेकर चला गया, फिर कई मास पीछे लाखा

भस्य कर आओ।

पाटणा नगर में ट्याइने की द्राया। वडा वह डोम भी माँगने की

गयाया, स्रोडी साथ में थी। साखाने सोम को देखकर पछा

मॅहणोत नैयसी की स्यात

चिलाने ते। खाना नहीं ते। निराहार ही रहना! यह समर लाखा की मिली। उसने चार सीख बनवाकर भेजी। उन्हें देग्यकर बह बोनी कि ये शुलें के लाखाजी की बनाई हुई नहीं हैं। तब सा लाधाने अपने हाथ से तैयार कर वस्त्र से इक शलें उसके पास भेजी। उस सीख की देखते ही सोडी ने पहचान लिया कि वह स्नाम्बा ही की बनाई हुई है झैार उसकी टाघ में लेवे ही सीटी के प्रायुमुक्त है। गये। दास ने पोछा जाकर स्नासाको कहाकि महाराज ! सोढी गर गई। उसने घपने चार राजपृती की भेजा, मीर उन्हें कहा कि कुछ प्रगर-चंदन ले जाकर साठी के शव की

कि सोडी प्रसन्न से हैं ? "जी जुग्रतता है।" सेडी ने भी लाखा

का दीदार किया थीर उसका यह रूप थीर रंगत देखकर मन में

यहापर्यात्ताप करने लगी और अन्न जल का त्याग कर दिया।

यही प्रया लिया कि लाग्वा अवने द्वाय से शुले (कवार ) बनाकर

# ञठारहवाँ प्रकरण

#### वात जाम जनह की

जाम कतड़ ने राहिड्या कवि सांबल सुघ की छाठ कोड़ पसाव दिया जिसकी बार्ता यह है— सांबल सुघ फविरान लाखा फूलाबी के पास रहता था। लाखा यहा दाहार था। एक बार जाम कतड़ (सिच के स्वासी) के मन में

समाई कि किसी महापात्र की वडा दान देना चाहिए। तब उसने

( प्रपती राजधानी ) सामाई में सीवल को बुलाया धीर बसका बड़ा धादर-सत्कार किया। तीन या चार वार सीवल कतड़ के बुजरे को गया। जाम कहता है कि ''जस करे। ।'' तन सीवल लाखा के बलान करता, वह कनड़ को मन में मावे नहीं। चौथे दिन जय किये दर्शर में आया तन किर बही वात कही कि ''कुळ जस करे। ।' पासा ने कहा कि में लाखा का कस पहता हूँ, यह आपको दो सुहाता नहीं परंतु लाखा के जैसा दातार और कीन है ? कतड़ ने पूछा कि लाखा की कीन दातार श्रीर कीन है ? कतड़ ने पूछा कि लाखा की तीन दाता है अबसे सुनला दारता है उपने सुनल को पर से रखता है, तिससे सुनक लगता है, यह बता दाती है दो सारे सुनक लगता है , यह बता दाती है दो सारे सुनक लगता है किसी को दे देता ? सीवल थींला कि आप तो आउठकोड़ बन्भगवार के देता ? सीवल थींला कि आप तो आउठकोड़ बन्भगवार के

है। यदि भाष दातार हैं तो अपना सारा राज्य किसी की क्यों नहीं देंदेते १ जनड़ ने भारता की इस बात की दिल में रस्त्रकर भ्रपने प्रथान की भाक्षा दी कि हम भ्रमुक स्थान की भाषने शक्तांक

रवामी हैं, लाखा के पास इतना देश कहाँ है, वह ता सब तीलता

मुँहणोत नैणसी की स्यात २४० सहित यात्रा करने जारेंगे सा तैयारी करो । उसने सब प्रवन्य कर दिया। तदुवरान्त ग्रुम मुहूर्त दिखा जाम ने अपने सब सदिशि को युलाकर दर्यार मरा श्रीर सांवल सुव कविराज को डेरे से बला श्रवने सिंहासन पर विठा दिया श्रीर श्राऊठ लच सामई का महा-पस्राय देकर स्नाप गाड़े जुववाकर समुद्र के वेट (द्वीप ) कराहा में चला गया । गीत जाम जनइ का-''क्रोट दियस कोवो करसीमर, भए दातार कवीचैमाग।''

''ब्राइठ खास तयो खत्र ऊनड़ तो निय कियहि न दीथो लाग।'' ''सी लाखांनग दान समिपया, बांसै घातेहतवा बसाय।'' 'तो जिम गइ तरात वह त्यागी, सुक्षवि किही न किया सुरताए।'' "सवा कोड लख आगै सुवसे पात्र महावी महापसाव।" ''लोभाऊदियो लाखायत. सिंघतचा छत्र सामा राव ।' इस तरह झाठठ कोड़ सामई दान में देकर जाम कनड समुद्र के

पास बैठ में जा रहा और वहाँ ५०० गाँवी पर भपना भियकार जमाया, परंतु इनमें उसकी साहयी का निर्वाह नहीं होता था। पास ही ३०० गाँव हुमुँज़ के पट्टे के झागये थे, बीच में योड़ा साजल या। इन्होंने विचारा कि यह (कनड ) निकट घाया है से। मार-कर धरती ले लेगा श्रीर कनड़ भी इमी विचार में घा, परंतु वे ते। पहले ही से भयभीत हो घपना घत-याल नौकाझी पर लादकर हुमुँज को चले गये श्रीर गाँव ऊनड के द्वाघ धाये। इसके घति-ुः रिक्त छुण्डने गुलाई के पर्गने के सुमरा के ७०० गाँव समुद्र पास के र्छीत लिये थ्रीर मिंघ के निकट उसका महाराज्य हो गया। सुत की तरफ जनमार्ग से नीका द्वारा जाने में तीन-चार दिन लगते थे। कुण्ड ग्रीर गुलाई के पर्गने राव इमीर संगारात ने ऊनड के पास से लेकर भुज में मिना लिये। फिर अक्षवर वादशाइ ने जाम की

सुसलमान बताया सी प्रत्न तुर्क ही हैं। बड़े दातार हैं, फोई भी चारत पता जावे ते। उसको पाँच महमूदी ( चाँदी का सिका ) दी जाती हैं। अब तक बड़ी साइबी है और आठ नी इजार मनुष्पी का बीक हैं। सिंव के निकट गाँव के लोग उनको नियत कर देवे हैं, राव दंगार और रावल जाम का बुद्ध हुआ, जिसका गीत ईसर घारहट में कहा—

''परानाँस पिंहहार, पिंड पर्यंग छोडे परा, परापुड कपडे पेड प्राक्ती।'' ''राहिंबै इर प्रवत्त इर घवत राहिने सॉक्तिये वाजिया ध्रायसंक्ती।''

रावल ने नया नगर लिया तथ हाजा ने इस्थवल ( रावल के भाई) को मारा था, फिर जाते हुए हाजा की इरथवल के पुत्र जस्सा ने पीछा कर पकड़ा और उसे मारकर थाप का वैर लिया।

जाम सत्ता और अमीर्मान आज्ञम्यां से जी युद्ध हुआ उसकी बार्ग — जब अफाय यादवाइ ने आजमल्यें की गुजरात की स्त्रे-दारी पर भेजा बस कक गिरनार में अमीराम गोरी राज करता था। जाम सत्ता का उसके साथ मेल था। आजमरातें ने जाम की मिलाना याद्या। जाम की उसके साथ मेल था। आजमरातें ने जाम की मिलाना याद्या। जाम की उसके वार्या। फिर इपर से जवाब ने चढ़ाई की सीर कर से जाम ने। आजमरातें की सेना १२०००, काठियों की ४०००, मालाव्यों की ४०००, वार्डेली की ५०००, राव पचाया की ५००० सेना थी। दस इजार सवार्य से नया नगर से १२ कोस चवल इस में आ चतरा। यहने तो चहुन सी कहा-सुनी हुई, परतु जाम ने एक न सुनी, दोनी सेवार्य अमाराम विकास पक पात्रें सेवार या वह कीर अपिरान की सेना तो सुद्ध किया वा वह कीर अपिरान की सेना तो सुद्ध किया वा वह कीर अपिरान की सेना तो सुद्ध किया वा वह कीर अपिरान की सेना तो सुद्ध किया वा वह कीर अपिरान की सेना तो सुद्ध किया वा वह कीर इपरास्ताय में किया सेना तो सुद्ध किया वा वह कीर इपरास्ताय में किया में सिना तो सुद्ध किया साथ की सीना तो सुद्ध किया सी सिना

285

जाम का प्रधान जैमा थीर बुँबर धजा वटा बारता के साध काम

ष्प्राये, भाई भवीजे भी मार गय, भांजे बपने ६७ सैनिकों समेव खेव

पहें श्रीर जाग के १८०० योद्धा धरासायी हुए । ब्राजर्मरा के भी ७०० मनुष्य मार गय, परतु रोत बाजम के द्वाय रहा। फिर इसने

मयानगर जालू गा प्रतम जाम ने सधि कर ली, धोडे पुनजर किय भीर पेट १० साली साम देने उहराय। अब सा ६० धार्ट

जाम प्रतिवर्ष देशा है। गीव जाम सत्ता क--"परीरात्व पतमाह वन बांह श्रहमद पुरा

''सते। मांगे नहीं घार साइव समइ.

' अभी तागार नह सुदाक्तर जगरे.

हमा मनगा विने स्तटके हाछ।!! "माह राखै मरह बीजा सरस,

सर मार्ग सता वाघ समराघ ।" "धादि नगा सरग साधार लाखाहि में.

भना सत माल इम भना भाषां।" ' मांगा पवसाह मां मांगू जूप मीरजा.

ष्ट्राव सैदान संक्षान सैदान **धा**रो ?? ''पैसता लार लाख दल पैठा दाल वालियां लाघां टर । १३

मॅद्रद्योत नंबसा का स्यात

शक्षम लग्नधीर इस किया धारी।"

मार जामीर सृवाथ माँगै।"

"निग्रह फाँज फाड नीसरते. सती घातिया पारार सेर।"

"सता वदो वह लाप न सकिया, लापी नहीं लोहची लीह।"

<sup>11</sup>पेपंडर घररां पार्डतै. दरें गरा पडिया तिख दीह ।

"सता बीसदीकंवय संमारे.

सदीस कंवश वदे संप्राम 151 ''पंचइज़ारी किला पाढ़िया,

किता हज़ारी धाया काम।"

"त्रिकट सने द्वयवापुर तीवी.

वड़ा खुइएक एकवा वाय ।37 "इय निसपित धसपित स् वड़ा,

रिख काछियो ज कांछी राय।"

गीत प्राप्ता शहा ने फहा---

''तयता वाज गअराज, सकवंध श्रक्षवर सर्या,

रहाचिया भीर हाले रंढाली ।"

"सरै प्राफालिया मला खुरसाया सूँ,

काछ पंचाल सेरराठा काले ।" ''सारसी पारसी सिंधु रीसाइयां,

गहहिया सेर नीमाण गुहिमा।"

''भोतरा पाठमां साखदत मावटै,

जाम सु कावली बाट जुड़िया i'' "हई दीचाल रत याल यसके घराँ,

जुहे वर परे परदर जराते ।"

"सत्ताविया अवर क्रया साइस् समबड़ी, पाधरे पेज मैदान पाली 33

"जास भाँकिया ब्राजीन साहोहवी,

इसी को हुवो भाराथ ग्रागै।"

में हसोत नैयसी की ख्यात マンソ

> ''कियो राल राट दला काळ कालवरी. भीतरे। वर्त सरघोर वार्ग ।"\*

o सन १४७३ ई॰ (सं॰ १६३० वि॰) म गुपरात के सलतान सपपहर बाह तीसरे से चक्यर पादवाह ने गुजरात थी । गुनुफ्कर राजपीरले की तरफ भागा । सन् १२७० में पादकाही स्पेदार शहानुदीन शहमद ने जनागड के धर्मीनर्खा पर चढ़ाई की, जाम सत्ता उसकी सहायसा पर गया धीर दोना ने मिलकर शहायुद्दीन की परास्त किया। इस सहायता के थदले धमीनली ने जोधपर चर धीर भींद के पराने जाम का दिये। मुजपुपरशाह गुनराती शासपीपते से बयागगर काया और जाम से सहायता चाही । तिस पर सगल सबेदार श्रजीज के।का ने जयानगर का घेरा, जाम चपने दूसरे प्रत नस्सा की क्षेत्रर मुकापले पर गवा । घरोला के पास सुद हुआ, अमीनसी का घेटा दालतर्खा और काठी हामा खुमाण नाम की सहायता की धारे, भयकर यह हचा। श्रंत में दीवतयां श्रीर काठी सर्दार जास का साथ छे। उकर चले गये. इससे जाम की सेना इटी कार वह भी राजधानी में भाग वाया । जब पाटवी पुत्र प्रकता ने पिता का श्यासेत से भागना सुना तो क्षेत्र में चाकर युद्ध्यव के। गया और माम भाषा । जस्सा ने जब देखा कि में चकेला शत्र से बाजी नहीं से जा सरता, तर नगर की भागा। जाम ने अपन कुटुम्ब की डीगियी में चढकर रवाना कर दिया और चाप पहादी म छिप रहा । मुसलमाना ने नगर जिया।

भागजी जेंद्रवा की राणी कलुनदा न मेर और रेवारिये की सेना एक्ट्रिस कर इस शवसर की हाय से न जाने दिया और रायपुर सक घरना इन्नाहा पीला नयानगर के श्रधिकार स विशास लिया । जुन्या का शत्रधानी बनाकर भ्रपने पुत्र खीमती के। गड़ी पर विडा दिया ।

श्रंत में जाम ने बादशाह से संघि कर खिराज देना स्वीकारा 👢 ४६ वर्ष

राज करके सं० १६६४ में जाम सत्ता ने संसार से बूच किया । (हि द राजस्थान)

में यहाँ जाडेचां का थोड़ा सा प्राचीन हाल पाठको के सम्मुख धरता हैं। हिंद रापस्थान की गुपराती पुस्तक में तो उसकी उत्पत्ति के विषय में ऐसा लेख है कि ''श्रीकृष्ण के पुत्र सांब ने मिसर देश के राजा वाणासुर के प्रधान कैंग्रांड की कन्या से विवाह किया। बससे बरपीक पैदा हुआ थीर बने थाने माना का राज्य मिला। बन्धीक से धउहरारवाँ पीड़ी में देवेंद्र के एक पुत्र नरपत ने गुज़नी के धादराहर पुनेराज्याह को मानकर वहाँ का राज विवा थीर जाम पदवी पारण की"। जाम ग्रन्द के लिए विद्वानों ने मिल मिश कर्यनाएँ की हैं, पांतु आधार्य नहीं कि यह मह आचा का राज्य हो, जिसका वर्ष पिता का है और इसी का खीळिंगवाची बामण श्रन् माता के वारसे पेछा जाता है।

जाहेचों में है। मुख्य शार्धे है। सन्त्रा श्रीर सम्रा। सन्ताया सामेता एक ग्राचीन जाति है, वे तो अपने की श्रीकृष्य के प्रत्र सौब के वंदान बतलाते हैं: कोई बन्हें बन के बन साम की संतान ठडराते. थीर कोई साम के। साम का अपन्न हा हानका उन्हें चंद्रवंशी कहते हैं । सिंध की प्रशानी तवारीय तुद्रफुउळकिराम में लिखा है कि साखा फलाणी के पाते थीर कतड़ के बेटे का नाम लाखा था, उसके एक पुत्र सम्मा के बंशन सम्मा कहंजाये और सन्मा के पोत्र व रायवन के पुत्र सन्मा की संतान समिजा मसिद्ध हुई। सिंव के दूसरे पुराने इविहासों में खिला है, कि सम्मा और सुमरा थपने की हिंदू कहते है, गीमांस नहीं दाते, परंत्र मैंसा दाते हैं। भांथे गीजेटियर जिल्ह १ प्रस्त ६२ में लिखा है कि जाडेवी के रीति-रिवास सुमलमानी से मिलते थे। सन् १८१८ ई० सरु वे सुसल्लानी का बनाया पाना पाते, जो चीज शह के मुनाफिक इसास है। उसकी काम में खाते. कुरान की राज्य करते और सुसलक्षमानों के अपनी बेटियाँ भी ब्याहते थे। बार हिंदुवों की रीति-मीति पर चलने लगे हैं। ऋष तेर आहेचीं के संप्रध प्रतिष्टित राजपूत कुलों में होते हैं । यह भी एक कररना है कि सिकंदर प्राजम ने जिस सांदस पर चटाई की, वह सम्मा जाति का था और संबंधानी उनकी सिंदिमत थी । कर्रियस उसकी सावस जिल्ला है, ब्रोफेयर विल्लान् उसे संस्कृत का सिंधुमान बतलाते है जीर कीई उसे सहवास भी कहते हैं । जनरङ कनियम का अनुमान है कि सिंधवन का सिंडियन दे। यह है। कहते हैं कि सम्मा लेगो। ने महली के पहाड़ पर सामूई का गढ़ बनाया चीर तगुरा-थाद का नगर बसाया । संकव है कि सन् ईसवी की नवीं शताब्दी के सगभग में लेगा कच्छ की तरफ आये धीर चायहाँ से यह भूमि जी है।

स्मरा चपने एक पुरुष स्वारा के नाम स मिन्द हुए। उनरा राज पहले सिंध में था। वारीस्त महामी का कर्जा जिएला है कि जब चत्रुरंगेड मुखतान मसजद गरानथी ( सन् १०४६-११ ई०) मोग-विवास में रत हुआ तो राग-माज दीव न चलने से जजा बिनाइ वेटी। उसने स्मरा नामी एक चादमी के। सिंध सा हाजिम स्माया था, जिसने साद जाविंदर की येटी से विजा जिया की सह उसने पेट से स्टूबार पेटा हुआ। स्वार्त की राग्यांनी महम्मद तूर नामी नार था। से० ५४०० वि० से जुल पूर्व तक स्माया सिंध के स्वार्ता रह पिर सुस्तान चलावडीन पिल्जी के संनाविंद जाववाला ने दूचा मुमरा के। पराणित किया, वह भागवर करने की तक्षण हो तहक़ चाया, सुसलमानों ने भी वीजा किया। करने से साद स्वरा सम्मा ने सुसर्ग की महम्मद देक सुसलकाना से लडाई

सं । १२०० के लगभग सम्मा सि घ के स्वामी हुए धीर नगर दहें में राज धानी स्वापित की । इस वक ने मुससमान हैं। गये थे । जाम जार पावित्वा के राजसमय में देहली के शुरुवान पृतिन्याद तुगवल न सि ध पर पड़ाई थी, परंतु उहुत हानि बटाकर हो बार सुक्तान की हट जाना पड़ा, तीवरी नार विजय प्राप्त हुई !े सं० १२७० वि० तह सम्मा सि घ के राजा रहे पीये बेग-सार धाईन लान्दान के माह हुसैन ने उनसे राग छीन तिया ।

शुलतान शम्खुदीन कवांतिमरा वा गोरीमाह के गुलाम कवाचा के सिंध एतह करन पर दूसरे सम्मा भी क्यू की बोर बाये। मोह के पुत्र साद से पूज पृंदा हुचा, जिसका बेटा प्रसिद्ध टगला क्लानी था जिसन क्या-वप का निस्म कलागा। टगला के कांग्ये के निश्चलंडर केगोरिट प्रथानी राच्यानी तमाई। लाखा के पुत्र पूरा के निस्सीतान मस्ते पर उसकी रागी सिंध के सम्मा रामदान में से जाम जादा के बेटे लाखा को गोद खाई, जिसके वंशज जाडेचा कहटाये।

सम्मा सामेवा चीर स्परों में से मिथ भिव पुरषों के नाम से कई शाखाएँ चर्ती। जाम रुम्मा के रशज चपने के सम्मा वा सामेवा कहते, जो जाडेचा से यहुत पहले क्ष्य में शाकर वसे थे। केर, मनाई के वश मे है। जनट से, जो मनाई का माई था, चीथी पीड़ी में जाम बादा का नेटा राखा हुया निसके

हेदा, गाहरू, गजन, होटी, जाड़ा, जेसर, बाबा, कारेट, मोड़ व पायड़ चादि है। राप लास्त के बेटे रायधन के प्रश्न गण्जन के दूसरे बेटे हाला ने कच्छ का

धंशज दांग कहलाये। बनमें दक्षी शासाणुँ श्रवदा, बामर, बाराच, भाजदे, युटा

जारेको में तीन बादाएँ है-सायत, रायव थार दांगार ।

दक्षिण-पश्चिमी भाग विद्या और हाला जारा। का सूल-पुरुष हुन्ना। जान राउल ने सारे कण्ड पर ऋधिकार कर लिया था. परंतु राव दंगार ने उसे निकाल दिया और उसने काठियाचाइ से जेटनें का बहतला हलावा द्वया कर नया राज स्थापित किया, वह अदेश अब हालार नाम से प्रसिद्ध है।

## उन्नीसवाँ प्रकरण

### सरवहिया यादव सरवहिया पहले गिरसार के स्वामी ये । राव महलीक वडा

रजपुत हुआ। वह वीस हजार सवारी का अधिपति या और उसके होटे भाई का नाम जैसा या। कहते हैं कि राव मंडलोक नित्य एक नया वालाव बनवाता, गंगाजल से नहाता धीर गंगाजन का ही पान करता था। चारण रक्ता सुरवाणिया उसका प्रीसपात बार-हट था. जिसकी स्त्री नागहीं चारबी देवी का अवतार थी। नागही के प्रतासंद का विवाह एक पश्चिमी की के साथ हुआ था। इसका पुत्र नागार्जुन घ्रहमदावाद के घादग्राह महमूद नेगडा की यावने के लिये गया। बादशाह ने उसे लाभ और खदमी नाम की दे। घे। डियाँ दों। नागार्जुन उनकी अपने घर सावा, जहाँ उनके ऊँचासरा स्रीर द्यमोलक नाम को दे। वहरे बत्पन्न हुए। ये देनिने वहे बहे प्रश्व हो गये। राव महलीक ने उनकी प्रशंसा सुनी झीर चारण के पास से वे घोड़े मँगाये, परंतु चारण ने दिये नहीं, तर राव खरं उन घोडों की माँगने के लिये चारण के घर प्राया, ते। भी चारण नट ही गया। कितनेक दिन पीछे रावका एक नाई नागही के गाँव गया हुआ था। एसके पास से नागही ने अपनी पुत्रवधू पश्चिनी के नारान कटवाये थे। नाई ने पद्मिनी का बस्तान राव मंडलीक के पास जाकर किया। एसके रूप की प्रशंसा अनुकर राव इतना लुभाया कि इसे देखने की लिये सागृष्टी को गाँव जाने को तैयारी की। राव की रायों सीसे। दणी ने पति को वहूत समकाया धीर मना किया, परंतु राव ने एसकी वात न सुनी--

देहा--''चारण बड़ी लूंटियो, चक्रवत जेहै चार। बालो बल बीसल घणो, मेादल रावा राव ॥''

मंदलीक चारखी के घर खाया। इसने भी श्रपनी छोटी सी कोठी में से सेारठ की सारी सेना की सीधा-सामान दिया। तथ राव के चाकरों ने मागड़ी के देवीं सी डोर्न की बात राव की सनाई। उत्तने मानी नहीं धीर धपनी एठ पकडे रहा। फिर जिस वट ग्रन्त के नीचे राय वैठा वा उस पर से रुधिर की वर्षा छुई ते। भी बह स समका धीर मागडी की जाकर कडा कि ध्यनी पुत्रवधू की मुक्ते दिराता। चारखी भी खँगार कराके वह की सामने ने धाई। यह देवरूपी थी, उसके पग पृथ्वी पर नहीं लगते थे। राव ने उसका हाय पकड़ना चाहा, तब तो कोध में आकर देवी ने शाप दिया कि "वेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है अत वेरा गढ़ छुटेगा भीर वह में तुकों को दूँगी। तूतुकों की सेवा करेसा, बढाकण्ट षठावेगा स्रीर धूल चाटता फिरेगा।<sup>33</sup> ऐसा शाप सुनकर राव के चेहरे का रंग फीका हो गया, पीछा सलित सुद्ध अपने घर भाषा। पश्चिनी भो फेदार में जा गली और देवी ( उसकी सास ) बादशाह महमृद बैगहा के पास पहुँची थ्रीर उससे कड़ा कि मैंने तुक्ते गढ़ गिरनार दिया। बादशाइ ने कहा कि सुके देरी बात का निश्वास कैसे भावे ? देवी थे। ली कि तूजय प्रभात की स्रोता बठे इस वक्त तेरी पाग में से रंगीन चावल निकलें तो मेरी बात को सत्य जानना। प्रभाव की भावल निकले । बादशाह ने चढ़ाई कर गढ़ गिरनार जा घेरा। मडलीक पागल सा बन गया। गढ की कुञ्जियाँ उसने बादशाह के हाथ दीं श्रीर श्राप नीचे उतर श्राया। चादशाइ ने राव की मुसलमान बनाया, गोमांस सिलाया और सुकों के साथ भीजन कराया! राव के एक इज़ार राजपूत शुरू से लडकर सोत पड़े। गढ विजय कर पठानी . २५० पुँद्वियोत नेणसी की रत्यात का घाना विदाया भीर मादशाह पीठा राजधानी की भाषा / तन्-पश्चात शाह नेयडा तो शीघ ही सर गया, गिरनार की घानेवाले

में ऐसा जपरस्त कोई ब हुमा। चार-पांच पीड़ो तक तो सेरठ
पठानी के हाय में रही, फिर सं० १६२६ कार्तिक सुदी १५ की
सक्तयर बादराह ने गुजरात लिया; धीर उससे दस या १५ वर्ष उपरात नवाय आज़मर्ग नहीं की स्वेदारों पर आया। उस वक्त गिरनार
का स्वामी समीरहान धा भीर जाम सचा के साय उस में में जो यो।
आज़म्यों ने गिरनार धीर नयानगर पर चढ़ाई की, युद्ध हुआ,
जाम सचा व समीरहाँ दोनों परास्त हुए। वेश जाम ने भी उसका
साय होड़ दिया धीर यह भागकर गिरनार आया। आज़म्यों ने
गढ़ की था पेरा। शीन वर्ष वक्त विमञ्च खलता रहा खीर १सी धरों
समीरहान गढ़ रीहा में मर गया शीर उसका प्रव टोके थेठा।

पठानों ने महमूद के वेटे की वंदगी से सिर फेरा धीर सेारठ पर खपना प्रविकार जमा लिया। महमूद के पीछे गुजरात के सत्तानी

होहिया, चानडा भीर चाँपा वालां।

(1) अमीवा (असकी नाम समीरहाँ) वातारका गोरी का पुत्र था,

गिसे गुजरात के मुख्तान मुख्यकृतकाह ने ज्वायड़ (गिरमार) वा राज्य
राव खंगार कुठे से लेकर सं० १६४२ के आसपास वायीर में दिया था।

(२) मुँद्रणीत नैवसी विरनार के बादवों की सरविद्या क्षिपता है,

डलनं ध्रपने प्रधान से विगाड कर लिया तथ प्रधान व राजपूत उससे विज्ञग देकर ध्राज़मर्गासे जा मिले धीर गढ़ धालमर्गीके द्वाय ध्राया। राव मॅडलीक के चाकरे। में ये राजपुत धच्छे ये— प्रपर

(२) मुँह योत मैक्सी विरतार के यादयों को सरविद्या क्षिरता है, तो चुड़ासमा की एक यास्त्रा है कीर चुड़ासमा याद में को महाँच के स्वामी बतवाता है, जो पीढ़े चंपूके में ग्रास्त्रि थे। जुनागड गिरतार पर पहले चुड़ासमा याद में का ग्राज्य या चौर राच मंडलीक इसी वंग्र में हुचा। • चुड़ासमा नाम पड़ने के लिये कई मित्र मित्र इंत-कवाएँ है, परंतु संभव ती।

सरविद्या जैसा की बाव-राव मंडलीक पागल हुआ, तब उसके होटे भाई जैसा ने देशोदार का मार अपने सिर पर लिया। देश के सारे राजपूरी की साध लेकर पर्वती में जा रहा ग्रीर देश में

यह है कि इस वंश का प्रथम राजा 🗉 गारिय सम्मा जाति का पा श्रीर उसके दादा का नाम चूदचंद्र था चतः चूड् के वंशत सम्मा चूडायमा कहलावे । ज्ञागढ़ गिरनार के बादव राजाओं का प्रवंध-चि तामशि के कर्ना गेरतंग ने महीर ( धामीर ) लिखा है जो ब्राहरियु के चंद्य के थे। चे फिर अहीर राजा भी पहलाते थे । च्हासमा की तीन मुख्य शाखाएँ हैं, जी काडियावाढ़ के उस विभाग पर खब तक व्यथिकार रखती हैं, जिसकी उन्होंने पहले-पहल शिया था । सम्बहिया, रैजदास बार यज । सरबहिया गर्वजय नदी के किनारे केंद्रसरवैदा चौर याखारु में, रैजदाय, जुनागद से शहा मेंद्रतीक के दंश के समूद्र किनारे चारपाड़ में बादे से हैं: यह जीपर पदाड थैं।र समूद्र के बीच के - बदेश में रहते हैं।

#### पुशसमा राजाधों की वंशायली

( जुनागढ़ के दीवान धमरजी रखद्वोदजी की सवारीए से ) रा द्याल ( द्यास ) चुड़ार्चंद के पीश रा शारिया से सीसरी पीड़ी में हुआ .. सं ८६४ एक शहीर ने पाळा या। रा नवधया---

., ६१६ चखडिलवाडे के राजा ने मारा। .. प्रगार—

.. मुल्यान— .. ११२

,, जंखरा— .. 858

., नयधण दसरा . 1008

.. मंडलीक—जब सुलतान

सहसूद गुजनधी ने सोम-

शाय पर चढ़ाई की तब

मंडलीक गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव

प्रथम के साथ सुळतान से लढा था--,, 1028

मॅहतोत नैवसी की स्यात シガム

बहा बिगाह करने लगा। यह गिरनार में ( गुजरात के) बादशाह का यहा घाना था भीर दूसरे भी कई याने स्वल खल पर नियत कर

रफरो हो तदापि चपद्रव न सिटा । बादशाह (सहसूद देगडा ) ने फई प्रवास किये। राष्ट्र की वरह पीछे पढ़ रहा घा ता भी जैसा हाय

नहीं द्याता या । उस वक्त किसी ने बादशाह की कहा कि चारण संव १०१२

रा हमीरदेव-, विजयपाछ — ., 19om ,, ११६२ सिद्धराज जयसिंह ने मारा। ,, नवघण सीसश— , मंदलीक दूसरा-H 33=8

, चाल्यसी— 14 3385 . धनेश--., 1202

,, नवप्य कीवा-\* 3538 ,, संगार दूसरा— 1 3558

.. मंडलीक तीसरा— " १२७० गिरनार पर नेमिनाय का मदिर

श्वनवाया ।

,, महीपाल या कैवाट--- ,, १३०२ , १३३६सीमनाथ के मंदिर की मरम्मत कराई। ,, धंगार तीसरा—

,, जयसिंहदेव-- "१३६०

,, सुगत या मोकलसिंह—,, १४०२

,, मध्रपत— .. 1917

,, मंडलीक चीया— 1, 3853 "मेलग (मडलीक का भाई)। ४**१**६

,, जयसिं इ देव ─ ,, 3862 , संगार चैाया-, 1858

सुरतान श्रहमद्शाह गुजर।ती ने जूनागढ सुटा ,, मंडलीक पांचवां--- ,, १४८६ सलतान महमूद वेगडा ने

सं॰ १५२८ में गिरनार लिया

थीरथयल सांमडिया, जो यादशाही राज में रहता है, जैसा का यहा क्रवापात्र है। यह बड़ा कवीरवर है और उसके क्यन को सस्वक्रिया मानता है। यदि उसके क्रदंव कवीलों को कैद किया जावे थीर इसकी कहा जाने कि जी त जैसा की लावे ते। ये वंदी छट सकते हैं है। वह जहाँ चाप चारेंगे वहाँ जैसा की ले वावेगा। यादशाह ने चारण के सब परिवार की कैद करा लिया। चारण वादशाह के

सं॰ १४२६ रा अपत .. रागार पश्चिवी— .. 1240 ., नवघख— \*\* 3523 ., श्रीसि'इ--.. 1502 .. खंगार छठा--, 3885 स्टताम अवप्यत्याई ग्रजराती ने तानारखी गोरी के बेटे क्सीरफा के जनागढ जागीर में दिया। ( इस रंश के शिवालेकों में दी हुई नामावली )

मंद्रतीक ( श्रमरजी की देशावली का मंद्रतीक तीसरा )

नवधण

महीपाल

चंतार

अवसि ह

मक्ति है या भेकळित है से॰ १४४५ में विद्यमान था। मंद्रलीक दसरा

Man

जयसिंह सै॰ १४७३ में विद्यमान या ।

महीपाल

मंडलीक तीसरा-इसका विवाद सेवाद के महाराणा कुम्मा की प्रती

रमाबाई के साय हथा था।

पास पहुँचा. बहुत मा धन देने की कहा, परंतु उसकी धर्ज कृत्रुल न एई। यत्तर मिला कि चाहे तू कितना ही धन दे. परंत द्रव्य से तेरा कुट्टंच नहीं खुट सकता, वे तो तमा छै। हे जारेंगे जम तू मर-ष्टिया जैसाको यहाँ लावेगा। भारण ने बहुत सा उन्न किया परत थादशाह ने एक न सुनी, यही टेक पकड़ा कि एक बार जैसा को ग्राँदो। दिसला दे। लाचार चारण जैमा के पास गया धीर वसको सारी **इकीकत सुनाई। जैसा वे**ला भली वात है, पदि मेरे चलने से तुम्हारा कुटुव छूटवा हो तो मैं तैयार हैं। एक बढे बाइव पर झारूड हो यह चारण के साथ ही लिया थीर धहमदाबाद की एक वाडी से द्यानतरा। चारख को कहा कि तूजाकर वाद-शाह की रावर है। बादशाह ऐसे समाचार सुनकर हर्षित हवा. धीर मनीव द्वारा अपनी सेवा की एकत्रित करा खय घटा थीर वाडी ' को जा घेरा। साघवाती को भाझा दी कि मद सावधान रहें, जिसकी धनी म होक्द जैसा निकल जावेगा वह मारा जावेगा। चारण वीरधवल को कहा कि वाडा में आकर जैसा को वाहर ला। चारण गया. देखता क्या है कि सरवहिया सुख की नोंद में से। रहा है तब चारण ने यह देशहा पढा--

"सूता नीद निसाय, सुणै नहीं सुरतायरा। जैसा ययो अजाय, कैकूटा कनवाट उत ॥'

सरबिद्ध्या जागा, आँखें छोटीं, घोडें का तम कमकर ऊपर सवार हुआ फ्रोर बाग के बीच में आ सहा हुआ। पारण ने सारा कृत्तीत उसकी कह सुनाया। सम्मुख आकर जैसा ने चारण से पूछा कि वतला वादशाह कीन सा है १ उसने कहा कि वह जो हायी पर चढा हुआ है। जैसा ने फिर कहा कि तूनिकट जाकर शाह का सभे बता दें और उससे अपना बदी हुडाने की वातचीत कर। चारण ने घादशाह के पास जाकर अर्ज़ की कि वह जैसा हाज़िर है, में अपने वचन के अनुसार उसे ले कांचा हूँ, अब आप मेरे मनुज्यों को मुक्त कीजिए। बादशाह ने उनको छोड़ देने की प्राहा दी। दस वक्त सब जैसा की श्रोर देख रहे वे कि सरवहिये ने घोड़े की पड देकर यादशाह के हाथी की तरफ उड़ाया। उसकी पाँच गजराज को हंत-शुलों पर जाकर टिके ये कि जैसा ने यादशाह की कमर पर हाय पटका । बादराह ने हैं। दे की पकड़ लिया। जैसा शाह की कमर से कटार लेकर पोछा पड़ा और अछ्ता निकल गया। सय देखते ही रह गये, के ई भी डल पर शक न चला सका ! डल यक्त

''क्रे। जो जैसा जाय, पाड़ नहीं पतलाहरी।

ष्ट्राची उ'डल माय, सरवहियो सरतावर ।"

चारता ने फिर डोहा यहा-

+ इस तरह से जैसा निकल गया और वादशाह ने चारण के कुटुंबिये। की छोड दिया। उसने प्रपने जीते जी धरसी में शांति न होने दी। उसके पीछे बीजा भी अच्छा राजपूत हुमा, खुब है। ड़े

लगाये, परंतु जैसा के समान नहीं।

### वीसवाँ प्रकरण

#### भाटी

(माटियों का राज्य घमी जेसलमेर में है,) जेसलमेर की हकी-कत विद्वतदास की लिसाई हुई—

जेसलमेर से खडाल दस कोस है; कणवण देवाडावाला धीर पोला है: इताल फोट जेसलमेर से कोस ४०, कोर हुंगर से कोस ५०, खडाले में इतने गाँव हैं—स्वीरड़ खालने की, खीयलसर माझर्यों का, आत्तसा ६० ४०००) का है। टेहिया, बांबर नेहदाई, हायुर, संगाह, सपहर, देवा, सीतहल, लगीह, भारा, हुजासी, मायघो, चाकुवाई, त्रयोट, बांघडी, सावलो, महाऊ, सजहाऊ, खारी, घटियालो, हुजासर, श्रासी, कोल, घोड़ाहड़ी, इटेल, फलीडी, देरासर, वलुसर। इतने गाँव जेसलमेर के पूर्व में हैं। वासवीपी, जैराइव, डामला, भाकल, पछवालों, तई प्रईवरां, मोकलाइव, जैसु राखरां, जगिया, चाहतु, माहप, छोड़ा, मासयो कोनीट, बाला, बहाला, कोटड़ो, भंगेरा, द्यासलोई, बीकोवा, बसाब, गोर्बद, सबित सी का गाँव ईकड़, खुइड़ो, मालागड़ी, कांबाक, कुंबाक, खत्रियाली, बाहाली, टीवरीयाली, खडोरों का गाँव, वालों का गाँव, मांवरी, रावतसर, लाखेला, गोही, कालो, ब्रह्मसर, काणावह, कीलाहूगर, खवास का गाँव, जिजियाकी, भावासर, रवीरा, गजिया, हेकल, तेजसी का गाँव वापासर, सोफ्सेवो, प्रशासियारी, बहिघायवुत्तीरा, सडीकनाव जेसलयेर से कास पाँच पश्चिममें, काक नदी का जल झावे, कोटडा छहो टण के पहाड़ी का जल आवे जिससे भरे। चारी ब्रोर पहाड़ बीर बोच में ऊड़ाई है। कीस तीन के पेरे में जल सर जाता, तब इस पंद्रह पाँस पानी चढ़ झाता है! पानी निकलने की जगह में काठे गेहूं का चीज १५०००० होया जाता जो साठे (साठ दिनों में) पक जाते । बीज भे जितना भीग आता है, और भी लागतें बहुनेती हैं। पानी कम होने पर ४०० घेरियाँ (छोटे कूनें) मोठे जल की होतों जिन पर (जिनके जल से) छोतरे (साग विशेष), गेहूँ, साग, आजी झादि पैहा हो जातें हैं। इसके प्रविरिक्त चनें, यूँग, ब्लार, गना ह्यादि भी होतें हैं। इस भील पर माइयाँ के १२ गाँव हैं—दिस्से श्रु बोडवाड़ (हेड़ा), कूंता (भोग कूंते से पांचना माग किया जाता गाँव—स्वीया, खुलाया, बोमरी, दसोदर, नीभिया, गलापड़ी, सेलावट, क्लंमार का भीट, लीगिया, निलाया, वालिया, वालिया, सामट।

शुद्दार के राडी या की कील जेसल मेर से छ: खात की का दिख्य यही जगद है, आसपास की पहाड़ियों का जल बाने से एक कीस में पानी भर जाता, बसमें भी ५००० गे हैं का बीज येगा जाता है। इतना ही भेगा जा जाता। पानी सूखने पर बाइ में कई बेरियाँ वनी हुई हैं, जिनमें से बीस या पचीस दी पत्नी देवी हुई हैं। जल जनका सीठा, उन पर छोतरें, साग, आजी, ईख पैदा होते हैं। यह भी पड़े हासिल का खान है। इस भी बा साववा के तीन गाँव हैं—गोरहरा, काभोगर, विवलाता, लुदवां का सीवल, पंचार हुदवां की प्राना नाई मेगा देवे हैं। सुद्दार पहले रावल भीग के समय में भीशासी मालहें नेल के वा पीछे रावल मनेवर समय में भीशासी मालहें नेल के वा पीछे रावल मनेवरस भे समय में भीशासी मालहें नेल पट्टे में दी गई।

रावा चोपा के पोळे जेसंक्षमेर में जो रागड गदी पर पैठा उसने फोटड़े से इतने गाँव लेकर जेसखमेर में मिलाये—मांडादी, योजीरादी, कोहोवास, रिड्डो, वेबेड्डाई, सीवहड़ाई, मूबा, बनवा, छोला, वायवा-

में हबोत नैयसी की स्थात २५८ सर, जालेली, सांगरी, सांगय, सोलियाई, पीपलवा, नेगरड़ा, भागी-

नडा, स्रोहा, सारम, चीचरा, जानरा स्रोर कावासर । . जेसलग्रेर से ७० कोस सेढों का उत्पर (धमर) कीट है जिसके

धाधेटे कास ३५ दागजाल में जेसलमेर धीर कमर काट की सीमा मिलती है; वहाँ पास गाँव एक मांमेरा कोस १८ मूळकामली का वतन है। गाँव दहोसवीय माटो सत्ता का जैसलमेर से कीस २२: गाँव फूजिया माटी मेहाजल का जैसलमेर से कीस ३०. इससे ४ कोल झागे दागजाल है। मंद्रता लक्खा ने सं० १७०० माव यदि 🗲 का सेड़ते के मुकाम जेनलमेर का दाल लिखाया-माल की युवाई: कुखे में महाजनी के घर प्रवि ⊏ द्गायी (तांबे का सिका) खगवी है। सहाजनी के

धर २५०० से ५००) वसूत होते। **चन झढ़ाई इनार में से १५००** घर भीसवाल और ५०० महेसरी हैं। दिवाली होली की पावन रु० ५००) गुड के। मंगजीक का पेशकश (मज़राना) इस तरह पर है---ह० १५०००) सब देश के स्वालसे के राजपूत मुसलमानों से धाते: हेरानाली लोगी से जिजिया और बाव (दण्डवराड १) के रु० ४०००। रु० २००००) दावा ( सायर ) व तुझावट की दावा में भारते हुए एक कॅंट तेल ५० का मन और रेशम के ६० ३५); माजीव ६० ५); घृत क् ४); श्रुहारा ६०४); नारियल ६०४); हई ६०४); सोम ६०६।: फिटकड़ो रु० ४); लाख लोवड़ो रु० ६); किराने का ऊँट रु० ३); वीकानेर

के देश से आवे ता चलते हुए के 111 लगें; घोड़ों की कारवान चलती हुई फ़ी घोड़ा ४) लिये जाते । इन सब के क० १५०००) आसे हैं। फरवे में जो चीज विके, उसकी तुलावट विकी एक मन भर वस्तु पर एक सेर, भीर रू० ४०) पीराज़ी पर १) लगता, जिसके ५०००) रू० भाते हैं। टकसाल ब्याज में है वह पहले ४ घा फिर ⊂ हमा जिसके

क्तः २०००) फुटकर पाठ १, खत्रो, कलाई, संवाकू श्रादि के क० १०००): स्वारी, गुगाल, नमक आदि ऐसी जिस ४ या ५ के ६० ८०००): बेह्र १० ३०००) १०००) = ४०००) रू०। गाँबी फा इ।सित ३१०००); प्राद्यमो गाँव ६० या७० ईँ जो एक मन का हेड़ मन भाग देते हैं, श्रावणु फसल का भाग २०००, धीर कताल का भेग एक सन का डेड़सन क्षियाःजाता जिसका १०००( प्राता है। देशवाल लोगों के गांवों में बहुत से राजपूती की जागीर में हैं जिनके एवज़ वे चाकरी देते हैं। जीड नाचणा जैसवमेर से २ कीस, पूर्व की तरफ़ एक कीस, वासकरड़; एडेखरा जेतलमेर से कोस २ दिचल पाससीनल धीर वे कोस के बीप में स्तरमा है, ब्रुट्र वे के पास पेड़ा प्रावड़ी बाँकी जगह है। सुद्दारादासी जैसलमेर के कोस १६ सहाता में। आसयी कीट गाँव से २ कीस, घाससैवयः माझयो गाँव कोटडे की तरक पश्चिम में जेतलमेर से परे हैं। वीभोलाई, सीनहलाई, कोडियावास, मोहिडिहाई, पेयड़ाई, कना, रीडिया, वाम्तनाइया, धतुवा, बुचकटा, जेश्तापुड़ा, लाखेला, संडार की तरफ़ जेललमेर से पश्चिम; जेलूरावा, गुलिया, कुरूरर, चंदेरिया का गाँव । खेतवालिया का टीनी, देवा, नेहड़ाई, टेइया, भानिया, जानडू, पेटिखिया, पूर्व मे जैसलमेर से पेड्करण की तरफ वानवापी, ष्यासनी कोट कीस १२।

रतत् गोङ्क (भारम) की लिखाई हुई माटियों की यंगावती— म्रादि-१-न्नीनारायम्, १-कमन, १-जम, ४-म्रात, ५-सेाम, ६-गुप, ७-पुरुत्वा, ८-प्राप, ६-परिमाइव, १०-निर्तोष, ११-राम जनात (यपाति), ११-राम जहु, १३-नादम (यादव), १४-सहस्रार्जुत, १५-स्रत्येत, १६-नसुरेव, १७-मोङ्कष्म, १८-मयुग्न श्रीर सांव, १६-मीनरह, २०-यमनाम, २१-मेतारम, २२-कोन्यर, २३-पद्म- २६० ग्रेंडबोत नैवसी की स्वात
प्रिष्, २४-मीतम २५-सइजसेन, २६-जैक्सेन, २७-धर्मपिय,
२८-साज शालिवाइन (के पुत्रों से ) बोटी धीर खोटी शासा चली
जो वात्रहीबसाव के पास है। २८-मोटी धीर साम सालू होने।
भाई थे। २०-बच्छराव, ३१-विजयराव, ३२-मेंकसराव, ३३-मोल

साई ये। २०-बच्छराव, ३१-विजयराव, ३२-संफ्रमराव, ३३-संगठ राव, ३४-सेहर वहा, जिसने केहरार बसाया, ३४-विछ जिसने संगोट ससाया। ३६-विजयराव चृहाजा केहर का पुत्र, ३४-देवराज जिसने देरावर बसाया, ३८-सुँच, ३४-चहु के वंशज अय्यामादी वापाराव के पाहुमाटी, सिंपराव, हुसाक, जेसल, रावल दुसाक का, इसका भाई देसल (दूसरी वंशावली में वैजल नाम दिया है) जिसके देशज अय्योमादी क्षेत्रावली में वैजल नाम दिया है । जिसके देशज अयोजिसरायों, अयोहर विजंबा (मिटेंडा १) के पास हैं। माटी दीलवक्षान फ़ीरोज्याह (तुगलक़) का मामा (इसी याखा में बा)। श्री रावल शालिवाहन, रावल कारल्य जैसल का जिसके वंशज डाभलेवाल वनस्माटी और सेंसड़े व वासवायीवाले। रावल

े सारील प्रीराज्याही या रचिवता कसस सीराज वर्षण विज्ञता है
कि द्वातक वाइयाह के साई सिवहसाळार रखव ने, जो देवालद्वर का स्वेन द्वार था, विसी हिन्दू राजा को बेटी से विचाह करना चाहा। सुना कि रच-रूक भादी की बेटी बड़ी खुबहुत है के बसने रचमळ से मांगी। परन्तु इसने अंतुर न किया। विस्तर सुख्ळमांनी की फीज मारियों के इळाहे में पहुँची आर प्रजा को न्दने लगी। लेगा वह मानर रचनळ के रास म्याये बीर उनका दुस हाळ देवनर रचमल की माता रोने लगी। बेटी ने रोने का कारच पहुंग और नव सुना कि यह सन कर दसी के विमित्त हो रहा है तो माता से कहा कि सुके नम्ये नहीं दे देशे। पेसा ही जानत हा एक दुस्की को तुके ले गये। रचमल ने बसे रजन के बास मेज दी, नाम बसका सुळवाना बहवानू रहा गया और उसी के बेट से प्रीरोज्याह द्वालक बेदा हुन्या। चाचा दे, तेजसी राव कालड़ का, रावज कर्या, रावल जैवसी वड़ा, रावल मूलराज, राया रलसी जैवसी का, रावल देवराज मूलराज का, रावज घड़सी रलसी का, रावल केंद्रर देवराज का, रावल लदमय केंद्रर का, रावल वेरसी लदमय का, रावल चाचा दे वैरसी का, ऊमर-कीट के सीडों ने मारा, रावल देवीटास चाचग का, रावल जैवसी, रावल क्ष्मक, रावल का, रावल जैवसी, रावल क्षमक, रावल का, रावल क्षमा का, रावल क्षमा का, रावल क्षमा का, रावल क

भादी छात्राला भइलावें जिसका कारण घाढा यहेग्रहास ने सं 2 १७०६ फाल्मुण छुदि १५ को यह ववलाया—प्रथम के कोई रावल पाट वैठे वब छत्र धपने बारहटों के ऊपर घरावे धर्यान् छत्र का दान चैने से छात्राला कहलावे । दूसरी जनशुवि यह भी है कि दिस्ती में छत्र, गलनी में छत्र, धीर मारस में जेसलमेर छत्र है ।

( दूसरी वंशावजी ) — भारी क्षेत्रकार्या हैं, हरिवंग पुराख में इनकी उपनित ऐसे जिस्से हैं कि ओक्रव्य के पुत्र प्रयुष्ठ की संतान भारी हैं जी बनके गुख गोवी में कहा जावा है। भुन, नयानगर के स्वामी जाड़ेवा साम कहजावे क्योंकि सुना जावा है कि वे ओक्रव्य के पुत्र सांव की सवान हैं। प्रयक्त राजा यह से पीड़ियाँ कही जावीं इसिक्ट ये यादव प्रसिद्ध हुए। प्रयुक्त के पीड़े सारी हुम्म जिसका वंग भारी कहनाया। भगुरा बुटने पर कई दिनी वक्त भारी कस्सी जंगत में गुड़ा बाँक्तर रहे, जहाँ क्षत्र महनेर हैं, जो पीड़े से वहाँ

<sup>ः</sup> भाटिवेः के नो गढ़ कहलाते हैं -- जेसलमेर, प्रैयत, थीकमपुर, धरसल

<sup>.</sup>पुर, मम्मण, बाहण, मारेछ, देवरावर चानवीकेट, चीर केहरीर।

मॅहबोत नैबसी की ख्यात

२६२

शायाद एथा श्रीर माटियों के कारख से उसका नाम भटनेर पहा ! मुज नयानगर के जाहेची की शासा-सरविषया जुनागढ के स्वामी. चडासमा भडोच के खामी अप धंधुका के परगने में प्रासिये हैं. यादव यापोर मरोलीवाले वसनाभ की संवान हैं।

संगलराव सक्तमराव के पुत्र से-जिसको ऊपर वैदीसवां पीडी में बहलाया है, यहाँ वर्धन भारंम किया जाता है। मंगलराव के पुत्र-१-सरसिंह, जिसका येटा राजा राजपाल केलखोंयाकी सरह

का स्वामी या। (इस शाखा का वर्धन मागे किया आवेगा)। २-फेहर, जिसने अपने भाग पर सिंध में नया शहर केहरीर बसाया।

३-वर्ण, केंहर का पुत्र, वहा राजपूत हुमा, झीर अपने नाम पर समने खाहोल में तथोटगढ़ बनवाया। फिर मरोड भक्खर की सेना ने उस पर चढ़ाई की जिसके साथ युद्ध करके वर्ण काम घाया। वर्षं के पुत्र-विजयराव चूहाला, धीर जैतुग। ४-विजयराथ चुडाला-वडा वीर राजपूर हुमा, बसकी ठक्कराई

पहले तेर बहुत अच्छी थी, फिर सिंघ से दस पर सेना आई। विजय-, राव देवी का बड़ा भक्त था। भाता से इच्छा की कि यदि यह सेना मुमले परास्त होकर पीठ दिसावे तो में तुरंत प्रपना मसक सेरे भेड करुँगा। यह बात उसने मन ही मन में रक्यों किसी से कही नहीं। अत्र शमु-दश्च से युद्ध हुन्मा वे। देवी रथ पर चटकर राव की सष्टायवा की आई श्रीर विजयराव ने विजय पाई, सुगुल भागे, ( विजयराव के समय में तेा मुगली का होना सभव नहीं परंतु पीछे से ख्यात विखनेवालों ने मुसलमानों के वास्ते मुगूल शब्द ही का प्रयोग किया है)। घर पर ध्याकर अर्घरात्रि को राव अकेला देवी के मंदिर में गया, हाघ पाँव पराल, अपनी कृपाय खींच कर

कमल पूजा के बास्ते धपनी गईन पर घरी कि देवी बेाली ''नहीं!

नहीं !!'' राव ने जाना कि पीछे कोई मनुष्य आया है इसलिए **पसने खडू इटा लिया। इघर उघर दृष्टि फेंककर फिर ग**ला काटने को उद्यव हुन्ना, तब देवी ने साचात होकर कहा कि "विजयराव तुषमल पूजा सत् कर! इसने देशी पूजा सान ली। तिसपर भी यह ते। सिर एक्सरने ही लगा तथ देवी ने फिर कहा कि ऐसा मत कर ! मैंने तुक्ते बङ्गाझीर चमा किया। तय राव बीजा कि माताजी, ऐसे ते। में टलने का नहीं। देवी ने ध्रपने हाथ की सोने की चूड उतास्कर विजयराज के द्वाय में पहनादी और उसे घर मेजा। उस चूढ़ के द्वाय में रहने से ही वह चूढ़ाला ( चूढ़वाला ) कहलाया । विजयराव खाहाल में रहता था और केंच देरावर में वरिष्ठाष्टा राजपूती का, और परमारों में मिलते हैं, श्रधिकार या। भाटी वरिष्ठाहों का सदा विगाड़ किया करते इससे वे सन में उनसे पूरी शत्रुदा रखदे थे। वरिद्याष्ट्री ने विचारा कि ऐसे दो इस इनसे जीत सकते नहीं कुछ छत्न करना चाहिए। यह निश्चय कर उन्होंने ( संबंध के ) मारियल विजयराव के पास मेजे। राव ने स्वयं है। मारियक लिये नहीं, परंतु अपने ५ वर्ष के पुत्र देवराज की फिला-फर इसका संबंध स्थिर कर लग्न दिन भी नियस कर दिया। राध भाप भापने बालक पुत्र की व्याहने गया। विवाह हो गया, इसरे दिन दावत की गई, राव के साथ के सब आहमी आये। तब परिहादी ने चुक करके ७५० साथियों समेत विजयराय की मार हाला। एस वक्त देवराज की घाय खाड़ी ने देवराज की प्रराहित लूगा के सुपुर्द कर कहा कि होरे पास एक बहुत तेज चलनेवाली साँड़ है बाद: चस पर सवार कराके तू अपने स्वामी को ले माग थीर उसके प्राय यचा। खुका ने वैसा ही किया। पीछे वरिहाही ने हेरे में देवराज को बहुतेरा हुँदा परंत पता व लगा। तब किसी ने कहा कि सोज

२६४ सुँद्रियोव नैयसी की रयाव देक्को, कोई वसे लेकर के। नहीं चला गया है। मार्ग में सांड के पाँव दिरो, उन्हों रोजों से किवने एक मादिमियों ने पीछा किया परंतु सांड कब द्वाय मानेवाछा था। पुराद्वित लूखा का घर पोक्क है या जहाँ देवराजसिंदत यह क्रयजवापूर्वक पहुँच गया। वरिहादे भी वहीं मा पहुँचे, भीर लूखा के पुत्र रवना से पूछा कि क्या सुन देवराज की लाये दें। १ लूखा ने कहा इन ते। किसी की लाये नहीं मीर जो

तमकी बहम हो वी हमारा घर देख हो। उन्होंने फिर-फिराकर सारे गाँव के वालकों की देखा। चनमें देवराज भी नज़र धाया, जो धज-नमी सा दिखता था। पूछा कि यह लड़का कैन है। बाह्य य वोसा कि यह मेरा पुत्र है 📭 वरिहाहे बोले कि यदि धेरा पुत्र पैत्र है से तुम शामिल पैठकर भोजन करो तब इमकी विश्वास बावे। लुवा प्राप ते। शामिक्ष न थैठा, परंतु ध्यपने बड़े पुत्र स्तनू को देवराज के साथ बिठाकर साना खिलाया। यह देसकर वरिहाहे **क्षीट गये भीर** देवराज वच गया। ल्या की जाति के ब्राह्मणों ने रतन की आविष्यत किया। रव वह योगी बनकर सीरठ में चला गया, वहाँ लुखोर नामी बाहखों की जावि चलाकर वसदेव के सिंहबली गाँव में रहने लगा। देवराज यहा हुन।, भीर तुर्कों की सेवा में रहा। एक यार इस गाँव का एक सौगी नाम रैवारी वरिहाही के गांव में गया था.

की जावि चलाकर बसुदेव के सिंद्यवती गाँव में रहने लगा |
देवराज बढ़ा हुआ, और तुर्कों की सेवा में रहा। एक पार
इस गाँव का एक साँगी नाम रैवारी वरिहाहों के गाँव में गया या,
यहाँ देवराज की साम रवाय ने उसकी माई कहकर बातचीव की,
और अपनी नेटी हुरड़ की चले दिलाकर बहुत दुःरर प्रकट करने
सगी । रैवारी ने कहा तू इतनी दुर्गा क्यों होती है ? बोली कि
वेटी जवान हो गई और इसके पित का पढ़ा नहीं है ! न जाने मर
गया या सामु संन्यायी होकर कहाँ चला गया है । रैवारी ने कहा
कि सुके वधाई दें, तुम्हारा जामाता जीवा-जागवा है, जवान हो
गया है, और बढ़ा थोग्य है । यह सुनकर खाय बढ़ो हारित हुई

श्रीर दीनता कर कहने लगी कि किसी ढा से एक बार देव-राज को यहाँ ला। रैवारी ने उत्तर दिया कि मुक्ते वेरा ब्रीर तेरे पति फा भरे।सा नहीं आता। रवाय ने वहत सै।गंब शस्य किये और वचन दिया ( कि इसके। किसी प्रकार का कष्ट कदापि न होगा )। तम रैवारी गया धीर सुप्तरीति से देवराज की ससुरात में ले झाया । सास ने इसको घर में छुपाकर रक्खा। कितने एक दिनों बाद छरड की गर्भ रह गया, तब तो उसकी माता ने कई उपाय कर अपने पति की समभाया । इस पर सब मेद प्रकट किया, जमाई को किसी तरह की हाति न पहुँचाने का उससे पूरा पूरा बोल बचन ले लिया और देव-राज को उससे मिला दिया। कई दिनों तक देवराज समुराल में रहा । एक योगीश्वर एक रस-कुंपिका रवाय की सौंप गया था। वह उसके भेद से निरी प्रज्ञात थी, और वह जुली उसी कमरे में रखी बी जहाँ दैवरात सीता था। अकस्मात् इस कुप्पी में से एक बूँद छनकर देवराज के कटार पर आ गिरी, और वह की है की कटारी सुवर्ष की ही गई। प्रभाव की जब देवराज जागा धीर ध्रपना कटार देखा ते। उसे निश्चय हे। गया कि इस क्रप्पी में रसायन है, बीर बसकी बठाकर अपने इस्तगत किया, बीर कमरे में आग लगा दी। रवाय की विश्वास हुआ कि कुशी आग में जल गई।

कुड समय ज्यवीव होने पर दैवराज ने ध्यवे सास सञ्चर से फद्दा कि होगा भुके "हुरद बना" कहकर पुकारते हैं, इसलिए में तुम से भलग रहूँगा भीर नदी के दूसरे तट पर जाकर धपनी भीपदो धाँप वहाँ रहने खगा। होगा धस स्थान की "हुरद बाह्य" कहने लगे, भीर धर वक भी वह इसी नाम से प्रसिद्ध है। देवराज ने सम में विचारा कि यहाँ रहने से हो मेरे माता-पिता का नाम

में हचोत नैवसी की दयात २६६ हुमता है, शह बहाँ से अपने मामा भुट्टी (जी देरावर के ममीप रहता था) के पास आ रहा। सामा की अच्छो सेवा उसने की। धन वी उसके पास उस रसायन के प्रमाव से बहुत सा घा ही. सदा डघर रुधर पांच दस कीस फिर बाता बीर गढ के वास्ते कोई ब्रस्छा स्थान देखवा था। किसी ने इसकी यह ठीर बदलाई जहाँ हैरावर है और यहा कि कोस ४० की उजाड तो सिंघ की तरफ है, कोस ६० तथा ८० का रेगिस्तान माह की झोर है चौर यहाँ जल बहत है। देवराज ने मामा भुट्टी को भपनी सेवा से इतना प्रसन्न किया कि एक दिन माना ने कहा कि मानजे, कुछ साँग। मैं धपने घर की शक्ति के भनुसार तुभी दूँगा। देवराज ने कहा-शहा षाचा रुद्र वाचा, मैं दी एक दिन में सोच विचार करके मॉगुँगा। दे। दिन पीछे कहा कि ब्राश्रय के निमित्त ब्रमुक स्थान पर घोडी पृथ्वी चाइक्षा हूँ। सामा ने ती स्वीकार कर लिया, परंतु उसके प्रधान धीर भाइयों ने कहा कि तुम जानते हो कि यह किस धराने का होरू है। यदि यह यहाँ वस गया ता तुमको दु ख देगा. धीर मारेगा। तद तो माना भी पृथ्वी देने से इनकार कर गया। देवराज बोला कि मैंने कब तुमसे घरवी की याचना की थी ? तुमने अपनी खुशो से ही मुक्तको मुजरा कराया, अब इनकार करने में

मेरी धीर तुम्हारी दोनी की बदनामी है, क्योंकि पाँच पच इस बात की जान गये हैं। माना ने लिखत कर दिया कि एक मैंसे को चर्म जिल्ली घरती मैंने तुसको ही। देवराज ने वह पट्टा

सिर पर चढाया. मुट्टी ने अपने आदमी साथ दिये ते। देवराज ने कहा कि आप इनको आझा दीजिए कि मैंसे के चर्म को भिगोकर चिरावें और बांध कडावे, उस बांध के नीचे जिस्ती घरती श्रावेगी उतनी श्री लुँगा। सुट्टी ने देखा कि बात वेटब हुई

परंत करे क्या वहीं कहावत सिद्ध हुई कि बोल बोला और धन पराया । देवराज ने बहुत ही वारीक बाँध कढ़ाई और जहाँ जज धा चतनी पृथ्वो के चारों ग्रीर वह चर्म-रज्जु फिराकर उसे श्रपने श्रिकार में कर लिया। फिर बहुत से घेड़े खरीदे, बहुत से मनुष्य नौकर रक्खे, श्रीर वहाँ गढ़ की नींव डाली। दोवार वनने लगी, परंतु दिन में जितनो दीवार जुनी जाती उसको रात्रिके बक्त वहाँ का देवता गिरा देवा! देवशज हैरान हो गया। तथ उसने देवी की ष्माराधना की, पाँच-इस दिन रूपन किये। देवी प्रसन्न हुई धौर कहा मांग ! विनती की कि गढ़ बन जावे, आप उसकी रचा की जिये ! माता को प्राज्ञा हुई कि गढ़ में एक पको ई'ट देरी धीर एक एक कवी ई'ट मेरे नाम की रखकर चुनवाता जा ते। यह दुर्ग प्रचल धौर बजमय बनेगा, वाहर का कोई इसे जीव न सकेगा, भीतर के गतस्य का दिया हवा जावेगा। देवराज ने, देवी के प्राज्ञानुसार, काम किया और वड़ा दुर्वन गया। इस गड़ में ४ पके कूएँ घट्ट मीठे जल के धीर एक वालाय भीवर थीर एक बाहर भीव के नीचे ख़ाई की ठीर है। सारी सिंध की सीमा पर यह दुर्ग सिरमीर हो गया, मुलकान और सिंध का नार्ग भी उधर ही से चलना श्रह हुमा। मास-पास के लोग मिलाप के साथ तालाब के जल का **७९योग करें, मल-पूर्वक कोई उघर जा भी नहीं सकता था। गढ़ के** खगाव कोई नहीं, बड़ा हट, और इस-पंद्रष्ट कोस में बढ़ी जल भी भीर स्थल पर कहीं नहीं है। गढ संपूर्ण हवा, देवराज ने उस रसा-यन के प्रभाव से भ्रमित धन प्राप्त कर बहुत चोड़े राजपूर्वी की जोड़ मना ली और वरिष्ठादें। से अपना वैर लेने का विचार किया। प्रख-राख का भी बहुता सा संबद्ध कर लिया, कीर गढ की सुरचित धनवाया ।

२६⊏

वरिहाही के मारने का सहस्रां दार-पेच करने लगा, परन्तु जा प्रयन्य वह यहाँ करे उसका रूपर वहाँ पहुँच जावे जिससे वे क्षेण भी सदा चाक-पीयन्द रहते थे।

इसी प्रवसर पर वह रस-कुष्पिकावाला योगी देवराज की सास के पास बाया बीर उससे बावनी घराहर माँगी। वह बीजी कि कुप्पी मेंने महल की घ्रोवरी में रक्खी थी, मेरा जमाई वहाँ सीता या. एक दिन उस क्षेत्रियों में आग लग गई थीर कुली मी वहाँ जलकर भस्म हुई। यह वृत्तान्त सुनकर जोगी मन में समक गया कि ध्रदश्य उसमें की धूँद पढ़ने से लोहा कश्वन यन गया होगा। कुप्पो इस जमाई ने ली भीर किसी को इस पर सन्देह न है। इस-लिए उसने झाग लगा दी। योगी ने रवाय से कहा कि वह कुष्पी जलने की नहीं, तेरे जमाई ने लाद लगाने का प्रपंच रचकर रखायन लें लिया है। यह बोली कि जमाई अन हमारे यस का नहीं, उसने छल कर हमारी धरवी ली, भीर बाद हमारे मारने की निरंतर छपाय कर रहा है। वह देवराज यहाँ से ३० कोस पर नया गड़ बनवाकर वहाँ वसा है। योगी ने भी समाचार सँगवाये ते। यही बात सस्य ठहरी । तब वह योगी देरावर गया । धसके लगाट धीर मुख के तेज की इंसकर घटकल से देवराज ताड़ गया कि यह रसायनवाला योगी है, झागे बढ़कर इसके चरण छूप धीर वसका वड़ा धादर-सरकार किया। योगी भी देवराज को देसकर प्रसन्न हुमा, चसके (देवराज के) माग्य ने ज़ोर किया. हाता के विचार इसकी तरफ अच्छे वेंघे। पहले दिन तो योगी ने कुछ बात पूछी ही नहीं, दूसरे दिन एकान्त में कहा कि "बाबा उस कुप्पीकाक्याहुमाएँ देवसज्ञ थेला कि जैसा कुछ हुमाबह द्वी भ्राप सब ज्ञानते ही हैं, मुक्ते ते। चापने सोंपी ही न घी. यह

२६€

द्मापके ही प्रसाद से मेरा दिन फिरा है। ं जीगी प्रसन्न है।कर कहने लगा कि सब बात मैंने जानी। अब तू मेरा बाम और सिकासिर पर चढ़ा, देवराज ने कहा बहुत खुब, मेरा अही भाग्य है कि आपका शाय मेरे सीस पर रहेगा, इससे मेरी वृद्धि ही है श्रीर मेरा गया हुन्ना राज्य भी पीछा आ आवेगा। वरिहाहों के साथ मेरा वैर है वह भी ले सक्तुँगा थ्रीर आपकी कृपा से सब प्रकार से धानंद ही हीवेगा। योगी ने भाशिप दी कि तेरे यह की बृद्धि हो ! फिर ध्रपनी कंघा, पात्र धीर नाद देकर कहा कि जब पाट बैठे तब, दिवाखी दशहरे के दिन, यह धारण किया करना। देवराज ने कंबा और नाद गले में हाले. पान की ग्रागे घरा, भीर लोगी का मेप बनाया। ब वन प्रसन होकर नाथ ने फिर ब्याशीप दी कि वेरा राज्य दिन दिन बढ़ेगा, तुकसे या तेरी संतान से यह घरती कभी न छटेगी धीर तु अपना वैर से सकेगा ! इतना कडकर जेग्गी ते। चला गया और देवराज ने वरि-हाही से बदला लेने की साथ इकट्टा किया। उसकी स्त्री हुएड़ नित नये रूप बनाकर यहाँ के सब समाचार पिता के पास पहुँचाती यी इसी से देवराज का वरिहाहीं पर शत नहीं चल सकता था। एक दिन देवराज पलॅंग पर बैठा हुआ या तब विलाई बनी हुई नुरड़ पलॅंग के नीचे से निकली। देवराज ने पहचान लिया और वर्का पढ़ा था सो षठाकर उसके मारा। इधर देा विद्वी मरी धीर वहाँ हुरड़ काल-कवित हुई। अब दैवराज चढ़ा और -६०० सनुष्य यरिहाही की मारकर उनके गाँव लुटे, अपने स्वशुर का धरमार भी लूट लिया, सास रवाय के वस लोगों ने देवराज की दृष्टि वसे खाँचे परंतु उसने **उनको मना न किया, देवराज के सोने के सोर उड़े ( मनोरय सुफन** 

जेसलमेर से अब नवा रायस पाट बैंडता सो खब तक जोतिया मेप
 पदनता है।

२७० मुँदगोत नैएसी की रयात

हुद )। सास में देवराज की गुप्त रीति से घर में रखकर जसकी
सेवा की भी इसलिए उसने यह देशा कहा—"विरस मन्ना बरिहाहि, भित भने। नहि मादिया। ने गुप्त किया खाहि, ते समकालर
किंद्रया।" वरिहाहों का खोज चढ़ा दिया, बहुत सा घन माल भीर

'राज माटियो के चारण रतने हैं।

एक बार देवराज बार (परमारों की) पर घडकर गया वन

देरावर अपने मांजे को सुपुर्द कर गया था। मांजे ने गड पर अपना
अधिकार जमा लिया, परतु जब देवरान ने घावा किया तो मयभीत
होकर उसने दर्बोजा सोल दिया। यह देराकर देवराज के मन में यह
शंका उत्पन्न चुई कि इस गड की मूर्गि बारमूनि नहीं और
दूसर स्वान पर राजवानी करने का विचार किया। उस वक

चारण की पुत्री के साथ उसका विवाह करा दिया। इस रतनू के

ल्लद्रवे में परमारें का बड़ा राज्य या श्रीर दूसरे भी कई स्थान उनके द्यधिकार में थे। वह लुद्रवा लोने को दाव-पेंच करने लगा। पहली री। चार महीने तक उनकी ( पँवारी की ) खुशामद सी की, प्रच्छी धच्छी चीज़ें उनके पास भेजने लगा. साथ में धपने विचक्तण परुपों को यह समभाकर भेजता कि वहाँ का सब रग-दंग हेरा स्नाना। इस प्रकार ब्याव-जाव का मार्ग खेला, फिर च्यारेक मास पीछे ध्रपने चार प्रतिष्ठित पुरुषों के साथ सिंध के बका पँवारी के पास भेज पत्र ज़िला कि धाप कहा ते। सावाहल में, जहां कोई जलाशय नहीं है में वालाय बॅघवाऊँ, क्योंकि मुक्ते तीन वालाय वेंधवाने हैं। इसमें मेरा ती नाम होयेगा थीर वालाय हुन्हारी प्रजा व हुन्हारे राज-पूर्वों के काम कावेगा। पहले के पँवारी ने साफ इनकार कर दिया। तब देवराज को भन्ने छादमी महीने तक वहाँ रहे, द्रव्य को वल्ल से सबको बस किये धीर जेमलमेर से कोस कालाइंगर खाहाल का मध्य भाग है जहाँ वीन वाकात्र बनवाने की इज़ाजव से ली । देवराज चनसे बहुत प्रसन्न हुमा भीर वर्ह्यसर्, विजयरायरस भीर देवरावसर नाम के तीन तालाय वहाँ कराये। उनके लिए पहले दे। सय मसाला भ्रपने कामदार सहित वहाँ भेजा, फिर उस बहाने से भाग भी वहाँ जाने सागा । अपने रहने के लिए छोटी सी इवेडी भी बहाँ बनवाई भीर रइने भी लगा। पैवारी का कोई भी भादमी भाने ते। उसके संगुरा उनकी बट्टा बहाई करे श्रीर कहे कि वे दी राजा हैं, वालायी में हमारा क्या है, जिसकी घरती उसका पुण्य है और जो उनका मनुष्य भावा उसकी द्रव्य देकर सुद्ध करवा। मसाला लेने की एसके चाकर लुद्रवे जाया करते। उनके हाय वहाँ के कामदारी, पास-वानी, सवास, छड़ादारी झादि के वाखे बच्छी धच्छी चीज़ें मेजता। इस प्रकार सार्र राज्य के। उसने ब्यने वर्गाभूत कर लिया।

न्थर गुँदबोव नैयासी की ख्याव ऐसा कहनेवाला न रहा कि यह देवराज एक एक दो दो महीने यहाँ रहात हैं से झन्छा नहीं है। अब वालाय वो संपूर्य होने की झाये। वय समने देवार ठाकुर को कहलाया कि झाप कन्या देकर मुक्ते राजपूव बनाइए, देवार बेला कि में देवराज से खरवा हूँ, वे। उसने छापने झादमियों की दो-एक महीने वहाँ रक्खे। वे राजलीक (रय-साम) में झन्छी झन्छी वस्तुएँ मेजने लगे और रायी के द्वारा फिर कहलाया। राजा योला कि यह झादमी (देवराज) अच्छा नहीं है, कभी न कभी दगा देगा। राखी ने कहा कि क्या दगा देगा।

इस उसे कहला देंगे कि सा बादिमयों से ज्याहने की बाना विशेष भीड़ साथ सत लाना नहीं ते द्याने नहीं देंगे। द्यंत में यही निश्चय हुआ, देवराज ने भी इसका स्वीकारा। फिर उसने द्यपने बादमियों के द्वाय कड़जाया कि मेरे सिर पर श्रम यहुत हैं। ध्रमल दिवस विवाह के लिए में चाऊँगा। चाप इसकी विशेष चर्चा न करें। छद्रवे के १२ दर्याज़े हैं, इस झरेरे-सबेरे किसी दर्वाजे से आवेंगे इसलिए सब दर्वाज़ों के द्वारपालों की बाला हो जावे कि इस जिस पील से माधें एक दुलहें मीर सी सवारों की भाने देवे ऐसा हुक्म लिया। द्वारपाली की खुब द्रव्य देकर पहले ही से हाध में कर लिया था। लग्न के दिन १२ दुल हैं। के सिर पर मीड़ बॉबफर बारह जानें बनाई. प्रत्येक वर के साध एक एक सौ सवार शखबंद ऊपर डोले बख पहने फेसरिया फिये हुए थे। इस प्रकार बारह सी सवार एक साथ बारही दर्वाज़ी से नगर में प्रवेश हुए झीर भीतर घुसकर पेंघारों को भार गिराया थीर हुद्रवे पर धमल जमा लिया । देवराज ने धपनी भाग दुदाई

फेरी । कितने एक दिनों पीछे घरोड़ के तुर्कों ने उसे घारोट करते

ष्टप मारा।

इस वक्त धार में परमारी का राज्य था, उनके एक महता बडा प्रसिद्ध प्रधान था। एक बार उस पर बहुत सा द्रव्य श्रीर एक सी इस्तीकार्दंड राजाने किया। कपये ते। उसने क्ये। त्ये। करके भर दिये, परंत दाधी कहीं मिले नहीं। राजा ने प्रधान के परिवार को फ़ैद किया और कहा कि बिना हाथी दिये नहीं छटेंगे। महता कई राज्यों में फिर गया, परंतु इतने हाथी कहीं मिले नहीं। माँगे हर हाथी देवे कीन, एस समय रावल देवराज वहा हाता. वहा जुमार भीर वडा नामी महाराजा वा । इसकिये महता उसके पास गया थीर उसके अधिकारियों से मिला। उन्होंने उसका यहुत भाविध्य-सःकार किया, भ्रपने यहाँ टिकाया और धाने का कारध पूछा। महता ने अपनी सारी व्यया कह सुनाई तब उन्होंने उसे रावल से मिलाया श्रीर उसकी इकीकत एकाँव में कर्यागेश्वर की। धगले राजा यहे सक्षत थे। इस प्रकार ऐसे स्वकार करने की सदा घनकी इच्छा वनी रहवी थी। देवराज ने अपने अधिकारियों से कहा कि यह वटा प्यादमी यहे दर्शर का प्रधान मेरा नाम सनकर इतनी दूर बाया है ते। इसका मनेरिय बदश्य पूर्ण होना चाहिए। मदता को एक सी हायी और पोड़ा सिरावाव देकर विदा किया। द्वाधियों के लिए मार्ग व्यय भी देकर कई महावतें की भी साय भेना धीर एन्हें बाह्या दी कि इनकी घार पहेंचा आहे। महता धार में पट्टेंचा। श्वाययों की सजाकर धार के धली की नजर किया, उसकी वहा धाइचर्य हुआ और पूछा कि ये हाशी किसने दिये ? फहा रावल देवराज माटो ने । यह सुनकर राजा मत में पड़ा लिज्ञत हुमा, विचारा कि मैं देा ऐसे घर के नौकरों से पर पर भीरा मेंगाज है। देवराज उपकार के वास्ते सी सी दायों दे देवे। परंतु इस विचार की मन में रखकर प्रकट में कहा कि साटियी के २७४ गुँहसोत नैयसी की स्थात

हायां मारे भूख के मरते ये सी उन्होंने जैसे तैसे करके घर से निकाले

फीर महता के सिर पर यश चढ़ा, महता का कुटुंव छूटा धीर महता

ने मार्ग न्थय देकर महावतों को निहा किया, वे पीछे हैवराज के पास

हाए धीर महता का पत्र नजर किया। रावज ने पूछा कि हाथियें

को हेराकर पँवारों ने क्या कहा ? किसी ने धर्ज की कि वे तो ऐसा
कहते लगे कि "भादियों के हाथी मुखी मरते ये से। नजर से मोभल

किये। "यह बात देवराज का यहुत युरी लगी। इसने तस्काल अपने दे। अले झादमी धार का विदा किये धीर कहलाया कि "इम मूखे हैं इसकिये हमने अपने हाथियों की आँखों अदीठ किया तो पीछे मेज हॉलिए। नहीं मेजागे ते। तुन्हारे और इसरे बीच कगड़ा होगा।" वे आदमी धार आये, पँवारों से मिले और रावल का संदेशा कह सुनाया। हैंसी में विष पैदा हो गया, देवराज के नाम से सब कोई जानकार ये कि वह जो बात कहता बसे कर दिखाता है, परंतु सी सी हाथी खाली बातों के वल से कीन लीटा देवा है। रावल के

सनुत्य बहुत कुछ कहा-सुनी करके पीछे झाये और कहा कि पँवार तो हाची रेते नहीं हैं। तब रावज ने घार पर चढ़ाई की, पँवारों से मेहियों ने इसकी रावर पहुँचाई तो मेहते में झाकर पँवार देव-राज से मिले और दंख देकर संघि कर खी। । Э में नहीं कह सकता कि यह रिवायत सही है या माटें धी गढ़ेत। परंतु देवराज का समय सं० ८१० या १०० वि० के लतका ठहरता है, जिसके बिये बातों में अपने लिसे हुए जेसलमेर के हाल में कहूँगा सार साजने का राज

देवरात का समय से मार में मार में मार से मा

# इक्रोसवाँ प्रकरण

### भाटियों की शाखाएँ

देवराज को पीछे राक्छ मूँव पाट बैठा। उसको पुत्र बहरू ( बत्सराज या वळराज ) श्रीर जगसी ( जगतसिंह ) थे!

रावल वज् (बल्हराज), रावल मूँच के पोळे पाट वैठा। किर् इसका पुत्र दुसाक वा स्सक राज का स्वामी हुना। रावल दुसाक के पुत्र रावल जैसल, रावल विजयराव लांजा, देसल, जिसके झमें। इरिया साठी हुए।

रावल विजयरान लोजा—रावल हुयाभ का पुत्र, नहा राजा हुआ। चसका विवाह अयधिष्ठदेव सिद्धराव (सेलंकी) की कन्या के साथ हुआ था। सिद्धराव के यहाँ कपूँर वासिये अब की कुछ वर्षा हुई तय विजयराव ने पाटल में जितना कपूर वा से। सब मेल लेकर सहस्रक्षिंग सरोवर में दलवा दिया जिससे खारे नगर ने कपूँर का सुगंववाला जल पिया, तभी खेवह लोजा विजयराव कहताने लगा।

भाटियों में एक शाला माँगलिया है। उनके क्षिये पहले तो ऐसा सुना बा कि ये मंगलराव की संवान हैं, परंतु पीछे गोफ़ल रतमें, ने कहा कि वे रावल दुखाफ के पुत्र विजयराव लॉका के वंराज हैं। पहले ता वे हिंदू थे, पीजे सुसलमान हो गये। उनका निवास-रवान जेसलमेर से २५ कीस पश्चिम मंगली के घल में हैं। पहाँ इस (पेलर पाल्.) है। जानकार मनुष्य तेर पगर्बंटों से पहा जाता सीर सजान पगर्बंही से इट जावे तो पोड़ा सवार दोनी थानू में २७६ गुँह बोत नैयासी की स्थात

देंसकर मर जाते हैं। मंगली यळ की सीमा उसरकोट खाडाज से
मिलती हैं; एक भीर सिंध के साववों से चीन्हा में भारतर के गाँव
हिंगोल से, भीर खाटह हा खारीसे के पास मेहर से भी सीमा मिली
हुई है। मेहर तुर्क बका में रहते, धीर जेसल मेर के पाकर हैं।
गाँव सांखली, खुहिया, लीखारा, वयट ये देजार ठड्डे के पाइशाह
की प्रक्रा, जिनका हो सहल मजुष्यों का बोक है। मंगलियो में
सीन घड़ें (शाखा वा विमाग) हैं—चार्लंडरे, वीरमदे, वेडिया।
इनका मल गाँव वीरमा, धीर ट्सरों का साहलवा है। कल वहाँ

कहीं तो १४, कहीं ३० थीर कहीं ६० पुर्से वक नीचा है। वहाँ चंडीश महादेव का खान है जहाँ मकर-चंक्रांति के पीछे ⊏ दिन क्रक

विंग के नीचे जल बहुवा रहुवा है।

रावल विजयराव के एक पुत्र राहुड से राहुडिये साटियों की यासा

निकली। इनके जेखलमेर राज्य में तीन गांव हैं। खाडाल में
भोपत शाहुड़ीत के बराहु और बर के दें। गांव, योक १०, एक पुतदोजारा सीर दूसरा साजनारा। दिरासर वालाव पर २० गाँव पौत्र
(वंशज) वसवे हैं—जीलपा, समदहा, काका, देवरासर को बापो,
बाराराय में बावडी १४०१ बोधारायों, राहुडोत का पेतदरा,
गाँव मालीगाड चमरकोट के कांडे (मिला हुमा) जेखलमेर से १५
कोस जहाँ पचास, बाट परी की क्की है। उसके पास इस्हारा,
सिंहानया, करदा सचा का, पोळीखा गाँव हीं। (वर्ष्युक) गाँव नह-

वर के कोहर (कूप) से ए कोल हैं। बीकानेर इलाके मरेसर के पास की लाग मंहाराठी की जहां जस्मा का पुत्र बैरसल राहड़ हु वर्ण तक रहा था। रावल विजयराव के पुत्र—मोजदेव, राहड़, देहल, बापाराव। रावल विजयराव से इतनी शास्त्रें चलां—मोगिरेया, पाह बापारावय व बापराव यह का। गाहिड, जिनका गाँव

वयाड जोघपुर इज्ञाके में है, बीर बीकानेर में वाहिड़वाला गाँव भीकानेर से तीन कीस पर है।

पाह भाटियों के ३ गाँव जेसलमेर में ईं—धीभोता, फोटहड़ा धौर सेताराई जेसलसेर से ८ कोस किसनावत माटियों के गाँव पहले वा पूंगल में मे, इस तो बीकानेर के वास्तुक हैं। ये ४० तथा ५० गाँव पाहुसी के कहुलाते ईं—खीखारा, नाराणेहर, रायमहावाली, हापासर, मोटासर।

लांजा विजयराव का एक विवाह श्राव के पैवारी के यहाँ हथा या । उसकी सास ने जब उसके दही का तिस्नक समाया तब कहा या कि ''येटा उत्तर दिशा का अङ्कियाड़ (रचक) होता।'' रावह विजयराव ते। काल-प्राप्त हव्या बीट चसका प्रत्न भेजदेव जेसलमेर की गही पर येठा। निपट बड़ा राजपूत हुआ, कहते हैं कि बसने १५ वा १६ वर्ष फी घवस्या में प्रचास जड़ाइयाँ जीती थीं। इस बक्त गजनी का पादशाह प्रवानक प्रायु पर चढ़ द्वावा थीर रावल भोजदेय की कहलाया कि तुम हमारी चढाई की खबर बाय मव भेजना । हम रैरा कुछ भी बिगाइ न करेंगे, तू अपने छुद्रने (राजधानी) में बैठा रह । बावल दुसाभ्त का पुत्र जैसल भोजदेव से विगडकर श्रासिया वनकर बाहर निरुत गया था। उसने पादशाह से फहर कि पेंबार भोजदेव की मामा हैं, यह उनको खबर दिये विना रहेगा नहीं। भे।जदेव ने पादशाह की विश्वास दिलाया कि मैं तुन्हारे कटक की सूचना श्रायू म दूँगा । भोजदेव की साता (पँबार ) ने यह बात सुनी तथ प्रधने पुत्र की कहा कि बेटा! मेरी माता ने जब सेरे पिता के ललाट पर दही लगाया तब कहा था कि "वेटा जमाई ! उत्तर दिशा के भड़िक-वाड़ द्वीना।" वेरे पिता ने उसकी वात खीकार की थी, ध्रय वह तेरे पिता का वधन मंग होता है। हे पुत्र ! क्यांख़र एक दिन मरना'

२७८ बुँह्योत नैयसी की स्वात
तो है हो। यह सुनते ही रावल भेजदेव ने नकरा वजवाया,
पादशाही कटक लुटवा से एक कास मेट्टी के माल में उतरा
हुझा था, उसने नकरा सुना। जेसल तो पहले से झाम मड़का
ही रहा था। पादशाह लुट्टवे पर चढ़ खाथा छीर भेजदेव
शीरता के साथ थुढ़ कर काम खाया। पादशाह ने नगर लुटा
छीर जेसल के तिलक लगाकर रावड़ाई उसे दो, धीर धाप
वहाँ से पीछा किर जवा। काददेव बास्यावस्था हो में कट मरा
था। उसके पुत्र नहीं था।
रावल जेसल —गजनी के पादशाह ने भोजदेव को मारकर हसे
पाट विदाय था। जेसल के यन में विचार हुझा कि यह स्थान
चोड़ में है. मेरे सिर पर हजार हरमन, इसलिए किसी वाँकी ठीर

पर गढ़ बनाना चाहिए। वह गढ़ के लिए जगह देतवा फिरवा था। धन्व में जेसलमेर से परिचम में सेहाय के पहाड़ में गढ़ बनवाना निश्चय किया। ईसा (ईश्वर) नामी १४० वर्ष का एक छुद्ध माझय था जिसके वेटे रावल की चाकरी करते थे। गढ़ के बारते सामान के गाड़े माझय के पर के पास से निकलते थे। कनकी बाहु सुनकर ईसा ने अपने पुर्जा से पृक्षा कि यह (इन्छा सुन्ता) निसक्त होता है १ वन्होंने वचर दिया कि रावन जेसल छुन्ने से धम्मक होकर सेहाय के पहाड़ पर गढ़ यनवाता है। इसके हो धुर्ज़ वन चुके हैं। वगईसा न पुजों से कहा कि रावल को मेरे पास बुला लोगो। में गढ़ के जिर स्वान जानता हैं से यवजारूंगा। वन्होंने जाकर रावल से कहा की पर स्वान जानता हैं से यवजारूंगा। इन्होंने जाकर रावल से कहा की पर स्वान जानता हैं। यवजारूंगा। इन्होंने जाकर रावल से कहा बीर स्वान जानता हैं से यवजारूंगा। इन्होंने जाकर रावल से कहा बीर स्वान जानता हैं से यवजारूंगा। इन्होंने जाकर रावल से कहा बीर स्वान जानता हैं से यवजारूंगा। इन्होंने आहर से साथ गढ़ कहा बीर स्वान जी कि पास माथा। ईसा ने पुष्का कि धार गढ़ कहा बीरहाया में।

ईसा कहने लगा कि वहाँ मत बनवाइए, मेरा नाम भी रक्सो ते। गढ़ की ठीड में बतलाऊँ, मैंने प्राचीन बात सुनी है। रावल ने ईसा बार यहाँ श्रोकृत्वादेव किसी कार्यवश निकल आये, अर्जुन साथ में या, सगबार ने प्रार्शन से कहा कि "इस स्थान पर पीछे हमारो राजधानी द्वागी ग—जहाँ जेसल मेर का गढ़ है थीर उसमें जेसल नाम का यहा कूप है—"यहाँ तलसेजेवाला बड़ा जलाशय है।" ईसा बोला कि वहां मेरी डोलो (दान में दो हुई भूमि ) कप्रदेसर की पाल के नीचे है, उस सर में अमुक स्थान पर एक लंबी शिला है. भाग वहाँ जाओ श्रीर इस शिला को उत्तरकर देखे। जी इसके पोछे खेल हो तदमुसार करना। वहाँ पर खंका के आकार का त्रिकाण गढ़ बनवाना, वह यहा बाँका दुर्ग होगा और बहुस पीढ़ियों रक तुन्हारे प्रधिकार में रहेगा। जैसल प्रपने प्रधिकारियों और कारीगरें की साथ लेकर वहां पहुँचा, ईसा की बताई हुई शिला की उद्धदकर देखा ते। उस पर यह दोहा विखा या-"लड़वा हंती ऊगमय पंचे कोसै मीम, ऊपाड़ै ब्रोमंड क्यो दिय रह धन्मर माम।" कपुरदेसर की पाल पर एक रही (कँची जगत) साधा। वहाँ रावल जेसल ने सं० १२१२ आवश बदि १२ आहित्यवार मूल नचत्र में ईसा के कहने पर जैसलमेर का अनियादी पत्यर रक्ता। योहा सा कोट थीर परिचम की पील तैयार हुई थी कि पाँच वर्ष के पीछे रायल जेसल का देहांत है। गया धीर उसका पुत्र शालिवाइन पाट चैठा। जेसल ने ५ ही वर्ष राज्य किया। <sup>३</sup>

रायल शालिवाइन जेसल का बहुत बड़ा ठाकुर हुआ। जैसल में जेसलमेर के गढ़ का काम शुरू किया परंतु गढ़ महल पीछ कृपादि सब शालिबाइन ने बनवाये। बड़ा माग्यशाली राजा

<sup>(</sup>१) कर्नज टौड ने जेसलदेव का सं० १२०६ वि० में राज पाना धीर सं १२२४ वि॰ में काल प्राप्त-होता जिला है।

२८० ग्रॅंडचोत नैवासी की स्थात द्या, उसने बहुद सी मूमि लेकर राज में मिलाई, वाईस वर्ष राज्य रिकार / क्यो स्थात में क्सरो ठीर १२ वर्ष लिया है ) । 1

किया (इसी रवात में दूसरो ठीर १२ वर्ष लिया है )। 1 कवित्र भाटी शालिवाहन के—

''सहस्र वीसाहणम्ँ वगसर डोल समचलत । तिला ऊपर मह अभंग लीण मतवालो होलत ॥''

तिया कपर मेड् समग लाग मवनाला डालका । "इस सहस पायदेश, फरह पायक फरीधर ।

''इस सहस पायदस्, भरद पायक करावर । वीस पट्ट वाजंत्र, रोलहवा सारिवत्पारार ॥''

"राट तीस वंस दरगह राड़े, दांपे ने दीवाय गष्टि । जादव मरिद नै जै जपन, सकल कमल सालवाहय लहि" ॥१॥ "टबानि दमनि वाय दीवत नमन, सनमीन वाय नामत ।

"दुर्धात दुद्धात ताय दापत नमत, अनमात ताय नामत कद्दत कद्दत नन करत, कर्मे जाय करत सुनकरत ॥"

(१) वर्नल टॉड वे जेसवदेव के पुनों का बाम सबसन भीर केतन जिला है। "शब्द सबसन ने कांटियों पर बड़ाई की जो जालेर भीर

साद के बीच में रहते थे, किर खपने वाटवी तुत्र बीजल की राज की रहा का भार दे बाप सिरोही के देवड़ा मानमिह की बेटी से ज्याह करने की सिरोही गया।" (सैंठ १२२४–२० के हामियान में देवड़ी का खपिकार ही सिरोही प्रदेश पर नहीं हुसा। यह मानसिह सिरोही का राय नहीं कितु जातोर के राय

पा नहीं हुआ। यह आनातह स्वाराह का तत नहा कि जातार के पत समर्राहें ह का दुग या, जिसके बेश में लिगेही के देवरे हैं। इसका समय सेठ 12२४-२० के लगमग था न कि १२२७-२०।) "वृक्ष या माई के यह-काने से पीजब राज का मालिक यन बैटा और यह प्रविद्ध कर दिया कि रायल

काने से पीजब राज का मालिक वन येटा चाँत यह प्रसिद्ध कर दिया कि रायल सलमन को पन में सिंह ने मार दाला है। जब सलमन पीदा प्राणा तो उसको जेसलमेर काफिर से हाय चाना दुष्कर दिलाई पढ़ा चल यह राडाज की चला गया चीर वहाँ विश्वोचां के मुखाबते में मारा गया। (चया माटियों की च्यार में भी चहुवाचों की तरह एक सी वर्ष का चैतर है?) पीजल के

सीन पुत्र बीजड, बद्धर चीर इसरात थे।"

''रचै दुरंग हु:हरप्, धाप पित नास स्रचित चल । यारंगना चंदन करत, जगतिधन संभ्रम जेसला ll" "सेहरे। चंद सूरे समइ, राहन सक्के सू हरहि ! जादव नरिंद जै जै जपत, सकल कमल सालवाइण लहि" ।।२॥ "सदस एक र्ष्ट्रगार, काम द्वामा के करिश्रत। त्रितुथानइ, त्रियरमङ, सुसुर वाजित्तर वाजत्॥" "घद्रेसर मद लहै, कोड़ चाखड़ो कीजत। लीखा श्रंग सरंग, त्येरा वख रीमत ॥" "अनभाख साख भन अन भवर, भ्रमत मही दाभी भसहि । जादव नरिंद जै जै जपत, सकल फमल सालवाहय छहि" ।।३॥ ''कुंकरा दामग संघण, काठ पंवास निरंतर। सेतवंघ रामेस. लगा नव दायासायर ॥" "भाइलंड सेवाइ, खंड गुजर वैरागर। भागड़ सहियह सहित, खेड़ पावड़ पारकर ॥" "मुरधरा खंड बायू मंडल सहित पाल ईठिह सबै। मालवाह्य यती सुपह, मोम भेवटी भोगवें ।।।।।। "सासण कोड़ सवाय, उमे इस्ती सौ हैमर। दस सञ्च दरक, सइस दस भैंसा सदर॥" "सहस गाय स्वाय, सहस दस गाउर छाली। माथा एक मोतीयहे, वसुँह, देवी जब फाली ॥" "साजवाह्य जेसल संभ्रम, कवि दालिह कप्पियो । करि वीर मूठा वृजे। सुकव, बिर वारहट घप्पिया "।।।।। रावल शास्त्रिवाइन ने घारण रतनू के पुत्र यूजा की सिरवा गाँव शासन में दिया जो भासगी कीट से देा कीस पर है। पानी भासग्री

फोट से भाता है।

रावल वैजल ( या वीजल ) पाट बैठा, परंतु उसमें कुछ बुद्धि नहीं भी इसलिये माटियों ने उसको मारकर निकाल दिया । रावल कालकर्ये (केलय) जेसल का पुत्र गही पर बैठा और १६ वर्ष राज किया । उसका परिवार बहुव बढा, और जैसे जायपुर में रयमलीतो का पलहा मारी है, उसी प्रकार जेसलमेर में कालय के परिवार पर सारी साहियों का दारमदार है। ( माटियों को) यहतसी ग्राखाएँ कालय से मिलती हैं। कालय के पुत—रावल चाय-

में हचोात नेवासी की ख्यात

२८२

गहे, झासराव, भुषकमल ब्यसरावका; भोक्य, भुषकमल का; भुवन-सी वियरा भ्रांभिष्य का; छगा विरा का; मेहाजल बगा का; देवा , मेहाजल का; घमरा देवा का; वेजसी धमरा का; घ्रासा वेजसी का; घज्जू घासा का। इनके गाँव—मामेरा डमस्कीट के मार्ग पर— कूरा, जेसलमेर से १० कोस डचर, विक्रंपुर में मीक्षवारययोला, बीकानेर में हदारी वासजभ के निकट, एक उद्दिल्यावास सोंदा

खर के निकट ! पाखय कालय का—जिसका पुत्र जसहरु; जसहरू के पुत्र दूदा ध्रीर चित्रोकसी, सांगब, हेग, वैंगब, चंदन ! इनके गांव मैंसड़ा, राकड़वा, सानीव, लूखाई, नैंडाब, जैनाँच !

छत्रमधी काल्य का — अयर्थद व यौकमधी छसमधी के। सारह यौकमधी का; सीइड सारह का। इनके मदासर भीट मदासर गाँवर।

<sup>(</sup>१) कर्नल टॉड का खेल इस क्यान से बस्टा है। (१) कर्नल टॉड हूमकी ग्रहीनशीनी का सैंव 1३५० हेशा है बीर दिखता 1दें कि रसने विकाशों के सदाँर सिक्षर सो को जीता और १६ वर्ष राज करके सेव 1३५६ में मरा। उसके जुल जाच्याने, चाहरूल, जबवंद, पीरामरी

रावल पाचगदे—कालय के पीछे गदो बैठा धीर ३२ वर्ष २० दिन राज किया। इसके पुत्र रावल कर्यो, तेजाराव¹।

रावल कर्ण चाचगरेव का—इसने २८ वर्ष १ महीने राज किया। (इसी ज्यात में दूसरी जगह २-६ वर्ष १ महीने २० दिन राज करना खिला है)। रावल कर्ण के पुत्र—रावल जैतसी बड़ा, बहुत वर्ष कक जिया। रावल खल्लासेन ।

धीर उत्तराव थे। पारहण धीर जयचंद के बंध के जसरे धीर सिहाना भाटी हैं।

(1) टाँड राजकान के कानुसार चन्ना राजपूतों से छड़ा, उत्तरकोट के सीका रापा की जीतकर जककी कच्चा के साथ विवाद किया। केंद्र में राठों में का राज है। गया था, जाचकरिन ने बन पर वड़ाई की परंड राज चाड़ा के येटे राज टींडा ने कपनी कहन करको ज्यांतकर सीच कर सी। पनीस परं पीत कर की। पनीस परं पता पर वड़ा हो। जीवड़ाई की प्रवास के अनुसार पाय हो। वसका सुत्र तैजीसिंह पहले ही मर पाया था। वसके है। जोटी में से बड़े वीतिसिंह की। गई। न मिसी, छीटा क्यों पाह की शा है।

(२) कर्मंत टोड कहता है कि कर्म का बहा आहं क्टकर गुजरात के सुस्तकमान हाकित के पास चला गया। वस वक्त मानोर में अनयकारण ( गायद जफ़राएं हैं।) हिंडुक्सें पर वहा पुरस्त करवा था। यराहा जाति के मूमिया हासा को बेटो सगकती उसने गाँची। मृमिये ने इत्तकार किया की स्मानों के तरफ उच्छा, गुजरफर व्ही गार्ग में से उसकी पाउड़ था पकड़कर नागोर के गया। यह सुक्तर रावज कर्म गांगोर पर पड़ा कीर उच्छाई में गुजरफर की मारक मानती के सगरिवार पुद्रामा धीर यह सा अपना दिवान पीछा हिल्लाका। बीर वर्म रावज कर्म रावज कर्म सा अपना किया पीछा हिल्लाका। बीर वर्म रावज करके से 12२७ में मारा ( उस क्षक गुजरात में मुस्तकान हाकिम कहाँ या बीर वर्म रावज कर सह नाम का हाकिस से स्वतकान हाकिम कहाँ या बीर वर्म रावज कर सह नाम का हाकिस से करीव दो से वर्म पीछ हुआ था।)

रावल सरायसेन ( लच्मवसेन ) ने १८ वर्ष राज किया. षहत भोला राजा या। राव कान्हड्देव सार्वतसीहोत सम सक्त जालीर में राज करता था। उसने ध्रपनी कन्या का नारियल शवज लरायसेन के पास येजा। रावल की पहली राखी उमरकोट की सोडी वडी जोरावर थो, रावन्त तनिक भी एसकी कयन की नहीं स्रोप सकता था। जन यह नारियन आया ते। वह यहे सन्नोच में पड़ा, सोडी को पूछने लगा कि रावल कान्हडदे का बड़ो टीड का नारियत भाया है, यदि पीछा फेरें ते। सगे सनिधयी में धुरे दोरों, सो बाब यदि तुम कहै। वे। नारियल भीन लें। सोडों ने इच्छ दिया कि जो पहले निम्न-लिखिव वाता का पालन करने का वसन है। है। नारियल भेजने हैं। रावन ने पछा वे कीन-कीन सी बातें हैं: सीढ़ी योजी-प्रायम तो सन्हिल में क्रेंबर थी(मदेव आवेगा स्य प्राप कहें कि सन्दिला (पेशवाई) चहुवार्धा की भी प्रच्छी है परन्तु सीढों के सुराफिक नहीं। दूसरे, जब गढ में पथारी तब फद्दना कि नगर उमरकोट के जैसा नहीं है। बोसरा, जन सान-गिरी से इथनेना जोडो (प्राधिपट्य हो ) तर कहना कि इसका श्वाय सेव्हों के समान नहीं । शीवा, विवाद होने के उपर्यंत जब विदा करें हो सानगिरी को पीछे छाडकर आप जल्ही यहाँ चन्ने प्राप्ते। भीने ठाऊर ने सभी वार्ते स्वीकार कर लॉ भीर आक्रोह गया, तन चर्की के भनुसार काम किया। रावज्ञ कान्द्रडरे, धीरम-दे, श्रीर राजनीय (राशियाँ) सभी दिलगीर ही गये, फिर जर सीय हुई हो रावल कान्हृहदेव ने (अपने एक सामत ) सर माल्डप की कई भादमिया समैत भपनी कत्या के साथ भेजा। रावच सखदसेन ता ( प्रपने वचन के बनुमार ) जन्ही कर सीत-गिरी को पीटे होउकर चढ़ा गया । सेनिगरी वही स्टाम होकर

354

चल्ली धौर गाँव विरसींगड़ी के वालाब मण्डल के पास उसकी सवारी का सुरापाल पहुँचा और जल के किनारे ठहरा। वहाँ वालाव में नीवा सीमालीत समाद जनाये स्वात कर रहा था। सीनगिरी ने दासी को कहा कि कारी में जल भर ला! यह तालाय से कारी भर साई। सोनगिरी ने पूछा कि इस जल में ऐसी सुगंध क्यों झाती श्रीर ऐसी तिरवाली क्यों पडती है ? दासी ने उत्तर दिया कि नींवा सीमान्रीत व्यपने १४० मित्र मण्डल सहित वासाय में जलकीया कर रहा है, वसी से जल में यह सुगंघ है। सोनगिरी दो मन में पहले ही से जली-भूनी थी, नींवा के पास दासी को मेजा धीर उससे वात-भौत की । सूर (श्रामंत) को कइकर उस दिन अपना देश वहीं फराया। मींया ( गर्व के मुबाफिक बचानक आलार के साथ पर षान गिरा और ) सर मालन को साथियों समेव मारकर सेानगिरी को अपने घर ले गया। रावल लखबसेन ने वे। उसको क्षत्र भी म कहा, कुछ धर्से पीछे रावस कान्हड देव के दूसरा विवाह मंदा। सींया के यहा उदलकर चली जानेवाली बेटी की मादा पर कान्हड-देव का प्रेम था। इस राखी ने इठ पकड़ा कि विवाह में मेरे बेटो जमाई को भी प्रकाश्री। कान्द्रडदेव ने बहुत समकाया कि अपने कीन हैं, धीर ने क्या हैं, परंतु को ने इठ न छोड़ा, क्य नीया के पास निर्म-त्रम भेजा गया। उसने उत्तर भेजा कि मैंने अचाल की है से। यदि पंजू पायक (मेरी कुशजवा का ) जामिन होने ता में नहीं धार्कें। रायल पंजू का वचन दिलवाकर उसे बुलाया। वद्द मी ४०० द्यादिमयी को साघ खेकर जालार भावा। वहाँ सुरमान्नन के पुत्र राजहिया ने मींबा को चूक करके मार डाला, इस पर पंजू पायक मी चाफरी छोड पादशाध के पास चला गया"।

<sup>(</sup>१) शेष्ट किसता है कि खरायसन बड़ा मोला राजा था। चार

में हबोत नैयासी की ख्यात २⊏६

राठीह सीमाल पहले फान्हड़देव के पास रहता था। फान्इडरेव ने जालार पर महल वनवाये जिनका देखने के लिये मोमाल की कहा। उसने उन महली में कुछ कसर ववजाई वन सर बोला कि त क्या कान्हड़देवजी से भी श्रधिक समक्रता है? इसमें उनमें परस्पर विवाद वढ़ गया, श्रीर सीमाल ने सर पर तलवार चलाई परंतु बार खाली गया श्रीर सूर की कृपाय ने सीमाल का काम तमाम किया। रावल खलवासेन ने कान्हडदेव की कन्या की ब्याहकर पीछे छोड़ी और भाप भागे जेसलमेर चला गया। कान्हलदेव ने अपनी येटो के साथ सूर मारहण की भेजा था। मंडल फे तालाय पर (सीमाल का पुत्र) नोंबा स्नान कर रहा या उस बक्त कोई शकुन हुझा (कोई पची बोला)। नींवा ने शक्तनी से उसका फल पछा। उसने कहा कि यह शकुन कहता है कि जे। त चार पहर यहाँ ठहरेगा ता तुम्मकी बाप का नैर मिलेगा और एक रूपनती संदरी द्वाय लगेगी। तन भींवा वालाय पर ठहरा। इतने में सोतिगरी के सरापाल के साथ सुर मालय आया, नींवा ने उसे साथ सहित मार गिराया, और कान्हडदेव की येटो की ले गया । रावल पुण्यपाल-लखमसेन का पुत्र अपने पिता के पाट वैठा. दे। वर्ष ५ महीने राज किया फिर रावल चाचगदे के पुत्र वेजराय के घेटे जैतली ने उससे राज छोन लिया और उसे प्रात की गदी देकर उधर भेज दिया। कहते हैं कि मूल पसाव पुण्यपाल का पाता था. उसके जेसलमेर से कीस २० ढाग की वरफ कुछड़ी गाँव जागीर में

था। ल्याराव के जेसलमेर में देा गाँव सामना भीर धरजायी साळ पीद्धे सद्धि ने उसे गही से उतास्कर उसके बेटे पुण्यपाल की राजा यनाया ।

पाषण से ६ कोसः। (इसो ख्यात में दूसरी बगह लिखा है कि पुण्य-पाल ने ६ सद्दीने राज किया। वह श्रवनी विमाता से फेँस गया या। इसलिये भाटियों ने मिलकर उसे गद्दी से उतार दिया)।

सादियों की शाखाएँ

२⊏७

<sup>(1)</sup> टोड लिएता है कि यह बहु। बहुमिज़ाज या। एक दी यर्प राज करने पाया कि जैतिका गुजरात से हुजाया जाकर नहीं पर विदाया गया। युव्यपाल के पोते राम राधियार ने जोड़्यों से सारोड च्यार पंगीयों से माज प्रीनटर कहीं भपना राज्य जामवा।

### वाईसर्वा प्रकरण जेसलमेर के गढ़ का घेरा

रावल जैतसी (जैत्रसिंह )—इसने अजगल से राज लिया ष्ठस प्रतापी राजा हुआ, भीर दीर्घकाल तक (१८ वर<sup>९</sup>६ सास ६ दिन ) राज फिया। इसके पुत्र मूलराज और रव्रसिंह बड़े योग्य घे थ्रीर राज-काज भी वही सँमालते थे। रावल के प्रधान सोहड़ बोकमसी (विक्रमसिंह) पर रावज्र का पूरा मरोसा या। आप वे। बृद्धावस्था के कारण वैठा रहता धीर प्रधान कारवार भले प्रकार चलाता था। राक्त की माईप्रध एससे (प्रधान से ) द्वेप रसते थे, परंतु सदल एक की भी नहीं सुनता था। जब कुँवरों पर राज-काक की सदार हुई ते। सद घोकमसी की बुराइयाँ उनके आगे करने खगे और कुँवरों ने भी कान देना ग्ररू किया। मूलराज के पास जसहब के पुत्र दूदा वि-क्षोकसी, सांगण, बांगण रहते थे जा मन में बरती का प्रास वेथ रखते. परंतु मूलराज रामसी जनईस्त भीर प्रधान बीकमसी सवल, इसलिये चनका कुछ वस नहा चलवा या। एक दिन बासकर्य जसहस्रोत ने मलराज को कहा कि रावलजी वे। बहुत जूढे हुए, धीर तुम वेपरबाह, राज की रावर लेते नहीं, प्रधान बीकमसी लांचें ले-लेकर धपना काम पनाता जाता है। उपज तो सब वह सा जाता है, तुमकी कुछ भी नहीं देता। इस प्रकार ग्रासकर्ण कुँवरों की वष्टकाने लगा। एक दित देानीं क्रेंबर दर्यार में बेठे थे भीर दूदा जसइहोत पास बैठा था। एस वक्त गर्दों के शाके की बात चली। दूदाने कुँवरों से फदा कि

२८-६

जेसलमेर इतना यहा राज्य जहाँ पाँच सात पीड़ी में कोई शाका ( बढ़ा युद्ध ) न हुसा, शाके के निना नाम नहीं रहता है, इस-तिए एक शाका अवश्य करना चाहिए! इस पर मूलराज रलसी सीर दूदा ने शाका करना ठान पादशाह से शशुजा करना ( छेड़-छाड़ करना ) चाहा, परंतु शीकमसी ऐसी हर्कत नहीं करने देता शा। प्रासकर्य ने फिर खुनली खाई कि शोड़े दिन पहले शीकमसी ने स्वानारी शेखों के पास कर १३०००० लिए शे और प्रापको केवल ७००० ही दिए। जुंबर भी स्वस्ती सोती में झा गए सीर शीकम को मार डोखने का जिचार किया। है स्डा—

''निरमै दुरंग दुवानरां, सोह महोर्ग्सिर। बाक्स कंवरां सन्नहैं, हियां पत्तट्टै हीर ॥'' ''मूल मंकल दोयण युलै, कर लागा मुंताल। बीकमसी वी सुत्र सा, रचन पूछतां ताल॥'

प्राप्तकार्धे व सूजराज राजनकी ने बीक्स की एकांव में बुखाकर कहा कि सूज्या जा। वह बीजा कि में कहाँ वार्जें, परंतु हन्हेंाने रावल की रापच दिलाकर व्हकी जाने के जिये वैयार किया।

देशहा— '' के घरयण मृत् सुकुष, देखें नाहीं देख।

प बोक्स के बेलिया, बैापारी नै सेख॥" "सोना रूपा सांबद्दं, लागा लेखा लेद।

सीख महायण लाख उत, लोम कंवर लो येह॥''
'' सोना जैन संमारिया, हय हय हाणे दृत्य ।

" सोना जैत संमारिया, इय इय घाणे इत्य । तूं माई परधान तूं, बोकम छड़ कुवस्य ॥"

ण सरकरवत बहि बापरे, सांठ भँड़ा सप्रमाख। योकम सिव मारग बहै, ले दीना मा जाख॥" २६० सुद्धयात नवसा का क्याव : साम पसावी सामग्रम, कीया में क्रम कोड़। प्रगट रिजक दिन पाघरै, जपै विकम करजाड़॥ " ।। बोकमसी रावल वदै, करदे जो करतार।

में हुयो व नैयसी की ख्याद

हूँ जेसलगिर हेकठाँ, बलै प्रधाने बार ॥"

" विकस विदेसज चालियो, विज्ञड हाथा वांध।

मूत्री तोडो मुयमुगुर, साहि बालम सुं सीव ॥"

मूलराज योजमसी के सामने कुछ कुवाल नहीं कर सकता था, वह ससे हर वक् रोकता रहता था। जववह खतंत्र हुमा तो बसने पादशाह से विमह करना ठाना। शाह का पीरजादा रूम गया था, वहाँ के सुत्तान ने स्वको एक करोड़ दूपर का माल दिया, पोछा लैस्ति हुए वह जेसलुमेर होकर बाया थीर वहाँ मुकाम हुमा। शेरा की रचा के बास्ते २०० पादशाही सवार उसके साथ थे, यूल-राज रत्तसी ने बन सबको मारकर बनका सारा माल घसवाब खूट हिया और पोड़े भी ले लिए। दोहा—

"मोद्द मोद्दमयो दिंदुवां, सिंगारे सुजडेह । वेरे कीडो माल ले, पीठ सहदा देह ॥"

शैराजादा मारा गया। माल बहुत हाब लया, परंतु जाना कि इस पादगाही माल के लेने से उपट्रव धक्य चठेगा। उसकी तो गढ के नीचे उहरानी में भरा, परंतु जिन टाकुरों के बहकाने से यह काम किया था फिर उनसे मन फिर गया। यह रत्नर पादगाह के कान कर पहुँची, उसने बड़े कोप में धाकर कहा कि मैंने इनकी कई बार माफ किया परंतु यह अपराय चमा नहीं करूँगा। देाहा— "जैसलमेर दुरंगगढ़, बसैन काही बाक।

रान बगरसे काफरां वे सुरवाय वनाय ॥"

"आलम दाढी कड्डकर, चातै वे वै हाथ। साल्याह हूं मूलर्थम, लेखुं चंद्रप्रसाथ।।"

पादशाह ने सर्दार कमालहीन की सात हजार सवार से जैसल-मेर पर विदा किया थीर उसने आ कर गढ़ घेर लिया। दो तीन वर्ष ऐसे द्वी बीत गए परंतु गढ़ न दृटा। कमाल दीन की चौसर खेजने काशीक था। एक दिन मृतराज मामूनी वस पहन थीर साहे से शल वाँगकर वहाँ काया जहाँ कमाल चौतर खेड रहा था, ग्रीर स्तगा दाँव वताने। वह दांव अच्छे देवा या, क्रमाल उसके साथ खेलने लगा. दे। दिन तो मूचराज की जीन सुई थै।र एक दिन कमालदीन पाजी ले गया। दल पंड्रच दिन ऐसे ही खेलते रहे, फिर कमाल मूलराज को पहचानकर कहने लगा कि तुम सदा ष्माकर तमारे साथ खेना करे।, मैं खुदा की वीच में देकर कहता हूं कि यहाँ आने जाने में कोई भी तुन्हारा किस्री वरह का बुरा न करेगा। सब से रावज निरव खेलने के लिये छाने लगा। यह रावर पादशाह तक पहुँची, उसके करूर नाम का एक गरहडा पैथ-इजारी बनराव था, बसने धर्ज की कि मूचराज व कमालदीन ते। चौसर खेलते भीर मित्र वने तुए रहते हैं, गढ़ लेवे कीन, यदि एज-रत नवाजिश फर्माकर इमें हुक्म देवें ते। हम जाकर गढ़ फतह फरें। पादराह ने उसका संखब बारह हजारी किया थीर जेसल-'मेर पर जाने का हुक्म दिशा। कपूर ने अर्ज की कि इजस्त किसी षड़े सेनापति को नायक करके साथ मेजिए, इम उसके नीचे काम र्देंगे। इपने भाइने और जमाई मिजकेंसर (गलिक फैसर) को पादशाह ने बड़ो सेना के साथ विदा किया। जब यह जेसल-मेर के निकट पहुँचा था कमाञ्चदीन या काफूर (१) पेशवाई की गया धीर उसने फहा कि घाता करने से गढ़ द्वाय न धावेगा, गढ़ में

सामान न रहेगा वन टूटेगा बनवान तुम घेरा ढाल हो। छन्होंने यह बात न मानों। कमाल बोला कि लो न मानो तो मेरे नाम एक रहा लिख दे। कि तुमने लो घेरा ढालकर पढ़े रहने की सलाइ दो यो नह हुमें पसंद न बाई। मलिक ने रुक्ता लिख मेना, सन दसने अपना काम बनके सुपूर्व कर दिया, वे से सीचे गृह पर

कमाखदीन ने मूलराज को कहलाया कि मेरी राजी जाती है, इस देखें तुम कैसा युद्ध करते हो। मूलराज रससी ने घरने खाद

ग्रॅंडबोव नैबसी की ख्यात

२स्२

चढ़ने सगे।

को समक्ता दिया कि तुकों को निकट बानी हो, गड़ के कँगूरे पर हाय रखते ही काई भी थीर गोली मत बलाना, ग्रञ्ज गढ़ पर बढ़ने खगे, टटरियों की धोट देकर सीढ़ियों के द्वारा सैनिक जन कपर जा लगे, कपूरा योद्धाओं को उत्तेजित करता हुआ बढ़ा, धीर मिलक-केसर पीखी तक पहुँच गया। पंद्रह हाथियों को द्वार के कपाट तीढ़ने के लिये प्रागे किए। मूलराज सिंहद्वार पर दी हज़ार कुकारों को लिये ग्रज सकत तैयार खड़ा अपने साथियों को ताकाद कर रहा या कि मेरी के नजते ही प्रहार करना। जैसे ही तुकी निकट बाए मीर कँगूरों पर हाय लगाया कि मेरी यजी, धीर

वाकाद कर रहा था। के जर्म कर नगर है। प्रहार करना। जिस हो हुक निकट झाए झीर केंग्र्से पर हाय लगाया कि मेरी बजी, धैरर करार से मतवालें कांग्रर थंत्र चलने लगे (यह यंत्र शायद नप्या को समान हों)। बहुत से शत्रु मारे गए, इधर पीलि के पास से मूलराज टट पट्टा। खोई से लोहा मिखा, रलसी ने भी द्वार रोाष्ट-कर साम दिया धौर मिलककेसर व सिराजदों (शिराजुरोन) मारे गए, दूसरे मी कई स्मरा रोत पढ़े, झौर सत्तर हजार मतुष्य यहाँ काम भाए। (यह बातिशयोक्ति है)। पंद्रह हो हाथियों को मार गिराण, कपूर मरहटा मागा, बीर उसके साथ पादराही सेमा मी पद्यायन कर गई।

#### दोहा

"केसर मिल्क सिराजदी, वेमूल् इत्वाह ।
जाये केदोई कवलै, खाजीमम्म कवाह" ॥ १ ॥
"आयोजी पतसाहरी, जामादी पतसाह ।
पृष्ठसज स्त्राचे। मुलरज, सवलै कभी बाँह" ॥ २ ॥
"रामां सहर तायसी, खांचिय प्राची बाध ।
सिरघड़ सहिचो संप्रहे, लीवो जोर बिनाँचा" ॥ ३ ॥
"सिसर सहस निकंदिया, कोट मर्यंकर काल ।
संवय सेख विखेतहबा, के सूट्स कपाल" ॥ ४ ॥
"काही सेवग सांमर, कोस भरे के सांम ।
भारेह केल भरि मूलरज, जीतो गढ़ रो काँमा" ॥ ५ ॥
"पनरे पट हत्ती पढ़े, सतर हजार कवंद ।
कपूरी नै मरहटें, इट्टे सामा झनमंद" ॥ ६ ॥

फ्रीज आगी। फ्रमाल दी ने प्राक्त रक्षा कि सिल क फेसर, सिरा-जदी थ्रीर बूसरे भी वड़े जादमी जो मारे वर उनकी लागें दोजिए, वे सकके मेजी जार्येगी। मूजराज बोला कि लागें नहीं बनका प्रिम-संस्कार किया जावेगा थ्रीर दूसरी लागों को गोरड़ जररा ष्मादि जंगली जानवर सावेंगे परंतु देने के नहीं। कमालदी फहना है कि यदि लागें च सिलीं की पादसाह इसारी खाल सिववा देगा। फतएव मेरी प्रार्थना सुनकर लागों दे दीजिए।

"कपूरी नै मरहटी, अहां उतारे मूव। माँगे साह फमान्नदी, केहर रो वाबूक' ॥ १ ॥ "मिछक कहें मूला सरस, रयक्त कर मनरोस । साह भाजम पाहावती मुक्त संकानी पीछ'' ॥ २ ॥ गुँइग्रोत नैग्रसी की स्यात

248

"जड घट जरला जंबवाँ, मिलक कमाल मवग्ग । पेस करें जे पावसाह, केंद्र जाढ़िस बगग ॥ ३॥ ''वेरी माई पुत्र हूँ, तू मेरा सुरवाख। वाप तुंज सी वाप है, मृत् जीय प्रमाख" ॥ ४ ॥ ''मृत् कहै कमालदी, सन न कोई देह। केंद्दरी क्षाबूत ली, में तोन्ँ दीनेद्द?'॥ ५॥ ''मुसलमान काधै विहूँ, ऊ तारे वायूत । मृलू नै कमालदी, वधव हुवा जुगूत"।। ६।। ''ऊपाडे नर बाइग्रां, घ्यसी सीय वावृत । ·· थोलसुरा, साहध के जमदूरा<sup>3</sup> ॥ ७॥ "तायुवाँ उतारिया, प्रहरोई महहास । पहिचा दिल्लो-रहका, भाषि सहुख दावाय' ॥ 🗆 ॥ "इसक् गयदां नांसिया, भारवध भूज ठार । क्रनर्छर कांकापटा करण, जेहा पावस घारण ॥ 🚓 ॥ ''वेरे।सां सुरताय धिख, वल इल देखै वेद । कपूरी ने सरहटै सिर मुँहे गहदेव' ।। १० ।

"सामिस मिलक कमालदाँ, सुत्र भारते पतसाह । केंद्रर मार भदोबदे, सेंद्र माटा चाचाह" ॥ ११ ॥

पादशाह ने फिर कमाखरी को भेजना पाहा तथ उसने उत्तर फरके अर्ज की कि इजरत ने भरहटा कपूरा के कहने पर सुभे नीपा दिखाया। मेरे आई-भवीजे और राजपूरी का नाश कराया। में भी स्राप्त हुआ और इजरत भी गुरु न रहे, इसलिये अथ में जेसलमेर पर न जाऊँगा। पादशाह ने बहुत आग्रह के साथ कमाल को फिर रयाने किया। दोहा— "सुष फुरमाथ नलाए श्रन, एकन दूनी बार । इंसा बचन सेमाहियो, गढ़ चैरंद दुवार ॥"

कमालदी ८० हजार सवार साथ लेकर बाबा बीर गढ घेरा। राज धावे होने लगे। प्रधान बीकमसी ईंडर जाकर चाकरी करता था। इसने गढ़ विप्रह के समाचार सुने धीर जेसलमेर आया। मूल रक्षमी की कहा कि बाप ने मुक्त पर चोरी का फुटा कर्लक इतगकर सुक्ते निकाला या परंतु अब आसकर्श की पूछकर सच भूठ का निर्मय कीजिए। इस वक्त दे। मैंने आपसे कुछ न कहा, पर अब साँच की जाँच की आवे। (तहकोकात से) आसकर्या भूठा ठहरा। मूलराज रहसी से जान क्रिया कि यह हमारा वैरी था। इसी लिए इसने हुमारे अच्छे नैकर की सोथा, इससे उन ठाऊरें। में परस्पर बहुत वैमनस्य यद गया। जसहाड़ोती से सोचर कि जो ये इससे क्ठे हुए हैं तो हम क्यों मरें। इदा से तो ( मूलराज को ) छोडना न चाहा परंतु श्रासकर्ण ने उसको सेति हुए याँध दिया श्रीर माँचे में पटककर चल निकला। ददाका विवाह पारकर हुआ। या, वह वहाँ जा रहा।

मूलराज ने भी गढ़ को सजा, रावल जैवसी मृत्यु को प्राप्त हुमा ( इसी क्याव में दूसरी जगह जिला है कि प्राप्त में जल मरा ) । मूलराज गहो पर बैठा और रज़सी को राधा की पदवी दों । १ वर्ष ७ महीने राज किया। बारह वर्ष तक गढ पिरा रहा तर स्वद सामान बीत गया। और तो कोई भन रहा नहीं केवल कालधी जवार मास द को रहा। भूलराज व रतनसी कहने लगे कि यह समयन यान है, इम इसे नहीं रावेंगे और सरना विचार लिया।

२ ६६ - ग्रॅंहबोत नैवसी की ख्यात

### दोहा

पाँच फलेवर वारस्ं, रावस्र श्राक्षो चेह । धार्पे मरगढ़ श्रापस्यां, विज्ञड़ा वार फरेह ॥

कमालदो को कहलाया कि तुम मेरे माई हुए थे, सा आज भाइयो का वक आ गया है, हमारा बीज बवाओ ।

#### देहा

''मूषां गाड़े ते हुवै, दोना बचन सताल । क्यूँ पालीस कमालदी, बंधु तकारा बेाल' ॥ १॥ "मलै कमाछहि मूलरज, सुखनर नै घरनाह। साय भ्रमान समंघरै, सहिया सा प्रतसाह"॥ २॥ "इक माणेजो खाइजी, फंवर बचाव चियार। मृल् कहै कमालदी, सांकी घाता सार''।। ३॥ ''ब्रब्रहांजी ब्रामान, मृल् कहै कमालदी। मकरै मूबलमान, मिलकम मारै मनवह्यण ॥ ४॥ "मोई मा खाप वजे, नाज मजार निवेस। कमाल पर्यपै मूलरज, हा सन कोई वेस" ॥ ५ ॥ "कमाल पर्यंपै मूलरज, (सर्हरीप) सुरवाय । जांघड़ ऊपर सीस है, पाहित वचन प्रमाया ।। ६॥ त्व इतने सहरिां को कमालदोन के सुपुर्द किए-घड़सी, लग्न-मया, मेलगदे, माटो चानवादे, उनद किले की पौलि खोलकर १२० मनुष्यों से मूखराज काम बाया, जिसकी साची का गीव— "पड़ रयथ गर्लवी घड़ी घड़ी घट ।

पुरुली नासत्र माल प्रज्ञ, मार सिखर पर ऊपर मंहिया,

₹.60

''ममधूवली न मूलरज, तरख घाय निस फौन दृटवी, चडियवनर जाति धावगा,

"सुगिर सिरंग वर सुचित जैत सुत,

मन मृतारज ज्यूँही घूमेरा ॥

खित डोलियो नवह तो सम । निसा की जधटी विन सटती, "फिरते बरवा खत्र आग्रफोट, छर्घज किया न जैत प्रगोधन,

## तेईसवाँ प्रकरण रावल दूदा श्रीर वादघाही चेना का युद्ध

देवराज मूलराज्का पाटन वैठा । मूलराज रतनसी के भरने पीछे द्दा जसहड़ोत रावल हुआ, वह शाका करके काम आया। फिर रावल घड़सी रतनसीहोत ने पादशाह की प्रसन्नकरके राज लिया। रावल घडली की जसहड़ रेजसी ने मारा, बडसी के कोई पुत्र न बा, दसकी राखी विमलादे रावल मालदेव (मिछनाय) की पुत्री ने राखा रूपसी के दोहित्र केहर की बारू छाह्य से युक्ताकर गोद विया। फोहर देवराज का रायल हुआ। देवराज के पुत्र हमीर के मारेठ जागीर में यी, इसके वंशज छर्जुनेश्व भाटी जिनकी संवान जेषपुर में चाफर है। हमीर के वंशजों का एक दल जेसलमेर चाकरी करता जो पहले पेकरण के बाहले (नले) पर रहते थे। धर्जुनीत भाटियों में जैदा सालेख़ो पीपल बरसाये ब्याइने की प्राया था, परन्तु कारण विशेष से विवाह तो न हुआ और याधक बहुत से इकट्टे हो गए। उन सबको उसने विना ब्याह हए ही त्याग दिया। जसहरू के पुत्र द्दा रावल, तिलोकसी, बांगळ, खांगळ, धासकर्थ। जस हड़ पीरहरा का धीर पोरहब कारहब का पुत्र था। दूदा विलोकसी टीकायत न हुए घे, जब मूलराज रतनसी के मरने पर गढ़ पादशाह को द्वाय आया तब राखा रतनसी को पुत्र घड़सी, कानडु, उत्तह की मूलराज ने धपना धंश थना रखने के वास्ते अपने सित्र ( पादशाही सेनापित ) कमालदी के सुपुर्द किए थे, उनको यह अपने प्रायो के समाम रखता था । इसकी रायर पादशाइ को हो गई, तय कमाजदी

ने बनको थे।हो पर बढ़ाकर चुक्कें से विकास दिए धीर वे नागार में घाकर ठहरे।

(जेसलमेर का) गढ़ सूचा था, धौर रावल माल देका प्रताप उस वक्त यहा हुआ था, रावल को बेटे जगमाल ने गढ़ खाली देखकर दक्ष पर प्रथिकार कर होने का विचार किया। वहाँ जा रहने की वैयारी करके ३०१ गाडे स्सद सामान के भरवाकर वहाँ पहुँचा दिए। बारइट चंद्र रहतृ माला का बेटा धापत्ति का मारा मेहने जा रहा था इसने आना कि गढ मेरे स्वामियों के द्वाय से जाता है ता माटो दृदा विलोकसी को जो पारकर में रहते थे इस बात की सबर पहुँचाई। · द्दा विलोकसी यहले ही गढ़ में आन जमे धीर पीछे से जगमाल प्राया, उसने वहाँ धोड़ों के धेंस (ख़रचिह्न) देखे। पूछा कि यह क्या वात है, बारहट चंद्र ने जो जगमाल के साथ था, कहा कि दूसरा कोई भारी पैसा दिखता नहीं जो गढ़ में था थैठे धौर शायद दूदा विलोकसी जसहड़ के पुत्र होवें वेर अजव नहीं। जगमाल वहीं ठहर गया और खबर के वास्ते अपने दे। राजपृते। को भेजा। चन्होंने जाकर देखा ते। दूदा विहोकसी ही है। घन्होंने वन राजपृते के साथ जगमाल की जुद्दार कदलाया और कहा कि इमारा गढ़ था सी हमने खिया। आदिसियों ने यह समाचार जग-माल की प्रान सुनाए तो बसने पीछा कहलाया कि इमारे ३०१ छकड़े सामान को ते। भेज दे।। उत्तर दृदा की तरफ से यदी धाया कि वे ते। हमने लिये, अब तुम जहाँ देखी हमारे गाड़े ले लेना। यह सुनकर जगगाल पोछा लीट गया थीर दृदा गहो पर वैठा । वह बड़ा बीर राजपृत हुआ।

जव रावल मूलराज व रधनसी ने (शाका करने का) नियम निरुचय किया घा वस वक्त दूदा ने भी चनके साथ वही प्रश लिया घा।

मेंहकोत नैकसी की रयात 300

एक दिन रावज दूदा दर्भेष में मुख देखता था कि अपनी हाडी में चसने एक रदेत केश देखा, चस वक उसे अपनी वह प्रतिहा याद श्राई जो उसने मुनराज रवनसी के साथ ली थी। मन में सीचा कि जरा तो निकट ब्रान पहुँचो, चौही मर जाउँगा, इससे ती उत्तम

यह है कि कोई ऐसा काम कहूँ जिससे नाम रहे। धनना यह विचार चसने अपने भाई विज्ञोकसी को कहा थीर वह भी सहमत हमा। क्षत्र ददा है। गढ़ में रहा और विनोकसी चारी श्रीर पादगाडी इलाके में खट-मार फरने लगा। काँगड़ेवाली की सूटकर बहुत सी

धीडियाँ ले घाया, लाहोर के पास से बाहेली गूजर की सेंसी का . टीजा लाया मीर सीने की मघानी मी। पादशाह के वारते पानी-पंच पेड़ों की सीइबत बाती थी उसे मार ली। यह ते। बड़े-बड़े

विगाइ ये, दुसरे भी कई उपद्रव किए। वादशाह ने क्रोधित हो फीज विदा की (पादशाह का नाम नहीं दिया धीर दूदा का सिर्फ दसमास ७ दिन राज करना लिया है अवपन उस नक भी सुब्रतान फ़ीरोज़ तुगृजक ही का देहती के तरुत पर होना सन्मव है)। गड का घेरा लगा, ये क्षा शाका करना चाहते द्वी थे, गढ़ सजा और युद्ध करने लगे। इसकी सादी में श्रासराव रतनू ने बहुव कुछ कहा है बम्रमें के थे। हे से देहि यहाँ लिखे जाते हैं-

''श्रावटियो एकोइटा, दे दुरहय मेल्हाय, सांमर भागी धागरा, गासेछै रिवाटादा ए

''एक सुत वें संपर्द, हुंतासेन वहुत, पेटांलम काटेपरी, किय तुरके वायृत।" "मड़ हुवाँ भायो मुगल, माया उन्न पवडाल,

पहिंचा दिल्ली पीडवी, गोरख वीड़े गाल ।"

रावल दूदा थीर वादशाही सेना का युद्ध "दातू सहल सर्वीतवा, सांकल के कायोह,

सीवत माई सीवनी, तबीज जतुकाबाह ।"

"दसासि नेसारियो, घिवियो दीश वराह, हिंदू भाषन भावही, नहीं सिली है मांह।"

व्हू आधन आवहा, नहा मिल छ नाहा ''परवाणो पतसाहरा, लिस्स मूकै मेखाण,

इस गढ़ हिंदू बॉकड़ो, कर श्रहियां कैवास ।"

"जैसलमेर दुरंग गढ़, दूठा जदु हो राव,

मेघार्डंबर इत्र सिर, दीघ निसासे वाव।''
''नीसासे घावज्जिया, गार्जे गहरे सद,

नासाय वानाव्यमा, गांज गहर सद,

''जेसी श्रुंय गोलाव है, सर पूजी सर राव, तेसी हकन सकड़ी, मारे द्दे। राव।''

"भ्रो मारै ज मोकले, रहिया दक्ष नैठाइ,

इठ हुवे। हू देसरस, प्रारंभ पेरेसाह।"
"हिंदू फीटन छाँड ही, न न तुरके मेल्हाय,

विमह तो बारह बरस, दूदै नै सुरताब।"

"रावल भुरज पद्मारियो, ए वपान कवरेह, जंश मेरु नैवीदियो, पृत रांड सीर भरेह ।"

"क्पिड़ियो पतसाह इत, बागी भर निसाय, माटो दानो मोमड़ै, तब गाहम परमाय।"

"सुघन भंडारा नीठिया, लिख माक्तिया पच, जो असताई सावलै, रावल मराव परच।"

"देवे दूकन सक्या, तेरी जेवा बाब, भारर भाषा भाषरी, शुद्द रदियो भेढाख।" "संडाखा घड़ सांमही, फेरी जेसखमेर, पाझा दल पतसाहरो, पिरिया घाते घेर।'' "दुदेा कहै विजोकसी, तो सिर छत्र घरेह, परतनभंजी झापबा, तूँ,गड़ छल पबा करेह।''

·302

मेंहणोत नैबसी की ख्यात

परतनभंजी धापधो, तूँ गढ़ छल घधो करेह।'' ''धाद धनाद उपावियो, लोचन हूँ तजबार, जीमो हूँ गोहूँ किया, कीरड़ उरह मंमार।''

"हाडा हूँ चावल हुआ, रूराई पड घल, तो असताई संभलो, ते क्यूँ टुकै सन्न।"

"रावक्ष धन परतीवियो, सो क्यूँ अन्न भखंड, वो प्रोक्षी बोलाय कर, सिर क्यूँ छत्र घरेह ।"

"वे। बैठे में...सिया कड़िया जाख सवाय, मो चेर्जा जीवे कवण, कस वा करसी घाय।"

"श्रंतेवर पृद्धादिया, बाकेहा परिहास, सोदा सागे इस कहै, से चाडो निरवास।"

"बंदेवरे कहाविया सांहसे पूरन गत्त, वांसे नर हा सांकवा साही बच्छ परत्त ।" "रावज जमहर राधियो, कुसर्ज पुत्र वोहलाय,

नीमियाँ इसके रहाँ रहाँ जु झनपरताय।'' ''कोट तथै हल वंस हज सरगसमैले साध,

माधू खड़दृढ़ माटिये खग आत्रजिया द्वाघ ।'' ''दुसल माधी पे देवरज, किहमाबद मवपाल,

पवसाही दल ज्भान, भड़ामड़ फमाल।'' ''सावल सोह हमीरदै, चक्रवत ऐ पहुवाय, मालाभंबाड़ै पुनरज, प्रधिक फलह परमाय।'' रावत द्दा थीर पादशाही सेना का युद्ध

''वैर'सनेही वालियों, फिटक संभ्रम कुल में।इ, खेड़ैचे। खग राग्भियो रहै हरी राठोड़।"

"सामज संवा कष्ट करें, कर सोलद्व सिणगार, प्राराखी रावत प्रगै, गल तुलकां दल**हार।**"

"ते सोचन तेही बदन, तै वेथन गजधन,

दुईमायां त्यां विसंच्या, जास श्रंतेवर कन्न ।" "रावल जमहर रिचया, अतर सरंग प्रमाया,

सेदी कहिया सामनूं मेा धाया घहिनास ।" ''जे से।डी सिरकाषिया, सा चहराथिये संसार, फहसी रावल श्रोकिया, धेही देाप विचार।"

''जेकर काढांदाहियी खांडा कहे भाखाह, प्रोली हयसी प्राइसम मेलो मिल कार्यांह।"? <sup>((</sup>रावल धंग निसंग करि, धावहि केवाया,

चलम काटी धारियो, नाऊ पुरुष सहनाम ।" रावल द्दा विलोकसी गढ़ कपर हैं, और पादशाही फीज तलवृती

में. इस तरह विश्रह चलते बारह वर्ष बीत गए, धावे कई बार मारे परंतु गढ़ द्वाचन आया। एक दिन रायल दूदा ने रही पर की प्रामशृक-रियों के दूस को सीर वनशकर पत्तलों के लगवाई सीर ने पत्तलें 'राखदृदी में फिंकवादी। सैनिक जनीं ने बनको लेआकर प्रपने सर्दार की दिखलाई, तन सेनापित ने विचारा कि बारह वर्ष धीत गए ता **भी** भव तक गढ़ में इतना सन्वय है कि अब तक दूध दही साते हैं।

श्रद: यह गढ़ द्वाध काने का नहीं। यह समस्रकर तुर्की ने अपने हेरे एठा लिये। इस वक्त जसहुद के पुत्र शासकर्य के बेटे माटी "भीमदेव ने खनका भेद दिया, कोई कहते हैं कि सहनाई बजवा-'कर कुछ रहत्य प्रकट किया और ऐमा भी कहते हैं कि धादमी

मॅद्रहोत नैयसी की ख्यात 308 भेज कहलाया कि गढ में सञ्चय घन टूट गया है। तुमने जायह दूप देग्वा सो तेर भंडज्ञिरियों का था, तुम पीछे फिरो, दें। वीन दिन में

रावल गढ के दरवाजे खोल देगा । वब मुगल पोछे लीटकर धाये । ग्रव रावल दूदा विलोकसी नै मरने का निश्चय कर लिया। भीम-हेब ने भेद दिया । दे। हा---ं तेमी नाम घराविया आसावत भवा जावा।

माटी दीनों भीमदे. तेवढ मोद प्रमाण ॥" रावल में पहले दिन जोहर किया वय राखी सीढी ने पससे निवेदन किया कि भापके शरीर का कोई चिह्न मिले, रावल ने अपने पाँव का अँगृहा काटकर दिया। दशमी के दिन जीहर हमा ध्यार एकादशी की रावल ने जुक्त मरना ठाना।

रावल ददा के एक कन्या द वर्ष की थी, वह स्रित में प्रवेश करने से भयभीत हुई, इसलिए इसकी नहीं जलाया गया। दशमी के दिनश्राधी रात थीते वह बाजा रावल के पास ही सोती थी, सारे राज-पत मरने को तैयार हो मैठे थे, इनमें घाऊ मेछला नाम का एक कॅवारा राजपुत १५ वर्ष की अवस्था का था। यह रावल की पगतली सहलारहाधा। इसने निसास छोडा, रावल ने कहा कि ऐसा

क्या. अपने ते स्वर्ग में पहुँचनेवाले हैं. फिर तुम्ने इस वक्त यह दिलगीरी कैसे आई ? वह कहने लगा कि मुक्ते धीर दे। कोई चिता नहीं, परत शास्त्र पुराखों में ऐसा सुना है कि कुँवारे को गिंद नहीं, स्त्री स्वर्ग का मार्ग बतावी है। रावज ने विचारा कि मेरी यह कन्या भी क़ेंबारी है और यह बच्छा राजनूत है इसी को व्याह हूँ। सत्काल दोनों का विवाह कर दिया। दूसरे दिन वह वाला भी माग में जून मरी । पीलि खीलकर राउल दृहा विनोकसी युद्ध के निमित्त गढ से नीचे स्तरे, लडाई हुई, रावल के साघ २५ राजपूत धीर वाकी

दूसरे मनुष्य थे। पंजू पायक तिलोकसी के मुकाबले पर श्राया। तिलोकसी ने बार किया। पंजु की तलवार के खेल में प्रवीग दोने का धर्मेंट या सी हाथ पाँवीं की समेटकर कुढंगेपन से चस फटके की बचाता ही या कि तिलोकसी की तलवार एसके घड की चीरती हुई पुरुषी पर सन्ती और वह भी दुकड़े होकर निरा। साख "तिल्हरै धाव से पौजू हेकदण, नवे कटके हुवा बहि गया निकरण।" रावल द्दा ने भाई की बहुत प्रशंसा की । तिलोकसी बीखा कि भली वात, भाज ही भापने मेरी प्रशंसा की है। रावल दूदा ने कहा कि मेरी बीठ लगती है। इतना कहते ही चसी वक्त दिखेकसी का प्राय प्रक द्वी गया। रावल दूदा भी एक सी मनुष्यी सहित काम आया, रावल की खियाँ दूसरी तो सब गढ़ पर जोहर की आग में जल मरी र्या, एक मांगलिया राखाकी बेटी अपने पीहर खींदसर थी, सी पादशाह खॉवसर के पास आया। तब उस राखी ने कहा कि दूदा का मस्तक ला दिया जावे ताकि में उसके साथ सती है। उँ। इंगा साद् ने पादशाह के पास जाकर मखक आँगा । पादशाह ने कहा-वीन महीने बीद गये श्रव सिर की क्या पहचान है। सकती है ? हुं भा बेक्का कि दूदा के सिर को मैं पहचानता हूँ, आप ग्रुभे दिख-लाइए में उससे 🖷 तें करवाकेंगा। सिर दिखलाए गए तो इदा का मस्त्रक हॅसकर बेालने लगा, उसकी साची का गीत हंफा साह का कहा हुन्ना---

## भोत

"क्रमफेत स्वरत कल कह भारत कल दूठ दूदके दिया दूजीय । पह विष भवशे त्रिये पेठियो, वह परिटे नार्चते प्रोय ॥ बार्द्रतानर माल पेगड़ा, वकता सुब्दी हुटे परियो । सेसह गिश विक्टा दिन जाये, हाबा ताली दे एँसियो ॥ ३०६ बुँह्योत नैयसी की ख्यात हुं हूं फ़ड़ा मरण किम हारूं, घरमां मिली जती घर

हु हु फहा मरण किन हारू, घरदा मिला जता घर मेहें मूँछ पीरपण मानी, कमल कई जो हुने कर ॥ करमूं विचा मूंछ भूंड सी, स्वंत्रतर अनव श्रीपियो । अंजिसियो गर्हा मिलेवा स्नादम, गीरी इह हहह दूदी हॅसियो ॥।'

दोहा रावल द्दा ही का कहा हुमा-

"में जायी में भेलियो, विसहर मार्थे पांव। मनस्रत मायी भापरी, श्रद्दिन सार स सार॥"

गीत थीठू बाइड का कहा हुमा--''धर काज धीर डमल घरै घीरतव, स्नापयो वल स्नाऊठ गिर ।" "वाद पर ठवै दूद परगंजय, सरप कसय सुरवाय सिर। सुविय किलंन सिर केहर अवसल, वाब परठवें सभी पवा कंइल करक प्रको कसमसिया, कर न सकिया किही कब ॥ मिलघर मेळ कमल महि खेड्य, चाच वसीघर दे चलय । मूण सबट है। हवी माहचा, महारांत माणी निभैतव।। वह गिर विपम बहावड रावल, दुरंग पाक वें दहव डरे। पेह परमाह पाल कुल पैहडे, कीचा पगतल राज करै॥" ''जेसलमेरघर्या राव जादव, यखदल सरस मर्चवे धाय। कारह्या हरे। पहुँ कमसोसे, पहुत निकरिया मिलका पाय ।। भसी स्नास प्रातम दस ईसै माह सक्स घाए सुरताय । भुरज भुरज फिरिया राव माटी, दुद्दीनह फिरिया दीवाए ॥ सुव जसहद सामा सुरवायै, निवनिव दोवा फटफ नवीन । म म राराख दीना नवकीटां, दृदै धरमद्वार नद्द दीन ॥

पटहच पतसा गर्यंद मोताहल पै भाजता जु मुख पहिया । दूध दीठा मैं चक्रवत चुत्तता, कज़तरेस बामरदा किया ॥

३०७

वनवाया

फिलम कुंतर नर फेहर जू बाकर पन पम मैं खींजै पढ़िया। प्रविव ह्यु प्रवपत प्रवक्तंत्रप्रवाला, वसहद संघम महै जदिया॥ साद्नों में जसहद संघम, भिड़ भद्रजाती प्रसुरममा। दीसे रायहरे हुन्यस्तल, सोती सहिला मबड़ लगा॥"

नीव भाटी तिलेकसी जसहबु का—

"तांविजिया तुरंगम खड़ खाजीना, जुड़ वारध जेगाबतुर जाय। धसपत राव तबा इत धाया, विज्ञोकसी नह वीसरें ताथ॥ अर्षं तीन्हरिख केम्न...पाचब हरिया मूंबंहरियो— सर नीसरें अर्क सनियाई, धनी धाई हूं धायो॥ ध्रविहड़ सन सहड़ धंगोध्रम, बड़पुर वर्ज न विहड़े वंस, तीजातको कोट हो कारब, हांमू करता विहये हंस॥"

शवत दूदा के बेटे वेति



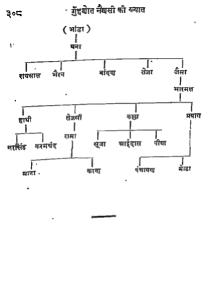

## चेावीसवाँ प्रकरण

## रावल चड़सी स्नादि

रावल घडसी-मुखराज रतनसी शाका करके मरे तब वंश बना

रखने के बास्ते रवनसी के पुत्र घड़सी ने कनड़ कान्हड़ श्रीर एक मांजे देवड़ा को कमालदोन के सुपुर्द किया या। मूलराज इस प्रापत्काल में कमालदीन का पगडी-बदल भाई हो गया थाँ इसलिए कमाल ब वसको बीबी ने उन खड़कों को अपने पुत्रों के समान लाड़ प्यार के साथ द्विपा रक्ला श्रीर उनके रसोई पानी के लिये दे। ब्राह्मण नियत कर दिए थे। जेखलमेर विजय कर जब कमालुदीन दरगाह ष्प्राया ते। सपूर मरहठे ने पादशाह से धर्ज की कि मूलराज व फगाल में गैत्री थी इसलिए मूलरान ने अपने भवीजी की कमाल की गोद में दिया है। पादशाह ने कमाल की पूछा कि रतनसी के बेटे ब **उसका भाजा तेरे यहाँ हैं। यदि हो ता हाजिर कर। उसने अर्ज** की कि इजरत मेरे वहाँ ते। जाने नहीं और जो होंगे ते। मैं निगाह करूँगा । यह कहकर वह घर आया, चारी लडकी की चार घेरड़ी पर चतुःकर निकाल दिया और वे नागोर में सकरसर प्राकर ठहरे। पादशाही कर्मान इन चारी के हिल्क समेव गिरकारी के याखे जगद जगह पहुँच गए थे। नागोर के हाकिस ने पन चारी को पत्र इ लिया भीर पादशाही इजूर में रवाना हुया। मार्ग में नमाज पढ़ते हुए घड़सी ने उसी की दलवार से उसका मरा क उड़ा दिया मीर भाग उसी के बोड़े पर चढ़कर निकछ सागे, से। पासू आए! मपने भार्यों की वहीं छोड़कर घड़सी मांजे मेलगई की पहुँचाने के

मॅहबोत नैयसी की ख्यात 380 वास्ते भाषू गया। पीछा लीटता हुआ मेइवे में भाकर एक माली के घर पर ठहरा। मेहवे के राव (मझिनाथ) का बेटा जगमाल शिकार को जाता हुन्ना उघर से निकला तब घट्सी बाहर खड़ा या ! इसने जगमाल से जुद्दार न किया। जगमाल ने पीछा श्राकर श्रपने पिता से क्या कि आज अपने गाँव में कोई राजपूत आया है. या तेा वह गैवार है या किसी राजदंश का है। रावल ने उसकी निगाष्ट कराई। आदमी ने उसके चाकर से पूछा कि यह कीन है। चाकर बोला-मीरतो में कुछ भी नहीं जानता परंतु एक दिन इसने सुभको। मारना चाहा था तब कहा कि जो तू शक छोड़ दे ते। राखा रतनसी की द्यार्य (शपय) लाकर कहता हूँ कि तुक्ते न मार्हेंगा। तद ते। रावल मालदे ने घनुमान से जाना कि यह रावल मूलराज रतनसी का पुत्र या भतीजा है। उसकी बुलाकर वड़े बादर सत्कार के साथ अपने -पास रक्त्सा श्रीर जगमाल की बेटी का विवाह घडसी के साथ कर

जो झाप कहूँ तो में पादशाही चाकरी में जारूँ और ध्यपना राज पीछा जैने का कोई खाय करूँ। रावल माल्दे ने प्रसल चित्र खे उसको बिदा दी। घड़सी ने ध्यपने धीर सनुष्यों को फलापी के निकट किरड़ा के पास बमाऊड़ा नामी गाँव में रक्खा धीर धाप दस या बारह माटियों धीर दो चारखों को साम खेकर पादशाही हजूर में पहुँचा। बारह वर्ष तक खेवा की परंतु काज म सरा, निपट निराश मुमा धीर फाकों की नीवत पहुँच गई। ऐसा भी कहते हैं कि घड़सी चतुर घा, वहाँ सदीरां उमरावों के देरे या वार्मों में रखवाली पर रह जाता धीर नित्य प्रति एक रुपया मिल जाता था। इस प्रकार गुजर करके भी वह पादशाही चाकरी करता रहा। एक

पार पूर्व का पादशाह शमसदीन (शमसुदीन) दिश्री पर पढ़

दिया। पाँच सात महीने के पीछे उसने मालदे की कहलाया कि

रावल घडसी मादि

खाला। वहाँ से उसने एक कमान (धनुष) दिल्लोश्वर के पास भेजकर कहताया कि तुम्हारे कटक में कोई ऐसा है जो इस कमान की चढ़ाने। दिश्लीपति ने बीहा फेरकर प्रसिद्ध किया कि जी कोई इस कमान को घढावेगा उस पर हमारी वड़ी छपा होगी। सवने उस घरुप को देखा परंतु उसे चढ़ाने की हिन्मत किसी की न हुई. यहत से उसके साथ बल करके बैठे रहे। रावल घडसी में चाकर भाटी जैचंद के पेत्र और ऊदल के पुत्र लुखा ने धड़ती को कहा कि आहा हो तो मैं बोड़ा उठाऊँ। बड़सी ने स्वीकारा. लूखन ने बीड़ा लिया । पादशाही सेवक उसे इजूर में ले गए, कमान उसके सन्तुरा घरी गई। लूका ने उसकी चढ़ाकर पाइशाह की एक सहेली के गले में हाल ही भीर यह कहकर हेरे पर आ गया कि ष्मव इस्रे किसी से कढ़वा होवें । पादशाष्ट्र ने ध्रपने वड़े वड़े वलधारियो की युलाया परंतु कोई एस कमान की विकाल न सका। वन फिर ल्या ही को बुलाकर निकलवाई धीर खुश है।कर पादशाह ने फर्माया कि जी तेरी इच्छा हो सो माँग। लुखा ने अर्ज की कि मेरे भीर मेरे ठाकुर के चढ़ने के घोड़े दुर्वल हैं से। इसें देा इराकी दिलवाइर । पादशाह ने खास सवारी के देा ब्रश्न उसे दिए । देा दिन के पीछे ही पूरव के पादशाह के साथ युद्ध हुआ, लूचग मे घड़सी को कहा कि अपन लुटाई से अलग रहे क्योंकि अपने की दी राज पीछा होना है। यदि इस प्रतिदंदी की हुँड निकालें से। अपना साम है। युद्ध होने लगा । इस समय पहसी और सूचग देाने। सभारुढ़ हो एक तरफ राडे रहे धीर झपने १० जासुसी की मेजकर कहा कि पूरव के पादशाह का पता लाग्रे। उन्होंने धाकर

सायर दी कि खेत हाथी पर मीवियों की मालस्दार धंबाड़ी में

मेंहबोत नेबसी की ख्यात ३१२ मादशाह थैठा है। ये दोनों उस हाघी के निकट आए और अपने ध्यपने घोटे बडाए। लूगा ने वे। एक दी फटके से इस हायी की सुँड काटकर झपनी पाटुरी में डाल दी। घड़सी हाथी के दौती पर ्रांव टेक्ने छंबाडी के भीतर घुसा श्रीर पादशाह को नीचे पटककर हमके सिर पर से सवा लाख रुपये के मील का मुकट उतारकर जे लिया । दोनी जैसे गये घे वैसे ही लैट छाये । इतने में ते: दिखी फी सेना ने पूर्वी सेना को परास्त किया, पादशाह पकड़ा गया। दिलीपति के सरमुख सभी वहें वहें जनरा सूठे गाल वजाने लगे, तब वादशाह ने शमसदीन से पुछा कि मेरें इन उमरा में से किसने तुन्हारा सुका-इसा किया। वह बोसा कि नाम ते। मैं जानता नहीं परंत इन उमरा में से क्षेत्र कोई न था। वे ते। दे। हिंदू सवार थे, जिन्होंने सुक्ते पकड़ा, मेरे हाथी की सूँड काटो भीर मेरे सिर पर से सवा सारा का मुकूट ले गये । यदि में उनको देखें तो पहचान सकता हूँ । बढ़े छोटे उमरा में से ता इसने किसी की न स्त्रीकारा परंतु सब के पीछे जब घटसी धीर लुखन उसके सन्मुख बाए वा वह बाला कि यही हैं। घडसी ने मुक्कट स्रीर लुख्या ने हाथी की सुँड पादशाह के सामने रस दी। पादशाह उनसे बहुत प्रसन्न हुझा । उसने फ़र्माया कि जो इच्छा हो क्षा माँगा। इन्होंने कहा कि इमारा बतन जैसक्रमेर इमें मिल जावे । पादशाह ने धर्ज मामी, जेसलमेर का मुजराकरा घपने दोवान ध धएशी को हुक्म दिया कि इन्हें फर्मान लिख दे।। राउल के साध काला का पुत्र नेतुंग या जिसके पास बहुत सा घन था। इसे व्यय कर पट्टा करवाया. सब नेगियों को भी इनाम इकराम दिया धीर सारी सर्कार की राजी किया। एक पाइशाइ के इलालखेर (मंगी) को कुद न मिला। उसने कुछ फांस मारी घी परंतु श्रंत में उसका भी मन मना लिया। फिर पादशाह की दर्बोह से बिदा होकर चर्चे

323

जो जेसलमेर छै।र वासगापी के बीच में है। वहाँ कुछ स्रपशकुन हुए, चे वहाँ ठहर गए। शकुनी को बुलाकर फल पूछा। वह वोला कि यहाँ किसी मनुष्य का बल्लिदान करना चाहिए। रावल के साध १२ मनुष्य भिन्न-भिन्न शाखात्रों के ये, केवल रतनृ चारण झासराव ग्रीर टसका बेटा दोनी एक ही घर के थे। बारहट ने विचार करके कहा कि और तो सब शाखा प्रति एक एक जन हैं और इस दो हैं अतः हमारे में से एफ की विल दे दे।। यह विचार हो हो रहा बाकि एक सेव पादशाही फर्मान लेकर वहाँ स्नान पहुँचा। इन्होंने समक्ता कि यह इसारे साध का साव लगा भाया से। होक नहीं (इसमें अब्द भेद है )। पन्न रोजिकर पढ़ा दे। उसमें लिखा या कि गड मत देना। इन्होंने उस मेव भी। भारकर खदिर यृच के नीचे वित में घडाया श्रीर नगर में पहुँच फर्मान बतलाकर गढ पर प्रधिकार किया। उस वक्त फिर कुछ शकुन हुआ। रावज्ञ ने शकुनी से पृछा, उसने कहा कि गढ़ के साथ रावज कोई ऐसा काम करे कि जिसमें उसका नाम रह जावे। रावल ने अपने नाम पर घड़सीसर वालाय वहाँ बनवाया। वीन वर्ष 🗲 महीने रावल घहसी ने राज्य किया । भीम जसहड़ोत के पुत्र देजसी ने गढ़ की वलहटो में बावड़ी पर गीठ की। रावल बड़सी भी वहाँ खाया, अन्दी करके वह घोड़े पर से उत्तरता या कि तेजसी ने उस पर प्रसि-प्रदार किया, मस्तक ट्रटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा झीर घड़ की घीड़ा लेकर गढ़ पर घढ़ गया। राखी को समर हुई। उसने गढ़ का दर्वाजा मंद करना दिया, वेजसी भी पीछे सगा ग्रामा । गढ़ पर से इस पर पत्यर वरसाने लगे जिससे उसके कई साधी मर गर धीर वह भाग निकला। राखी विमलाई ने विचार किया कि रावल के कोई माई या घेटा ते। है नहीं ! भव गही पर कौन विठाया जावे । तद उसने धपने

की रचा कर सके जितने में में मूखराज के पीत देवराज के पुत्र राया रूपसी के दोहित्र केहर को वारूखाहिया से बुला लूँ। आसकरण का पुत्र हेल्हा जसहड बोला कि मैं गढ़ की रचा करूँगा परंतु पीछे तुम इमारे साथ मलाई करना, इम कुछ विनवी करे उसे मानना। विमलारे ने स्वीकारा, वचन दिया वच हेल्हा धपने ५०० राजपूर्वों को लेकर गढ

के द्वार वर झान बैठा । विसलाहे ने कंपूरों पर से झादमी को लीचे स्तार केहर को खुलबाया। जय वह झान पहुँचा, टीका उसके ललाट पर दिया। गढ़ का द्वार सुला, सब आदियों ने झाकर केहर देवराओत को जहार किया। हरामरोगर ( वेजसी ) भागा। विसलाहे ने

मुँह्योत नैयसी की स्यात

सर्दारों से कहा कि कोई ऐसा राजपूत है जो पाँच सात दिन गढ़

388

हेल्डे की जेसलमेर से १२ कोस पोइकरण के मार्ग पर पाथणा गाँव जागीर में दिलाया। (टॉड लिखवा है कि विमलारे अपने पति की इच्छाहुसार केहर को पाट विठाकर सत्ती हो गई।) राधल घड़ती के साथ आपरकाल में ये राजपृत के—जैतुंग, महिपा केल्हाबत, जसहड हेल्हा आसकरणत, जैवंद ल्याग ऊदलील, बार-हट आसराव रतन्, आसराव विहुखराव का विहुखरार कार्गा, देदा मूजा रहन का, चिराई आसराव का। गीत रावल पड़िसी का— प्रणादीह लग वाहरो नाम रहसी मधोषण ज्ञार ज्वां सेपायाह, आप प्राण दिलोऊनेली प्रकरे गो पठसाहा॥ हेकण पाव घरावस

ह्राची पड़गाड़े दिश्ची पतसाह, पूरव वेाह गमियो पर दीये रवनावव पढ़सी रिमराह॥ येटक जेसलमेर वालियो कव-सीगल योली जस कंट, बढ़रावल सरगापुर यसियो विमलादे

रावज घट्सी को बहुत दिनों पोछे जेससमेर मिला घा। उस वक्त हेग में हृइया पेहस ( साटी ) सबस थे। वे रावज की झाझा नहीं

सहिता वैक्रंठ ॥

मानते थे। रावल का कुछ बस नहीं चलता या। रावल मालदेव भी इड़यों का जमाई बाइसिलए वह उनका पच लेवा था। रावल घड़सी को भी मात्तदेव की बेटी ब्याष्टी वी अत: घड़सी और जग-माल मालायत में बड़ी प्रीति थी। रावल मालदेव देवी की यात्रा के बास्ते द्रेग में आया तय घड्सी और जगमाल भी साथ थे। घडसी ने जगमाल की कहा कि ये हैंग के हड़या पे।इड हमारी स्नाझा महीं मानते हैं, जर क्क ये जेसक्तमेर की घरती में रहें ते तम तक उसका सुद्ध इमें आने का नहीं। जनमाल बेल्ला कि इनकी मार लेना ते। फ़ाल कठित मही है परम्स से रावकाजी के कपापात्र हैं. यह समकर घड़सी उदास सा हो गया। तत्र जगमाल ने कहा कि चित्त में संतोप रक्ला। इनको इस किसी तरह मारॅगे। दूसरे दिन प्रभात की जग-माल ने जाकर रावल महिनाय की कहा कि हम अमुक गाँव पर छापा भारता चाइते हैं. सी स्नाप साथ की हुक्स दैवे । रावल का यह नियम या कि प्रभात होते शीचादि से नियम है। स्तान कर ध्यान में बैठ जाता सा पहर दिन चडे तक वालता न या। जगमाल ने इद्द्या पोइड की है। दरीखाने विठाया और जाकर रावल के कान से कहा कि राजपूर्वों की ब्राहा दीजिए कि सेरे साब चलें। रावल बेला ती मधीं, पर हाब के इशारे से आझा दी। जगमाल ने साक्षर राजपूरी की कहा कि उठें। जिस काम के लिए रावलजी नै काहा दी दैसें। करें श्रीर वाहर ब्राकर प्रकट किया कि इड्या पोइड़ों के मारने का हुक्स है, उन पर दृट पड़े धीर बार गिराए।

<sup>(1)</sup> मैंचाती ने मूळराज स्तनसी, दूदा तिखेनकरी, व पहसी का समय गई दिया है पेगल राजक जेसल का के १२१२ में जेसलमेर बसाना जिए-कर पिस्ते रामकों वा शाजकाल जिसा है। यह इस नसके पासार पर सप्ता करें तो मूलराज स्तनसी का स्तत के १३४६-४४ में और दूदा ति

खे। कसी का सं० १२१७-४⊏ में मारा जाना सिद्ध होता है। श्रव दूसी ट्यात में दी दुई दे। परु वारों की जींच करन से स्पष्ट हो जावेगा कि उपर्युक्त समय सरी नहीं हैं।

रावज भानरेव के पिवा का गोरीगाह से स्टब्स श्रीर जेसल का गोरियों की सहायता से राज पाना ठीक नहीं हो सकता। फारसी सगरीखों के मुताबिक सुजतान राहातुरीन गोरी अपने माई गयासुरीन के हुनन से जी गोर धीर राजनी का सुखतान या स॰ १६० हि॰ (स॰ १३७१ ई॰, सं॰ १२२६ बि॰) में पहले

पदल सुरतान पर चड़कर खाया था। सं० १२२७ में होनेवाले रायल जैतली का शुजरात के पादगाह के पास जाना नहीं बन सकता, क्योंकि उस वक्त तो गुजरात में बयेले राज करते हैं। सुनतान असावहीन तिलजी ने सं० १३२२-४४ में राय कर्ण वयेले

से गुजरात की थी। सं० १२५७-५८ में सुव्यतान अवान्हीन खिबनी पाद्याह दिल्ली का था। फारसी तवारीखों में इस जेसबसेर के ग्राकेका केरहें जिकर नहीं पाया जाता।

रावध मिलनाय प्यात में बिद हुद वृदा विलोकसी के समय से यहत पीड़े हुया था। दूदा विलोकसी के समय में तो खेड़ म राय टीड़ा का प्राता वन सकता है।

ऐसे ही कर्नळ टाँड न मूलराज की गहीनशीनी का समय सं० 12१० दिया है जीर सं० १३१ में यह शाका करके काम बावा। पिर लिखा कि एक बसें तर तार असलमाना के व्यक्तिकार में रहा। जब परवहण के पैग्न दूरा तिलोक्सी ने असलमाना के व्यक्ति गुरू कि तिलोक्सी ने असलमाना के बहेन्ना ग्रह किया ती ताय काल करें ति पड़ में देवें के राजिंद्र राज मिल्लनाच के येटे जनमाज के युद्ध कर दिया दूरा तिलोक्सी न राजेड़ी में गड़ जिया तब फिर पाइयादी फाज चाहें चीर दूरा तिलोक्सी मुकावले में मारी गए। गड़ पिर असलमानों के हाथ में वाया। घइसी न में देवें के राव की घड़न से विवाह किया चा नित्र की में मीनी

दूरा तिलाक्सा न राजा ने पर क्रांच्य पर पर क्रिक्ट सुरा तिलाक्सा मुकाबसे में मारे पर । गढ़ फिर सुस्तमानों के हाय से धाया । घड़सी न मेहवे के राव की घड़न से विवाह किया था निवहीं मेंगनी पर के देवडे राव से हुई थी । बनी बार्स गृंधमिर वेंसूर हि हुसान हैं जाया। यह सुनहर घड़सी दिही नया और तैसूर की फिज से बड़ी यहां हुसे के ताव एड़ा, जिस पर दिही नया और तैसूर की फिज से बड़ी यहां हुसे के ताव करा, में से के से सहस से काम ने जेसलामें के रादे हुसे हुसे हुसे काम ने जेसलामें के रादे हुसे हुसे हुसे हुसे से महद से जमने जेसलामें के रादे हुसे हुसे हुसे हुसे से महद से जमने जेसलामें के रादे हुसे हुसे हुसे हुसे से महद से जमने जेसलामें

लेना चाहा या परंतु दूदा तिलोकसी ने गढ़ व दिया। जेसलमेर कितने समय तक असलमार्नो व दूदा तिलोकसी के श्रविकार में रहा यह टॉड साहब मे नहीं लिला है।

यदि हम मृत्तराज का समय सं० १३११ का माचकर सुखतान शखाउटीन शिवजी के समय में वसका मारा जाना स्वीकारें ते। हमकी यह भी मानना पहेगा कि करीय १०० वर्ष वक बेसलमेर पर सुसलमानों का व वृदा तिले।-कसी का अधिकार रहा । इस श्रवस्था में वह तो कदापि वन नहीं सकता कि मूलराज के मारे जाने के थाड़े ही चर्से पीछे दुदा विलेकिसी के हाथ में गढ या गया हो और क्योंकि ददा मुखराञ्च का समकालीन था तो यह भी विश्वास मान्य नहीं कि वह मुक्तराज की मृत्यु के परचात् ८० था १० वर्ष तक बढ़ का स्वामी रहा है। । फिर केंसे सभव है कि बसने जगमान सडीह से गृह किया क्यों के जगमाल उसके पिता मरिजनाथ की मृत्यु के पीछे ( सं॰ १४१७ में ) मेहवे का स्वामी हुआ। इसरा सिरोही में देवडों का राज भी सं० 1३७० के खगभग स्थापित हुआ। उस बक्त तक बायू पैँवारे। के बधिकार में था। श्रत म तो चायू के देवडे का मूलराज का शांका होना बन सकता थीर म घड़ती का प्रायु असको पहुँचामा बन सकता है। तीसरा खमीर सेमूर की चढ़ाई हि दुस्तान पर सं १ १ १ १ में हुई थी। घटसी का तैसूर के साथ सुद्ध करना समाम में नहीं जाता । तीमर ने दिक्की फाइ कर की थी । सालतान महस्रद तगरक शाह परास्त हो गया था। दिवली जाते वक्त तैसर में भटनेर का गढ़ भी विजय किया हा, जिसके बास्ते वह छाप श्रपनी पुस्तक "तुज्रके" तेमुरी में जिलता है ग्रीर फिरिश्ता ने बसका वर्णन पेसे किया है कि "मिर्जा पीर शुहरमद जहांगीर, शाहजादे बमीर तैम्र, की सुलतान में कई महीने तक दक्ता पढ़ा चीर उसकी सेवा का भी वहाँ बहुत जुकसान हुचा । चारित जय तैमूर का सहकर पास आया तब वह उनसे जा मिला और मटनेर के हाविस की शिवायत पितर के पास की । अमीर तैमूर दस हजार सवार साथ से भजायन देशसपुर लुटक्षा हचा मटनेर पहुँचा । बजायन देपालपुर के कई छोगी ने सटनेर में बाहर करण ही थी बीर गढ़ में इवना स्थान न रहने से बहुत से मनुष्य खाई के पास 🛍 पटे थे। बमीर १० केस मार्ग एक दिन में पखरर भटनेर में दारिस इचा। वह यह हि दुस्तान के नामी गर्दी में है

थार मार्ग से दूर होने के कारण कमी कोई बिगानी सेना वहीं न पहुँची थी ! जा लेगा खाई के किनारे ठहरे ये वे सर मारे गए और उनका माल यसकार लट बिया। राय कुछचंद जो वहाँ का हाकिम या कुलार हिंद के नामी बहादरों में से था, वह गड़ से निकलकर घपनी सेना का परा जमाकर यह पर बतारू हो गया । अमीर के सिराहिया ने इमला करके वसे शहर में हटा दिया । नगर के निकट ब्रमीर भाग छढाई में शामिछ है। गया भीर संख्या पहते पहते शहर पत्तह है। गया । कई स्रोग वस्त्र किये गये और लट का माल की खुब हाथ खगा। फिर अमीर गढ़ की ओर बढ़ा व सुरगे लगाना शहरू किया । राय ने एक सैयद की मार्पत वही दीनता के साथ ग्रंत कराई कि एक दिन की खुदी दीजिए, गड़ खाली कर दूँगा। बसीर ने इसके स्वीकारा, परंतु दूसरे दिन जब करार पूरा व हुआ दी फिर सुरगे। का काम जारी किया गया । राय में अपने बेटे की अमीर के पास भेजा और उसरे दित थाप भी बहुत सा नजर नजराना लेकर हाजिर हुचा। कई किस्म के शिकारी जानवर और ३०० थे। इं इराकी मेंट किए। बमीर ने भी उसे भारी खिलबत दी। अपने दें। सदार सुलेमानग्राह चीर धमीरुखा के तीमर ने गढ़ वे दर्वांचे पर इसलिये नियत किया था कि वे वन बादमिये। की व व निहाल जिन्होने काबुबी सुसाफिर कें। जी मिनां पीर मेहहमाद जहांगीर के दीकरों में से या, मारा था, श्रीर बनदेा सजा दें । सदनुसार ২०० प्रादमी करल किए शए । इस पर राजा के माई वेटों ने छटाई की । तैसूर ने राजा की केंद्र कर लिया थीर शहर में धुसा। नगर निजासियों न चपनी खिये। य बात-बहाँ की ग्राम में बला दिया थीर वे खडन खरें। तैमूर के कड़े भारमी मारे गये शह उसने नगर की फ़ाँक दिया और वहाँ से कुछ कर सरसती में आया।" मालुम होता है कि उस वक्त घटनर का बढ़ माटियों 🚅 के चिपकार में था। उपयुक्त वाती की ध्यान में रखते हुए देसे कहना चन्यवा गईाँ कि

दरपुष्ट पाती को प्यान में स्टाउं हुए ऐसे कहना कर्यका नहीं कि कर्नेल टोड के सेरा की क्षपेदा निर्सा का गृतांत विशेष रिश्तास के पोष्प है। रसो पात्रग्राद का नाम 'भाइमान सुदी" दिया दें जो ग्रावत मोहम्माइ सुनाक हो क्षोडि यह भी बहा लाजिम पाद्याह हुमा है खाँर उसका समय भी दूदा तिजाकती के समय से मिल जाता है। ब्यारपर्य्य नहीं कि गृजराज रनभ्ती धाँर दूदा तिखेकती के शाहे नकी समय या तो ग्रुहरमह सुगठक वा फीरोज तुगलक की पादशाहत में(सं० १७४०-१० के लगभग) हुए हों। नैयसी ने भी "गढ़ फतह हुए" इस प्रदेश में रावल क्दा तिलेकसी ने जेहर किया थे।र पादशाह फीरोजशाह की फीज जेसलक्षेत्र आई' ऐसा लिखा है। इस घात की पुष्टि इससे भी होती है कि मलिक कमालुहीन मोहरमद तुगलक का एक नामी सामंत था । मेहरमादवाह के रचराधिकारी फीरोजशाह समलक के समय में रावल घड़ती ने जेसलमेर पीछा पाया हो । घड़वी ने यदि किसी पादशाह का मात-प्रदेन किया हो तो वह अमीर तेवर नहीं किंत बंगाल का शाह शमसहीत है। सकता है जैसा कि नैयसी ने जिला है कि "प्रव देश का पाइशाह शमपुढीन चढ़ आथा।" अंतर इतना ही है कि फारली तवा-रीपों में इस विषय में ऐसा लेख मिलता है कि बेारखपर के राजा उदयसिंह की जेर करके जब मुखतान ( फीरीज तुबलक ) स॰ ७१४ हि॰ ( स॰ १३१४ हैं। ) में बँघवा की सीमा में पहुँचा, जलपास हाजी ने (लखनौती का सकतान जिसने व्यवना नाम शमसुद्दीन शाह रकता था ) शुद्रमरी हरितपार-कर ताज बादबाही सिर पर रक्सा, बंगळ, विहार व बनारस तह सहन फतड कर लिया। कीरीज वधर गया तो वह वैंबवा छोड़कर कदाजा गाँव में चला गया । पादशाह के वहाँ पहुँचने पर छड़ाई हुई जिससे पादशाही सेना पीछे हद कर गंगा किनारे था दिकी । पदाव का स्थान चच्छा न होने से पादशाह बूसरी जगह देखने के। चला, हाजी अलबास ने समका कि पादराह सीटता है। गढ़ में से निकलकर धावा मारा परंतु सफल न होने से पीक्षा गढ़ में भागा थीर १५ हाथी छत्र थीर बसका सारा राजनी टाट पादशाह के हाथ भाषा श्रीर प्यादे घट्टत मारे बावे श्रीर बहुत से केंद्री पकड़े गये । दूसरे दिन पादशाह ने केंद्रियों की छोड़ दिया। वर्षा ऋत हा जाने से पादशाह ने कृष िया । स० ७१७ हि० (स० १३१६ ई०; स० १४१३ वि०) में उखनीती चीर पेगाल के सुरुतान शमसुद्दीन गाइ का पूजची कीराजाबाद में फीराजशाह मुगलक के दर्शर में आया और बहुत सी मेंट देकर संघि के निमित्त निवेदन किया । पादरगह भी उससे सम्मत हुआ, पुरुषी की बादर-सरकार के साथ मिदा किया, और उसी दिन से बंगाल चौर द्विलन दिवली के अधिकार से निक्छ गए। स० ७१६ दि० (स० १३१= ई०; सं० १४९१ वि०) में शास-सुद्दीनशाह ने चपने चंद समरा के साथ फिर नजर बजराना सेजा।



(१) रावल पड़सी के मारे जाने पर बसको राखो विमलादेवी ने केहर को गोद लेकर गद्दों पर निजया। वह वडा प्रवापी हुमा, ३४ वर्ष १० मास ६ दिन राज किया और धवनी मीत से मरा।

(२) बडा येटा या जो लाखाँ हेबड़ों के पेट से उत्पन्न हुमा। उसने रावल फेहर से पूले निना अपना विवाह सेहवर्षा के यहाँ कर लिया इसलिये केहर ने उसको निर्वासित करके दूसरे पुत खरमण को पाटको यनाया।

पार्याह परित्रयाह न भी तानी तुर्ही थोड बीर दूसरी कई कीमती धीजें भेजी परित्र उनके पहुँचने के पूर्व ही शमसुहीनग्राह सर यपा थीर उसका बेटा सिकेटरार्जी पैगाल का सुलतान हुया।"

इसके व्यवितिक यह भी करना हो सकती है कि धीरोजगाह तुग्रवक-क्रीसा कि पहले लिख बाए हैं—ताब रनमल माटी की पुत्री के पेट से पेदा क्रिया तो क्या कारचार्य है कि इस संवेध के खवाल से बसने रावल पटती की

जैसलमेर पीदा दे दिया हो । सारांठ कि या तो मुख्ताज श्वनसी के पीढ़े कहूँ वर्ष तक जेलउमेर दूरा तिजोडसी य रसकी सन्ताज के हाव हैं रहा है। या मुखराज ही मीहममदताट मुगळ के समय में गड़ी पर कावा है।।



स्वामी रहा। यक बार एक कहार (केंद्रों को पीक ) का महसूल कुकाने गया था कि पीछे से केंद्रण ने बाकर बोकमपुर पर अधिकार कर जिया। सेमने देरावरजी और पीच सात वर्ष जीविग रहा।

(४) इस पर जेसलमेर का रावल चढ़ घाया। सहस-मल ने गढ़ का द्वार खेलकर युद्ध किया धीर मारा गया। देरावर में, कहाँ उनका धारि संस्कार हुआ वा, सोम धीर सहसमल की देव-लियाँ यती हुई हैं। सहसमल की संताल कलोखी सोचवद में हैं।

(५) अपने भतीजे को लेकर खिष में चला तथा, परंतु राव बरसिंह ने उसे पीळा बुलाकर घोवसा, बज्, कुंपासर, सिंघ मीर पोयासर पाँच गाँव जागीर में दिए। पहले ये गाँव राखसियी की थे। रूपसी की सतान गाँव मात्रघी च चलू में है।

(६) लार्छा देवड़ो को पेट का, जिसकी सर्वान जैसा भाटी जीधपुर के पाकर हैं।

(७) लाडा देवड़ी के पेट का। (कर्नल टॉड के लेखानुसार इसने सावलमेर पसाया, जा श्रव जीवपुर राज्य में दे।)



इसके तीन पुत्र थे—बेरसी टाकेव, रूपमा ब्रीर राजपर। इनकी सवानी में पाटवी वेश स्वमण पोवरा कहलावा है और दूसर लखमण आदी कहे जावे हैं। रूपसी लखमण का इसकी जुदी शाखा है जो रूपसी करके प्रसिद्ध हैं। उसमें मादिलयानाले श्रीर पोवकर्यताले हैं। विमाग हैं। जेसलमेर राज्य में रूपसी (आटी) यहुव हैं। इनका यदन काला

(८) सांबदसी की सदान सांबदसी आटी कह नाती है। उनकी जागीर में जैसलमेर से दस और गारहरा से तीव काम पर कोटडो नाम का गाँव है। रावन कस्यायमन और सनीहरदास के राज्य-समय में सांबतसोहीत माटिया का यहा सादर सा।

समय में सीवतसीहीत माटिया का यहा कादर था। ( ﴿ ) लाजादेवी मेहववी क पेट का, हसकी सतान मेहानज़ोत मार्ग कहलाते हैं। इनकी जागीर में जेमलमेर से ३० कास जमर-कोट के मार्ग पर मेहानजहर गाँव है। गाँव गुन के पाम तिसा

में भाटो माघा किमनावत रहता है। (१०) खाद्यां देवडा के पेट का। रावल घड्सी मादि

३२३

लुद्रवा से दें। कीस परे हैं, पहले इनके रावताई थी। नाघा इरदास रुपसी जेसलसेर राज्य में हैं, करमर्चद जस्सा का जिसके पुत्र वीका श्रीर भागचंद, वीरदास नीसलीत रायसल देवा का, जमरा भासर का, चंदराव का वीत्र; भाटी बीलुल गीयंदीत नीधधुर चाकर।

राजधर, लखमा का जिसके वंशन राजधर आदी कहलाते हैं, जीसल नेर राज्य में उनके दें। कोहर (कुंच) बीर दें। गाँव—पद्योली जीसल नेर से एक कोल, सर्वोही १५ कोल, उत्तरकोट के मार्ग पर जागोर में हैं। बोमवो का स्वेज, खाठी से कोल ४, रावल करवाळ्दास ने माटी जसवंव को बदन कर दिवा था। राजधर का पुत्र जैतनाल। जसवंव की दसलीत क्षव्हा राजपुर हुमा, रावल मनेहरदास के समय में वह बार प्रधानी में था। जसवंव के पुत्र—मोहरदास के समय में वह बार प्रधानी में था। जसवंव के पुत्र—मोहरदास के समय में वह बार प्रधानी में था। जसवंव को युत्र—मोहरदास के समय में वह बार प्रधानी में था। जसवंव को युत्र—मोहरदास के समय में वह बार प्रधानी में था। जसवंव को युत्र—मोहरदास के समय में वह बार प्रधानी में था। जसवंव को युत्र—मोहरदास के समय में वह बार प्रधानी में था। जसवंव को युत्र—मोहरदास के समय में वह बार प्रधानी स्वा । भीरव का वेश भाग-

चंद् । वैरसल का दूसरा पुत्र सगता (शक्तिसिंह), सगता का पुत्र किसना भैर यिसना (विष्णु); घोषा, बोरदास भैर सुरत्रमत्त्र । रावज्ञ वैरसी जनम्याका—१-६वई, ६ मदी वे १७ दिन राज किया।

पुत्र घाचा ( घाचगदेव ) टोकेत, कगा, मेना धीर बहाबोर ।







रावक चाचा ( वाचकदेव ) वैरसी का पुत्र नहो पर बैठा, वर्ष १-६ सास ११ राज किया। किसी कान के वास्ते स्राकर से ठट्टे गया या। खैटिटे वक ऊन्नरकोट के खामी खेढा मंडिया ने प्रपत्ती भतीजी का विवाह उसके खाय किया। अमरकीट व जेसकमेर के स्वामियों में सदा से शत्रुवा चली व्याली थी। रावज चाचा ने राया मंडिय के भतीजे भोजदेव भीनदेव की छुछ जुवपन कहे जिस पर भोजदेव ने पूक करके रावज की मार खाला। साथ में जो माटो से उन्होंने दी एक कीस पर डेरा जा जमाया थीर रावज के पुत्र

<sup>(</sup>४) राजा गजसिंद सुर्जिसिंद के मोद्दिनया नाय की पावर पासवान थी। उसकी वेटी की सं० १६७६ में गोबदास भाटी ने जीव-पुर में परवाई कीट चंद्रसेन को जागीर देकर भवने पास रससा।

<sup>(</sup> ५ ) राव जैतसिंह राजावत का नीकर।

<sup>(</sup>६) सोनावड़ी जागीर में घो।

<sup>(</sup>७) रा० मे।इनदास राजायत के नौकर।

निकल भागा परन्तु पीछा कर खाठ कोस पर चसे जा लिया धीरा भारा। भोजदेव भीमदेव भी पहले तो निकल भागे थे, पोछे १४० धादिमियों सिहिठ बाकर सारे गए। राव भीडल का मस्तक वटकुच पर लटकाचा गया धीर उभरकोट का गृह गिराकर उसकी ईट जैसल-भेर लाई गई जिनसे कर्ण का महल तैयार कराया। साची का गीत— ह्मत्रत सुरताण चाचर वां स्नेवा जुटी दह दिस बात कुडी,

ग्रॅहबोत नैबसी की ख्यात

देवीदास को बक्षाया । उसने ब्राकर अमरकाट घेरा, राषा मांडक

378

येदना कहा है।

संख्या गुडिया नहीं महारख मह्यो राजकुमार गुड़ी।
त्यं पांतर बड़ी छत्र पडियो बीटख गड़ी ध्रमण जल बील,
ने बर रोल फिया खगनेंची राची कियो न पांतर रोल।
महित्य चाधगदे मारेबा कर जिगन मन कुड़ किया,
छतारीयो छनाइ छापरा दलह करी सनाह दियो ॥१॥
रावल देवीदास चायकदेव का—रावल चाया जमरकीट पर
खढ़ा था, उन्होंने अपनी येटा का विवाह बसले साच कर फिर दगा
छे उसकी मार डाला। उधके साव के भाटियों ने दी-चार कीस
'दूर जाफर डेरा डाला धीर जैसलबेर से देवीदास की गुलाया।
जब वह छाया तो माटियों ने उसले विलक (गरो का) करना

या वा मैं अपने पिवा के मारतेवाले मांडव को माहँगा या में डीं महँगा। उसके सब साधो भी पूर्व उचित्रत होकर उससे सहमत हुए (1) कनेंड टोड ने चापकहें का एक न्याह मास्वाद के राव नेपा की क्या से और दूसरा सेता के सात प्रायता की येटी से होना जिया है धार यह भी कहा है कि अपने मास्वाइवादों में सातवादी लिया। देवीदास का नाम दंवादकों में नहीं किया, चायगदेव के पीड़े वैरीसिंह का गही पर ग्रीर जमरकोट पर धाता कर दिया, गढ़ में जा घुसे भीर बहुत से सोटों को श्रसिशारा में बहाया। भांडय अपने मरीजो भीमदेन, मोजदेव सिंहत निकल भागा परंतु पीछा कर घाठ कोछ पर घसे जा लिया श्रीर लड़ाई हुई जहाँ मांडय, भीमदेन व मीजदेन १४० सीटों सिंहत मारे गए। जमरकोट के गढ़ को गिराकर देवीदाम धसकी ईंटें जेसलमेर से गया जिनसे कर्ष महल चुनवाया।

रावल देवीदास के समान कोई प्रवापी रावल केसलमेर की गई। पर न हुव्या । उसने भास-मास के सब राज्यों से छेड़-छाड़ लगाई। वर्ष २५ मास ४ राज किया। उसके पुत्र—जैतसी पाटथी, छंभा, धीर राम; छंभा का जगमाल, जगमाल का संगतल, सीष्ठा; धीर सौतल का बेटा देवराज जिसकी राव रामम्ल ने प्याले में राव चूंबा के वैर मे मारा। खासल दोगावत जेसलमेर में पाकर जागीर से गाँव कीयला, बीमोराई सोगड़ के हैं। भाटो केगोदास भारमलीत गोइकरण के गाँव ठरड़े में रहता है।

राम देवीदाल का (मेहने के) रावल द्वावा के यहाँ ब्याद्वा या। द्वारा करेगा से राम का पुत्र शंकर मेहने द्वां रद्वा। जेमपुर भी दक्तने वाकरों की यी धीर कहते दें कि सोजन में गाँव मांदा वसके पट्टे था। शंकर के पुत्र खाँवा, सांवल, महेश, कदा, व सूरा। सोंवा के पुत्र सुरताख के रायव, प्रचल, धीरा, रामसिंह; धीर सेवसी के कहा व मनोहर। शाम का दूसरा वेटा केहर बीकानेर है।

रावज्ञ जैवसी देवीदास का—३५ वर्ष पार महीने दस दिन राज किया। कुछ ढोखा सा राजा था। बीकानेर का राव छूख-कर्ष पीकायव देवीदास का कुछ दोष विचारकर जेसलसेर पर चढ़ भाषा भीर नगर से दो कोस बढायो राजवाई की वजाई पर ढेरा कर ३२८ क्षेंडबोत नैवासी की रयात इलांके की सूरा। भारियों ने सावाहा (रात की छापा मारना )ें का विचार किया परंतु रात योका के देशित भारी नरसिंड देवी-

दासेत को जेसलमेर से निकाल दिया या, वह राव लूगकर्ण के साथ था, उसने समाचार पाकर राव को सूचित कर दिया। राठोड तैयार हो बैठे थीर अपनी सेना के पास ४ वड़े काँटी के ढेर लगा दिये। जब भाटो निकट पहुँचे तब उनमें झाग सगारीं, प्रकार हुआ, तब तो भाटो सुड़े थीर राठोडों ने उनका पीछा किया थीर बहुत

सं आदी मारे गए। एक यह सौ वान सुनी है कि रावण जैनसी पूढा हो गया वन बसके पुन जवसिंह देव, नारायणदास राम भीर पुनसों में मिलकर फितने एक दिन रावल को कैंद में रक्खा और अपने भाई बाह्ड मेरी सीता के पुन, रावत भीमा बाह्ड मेरे के भाजे स्तुणकर्ण व रावत करमसी को देश से निकाल दिया। वे सिंध में जा रहे; कुछ समय पीछे रावन जैतसी ने अपने चार बूटे मादियो द्वारा जयसिंह देव धादि से कहा सुना। आदियों ने उनकी कहा कि रावल को हमारे पास रत दो और राज तुम करो। रावन ने मी बढ़ी कहा कि मैं इसमें राजी हूँ। तुम मेरे सपुत हो, स्तूणकर्ण कर-ममी कपुत वे जो चने ही गए, बना टर्जी, इस तरह प्रकट में यार वेटा के बीच पीछे शीति हुई। उन दिनी पुडसाल में पोडे यहत

पर इतने घेढ़े रक्सें। सजारी के योग्य क्षम्य राज्ञर शोप रातिग ( रवान-विशेष ) में परने की छोड़ दे। उन्होंने भी इस यात की स्वीकार किया और अनेक सुरहों को वहाँ रख दिया। रावण जैतसी ने भपने सब यहे-नूडे सदिरों की द्वाव में लेकर मादियों से कहा कि में महादुक्यों हूँ। पूछा, क्या कारव १ तो कहा कि इन पेंडों ने छोटे होने पर भी मेरी प्रविद्या भग की और मुझे कैर में रक्सा

से थे। रावन ने वेटों की कहनाया कि घपने ऐसी क्या प्राय है जिस

-यह बात सारी विदित है। गई। भाटी वेलि कि हम छापकी छाझा पालन फरने को तैयार हैं। रावल ने बचन माँगा, सब ने बचन दिया। तब रावज्ञ ने कहा कि लुखकर्ष को लुलाओ। श्रीर इनको निकालो । सब ने मिलकर लुगाको पत्र लिखाकि शोघ घान्रो भ्रीर खारीग में से घोड़े लो. इस वहाँ को मनुष्यों की कह देंगे कि ने घोडे तमको दे देवें। पत्र पाते ही लुगकर्ण करमसी सिंध से चले धीर निकट पहुँचकर रावत भीन को संकेत-स्थान पर बुखाया. घोडे लिए सवारी के दल को वा पीछे रक्या और वीस पश्चीस सवार आगे भेजकर नगर के समाचार मॅगाए। यह बात प्रसिद्ध है। गई तब जयसंख्रदेव ने रावल जैतसी धीर बूढे भाटी पूंजा की प्रक्षवाया कि क्या करना चाहिए १ उन्होंने उत्तर भेजा कि इनके दाँउ तोडना उचित है। ये प्रयना साथ लेकर चढे. ये धारी तैयार खड़े ही थे, दोने। भिड़ पड़े। जयसिहदेव पवले कलेने का था, स्रो उन्होने मार भगाया। ये भी घायल हुए, वे तो दाहिने थाँये' चले गए और लुखकर्या ते। सीधा नगर की तरफ गया। जयसिहदेव की माता गढ़ में थी। जब इसकी थे समाचार मिले तो उसने गढ़ का द्वार वन्द कर दिया। रावल जैतसी ने बुर्जों पर से रस्से बलवा-कर लूपकर्ष करमसी व उनके साथियों की गढ़ में प्रवेश कराया। <del>घन्हों</del>ने श्राते ही जैतसी की दुहाई फेरी श्रीर वह पोछा सिहासन पर षेठा यथा लूणकर्ण करमसी ने उसके चरखों में सीस नवाया। रावल जैतसी का वंश

रातम न्यवरं १ पात करमाधि १ विह्यावस राजा व महानेक अग्री हु १ वाली बु १ राम १ तिलेक्टी १०

<sup>(</sup>१) बाइड़मेरी सीवाबाई का घेटा।

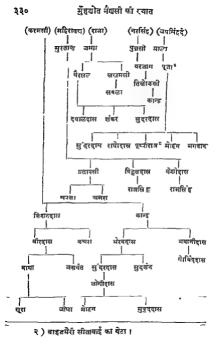

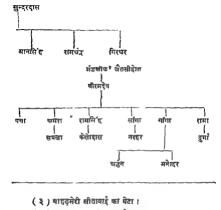

(४) '' '' का बेटा।
(५) राज बीकाजी (राठोब) का देशिहता।
(६) ईंडरवाली राखी का बेटा। इसकी निकाल दिया तम ईंडर चला गया। इसकी संतान ईंडर में है।
(७) राज कल्याय सुरताय गटिया पर चट्टकर गया तम यहाँ

काम आया। (६) युद्ध में काम आया।

( € ) राव बोकाजी का दे।हिता।

(६) राथ थाकाजा का द्याह्वा। (१०) राव बोकाजी का देविहा।

## राव सूर्यकर्थं र जैतसीदीत का वंशक

रायळ मालदेव स्रमाय महंगदास हरदास दुर्जेनसाल विजयाय

(१) वर्ष २२ मास १० और ३ दिन राज्य किया।

ट कर्नस दोंड न शक्य स्थान्य को देवीदास का दुन भीर जैतसी का स्वाटा भाई बनलावा है जो भावने निवा से स्टब्स कंद्रहार चला गया था। सचन जैतसी के नाने पर कंद्रहारियों की सहायता से वसन भारने भारीने करमासी से राज्य दीन लिया। मसी माँ नासी एक कंद्रहारी न द्या से लेसकारेर के गढ़ पर अधिकार कर लिया था। तन सं १९०० में सावज स्था कवाँ उसके मुकाबने में मारा गया। जनके पुत्र मानदेव य हररात थे। (हरराज माजदेव वा बेटा था, माई नहीं)।

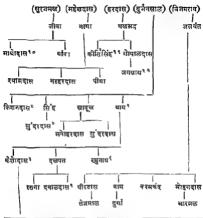

(२) वड़ा ठाकुर बा, वादशाही चाकरी की, सै० १६५५ में जोभपुर बा रहा, दस गींवीं सहित सेवित का गाँव पाच्चा जागीर में या उसे लोडकर पीला बादशाही सेवा में चला गया।

(३) जोधपुर चाकर, गाँव सटेनड़ा जागीर में या, सं० १६-६६ आयवा सुदि ३ को फाल किया।

कि आप बिना इचिन्ता इवर कार्य इससे आपको इसना क्षेत्र सहना पड़ा। दस को छोड़कर हुमायूँ जमस्कोट चळा गया।



में छोडे।

मुँहबोत नैशसी की रुवाव



(४) इज्जैन में काम वाया।

(५) समलमान हो गया।

(६) स० १६६१ में विराद्या गाँव जागीर में घा, स० १६६५ शव महेरादास सूरजमलीत के पान आ रहा।

(७) मोह्यनसाँ के पच में कहीं लडकर मारा गया।

( ५) मेहवचों का भौजा, मेहवे में रहता था, बेटी रहादेशी।

(-६)मोटे राजा का ससुर झीर सजन मटियायी का पिताघा।

(१०) राव विक्रसादित्य मालदेवीत के पास या, गाँव भाखरडो

पट्टे में था। (११) जीपपुर सहाराजा का चौकर, स० १६७४ में गाँव मनेऊ पाया, स० १६७७ में जालौर के गांव ओडवाडा थ्रीर जीगाऊ

दिये गये धीर स० १६⊏० में पीछे जन्त कर लिये। (१२) स० १६६ ⊱ में भोपाल गाँव ४ दिये धीर स० १६७-८

रावल मालदेव<sup>६</sup>ल्णकर्णीत का वंश भारावत परंग उद्यक्ति ह जिल्ला कु गरही है लेतमी व ने नित्ती सहस्रमण गोपासदास रामसिंह । हरीसिंह माधोदास देवराज रामचन्द्र गंरीयदास कास्ड ब्रमश येगीदास सुजान गामरास ਗੁਸਚੰਫ ਲਾਲ<sup>ਂ</sup> ਵ क्सा धीद्या वेषाखदास<sup>1</sup> सिंघ

(१) व<sup>°</sup> १० मास ७ दिन २० राज किया। राडडरे **रा**वत

की कन्या राष्णीबाई को व्याइने के बाद जल्दी ही सर गया। (२) शिवराजोर्ज़ का देशिहता, पद्माका पुत्र, राव माल देव

की कन्या सजना के साथ विवाह हुआ था।

(३) पद्मा का पुत्र। (४) सं० १६६३ में चामू लिसमेली पट्टे में थो



- (५) वली में रहता है।
- ( ६ ) बीकानेर रहता है।
- (७) स॰ १६७० में गाँव १ सहित वसर पट्टै।
- ( 🗆 ) गाँव १२ सहित रिवामलसर पहें।
- ( 🕳 ) ईंडर में महियह माना ने सारा ।
- (१०) रावल मनोहरदास के पीछे जैसलमेर की गही पर धैका था।
  - ( ११ ) देरावर मे हैं।
- (१२) वडा बीर राजपूत, राव जैतसी का दोहिता था। मीटे राजा की बेटी रमावती की ब्याहा। रावल भीम के राज्य में पहले स्रेतसी कर्जा धर्चा था। फिर भीम ही ने उसे निर्वासित कर दिया। पहले तो वहुत से भाटा उसके साथ गये धीर ने फलोधों में जा रहे ये। भीम का प्रताप थटने पर भाटियों ने रोतसी का साथ छोडा तथ वह सीहड वीरसदेव धीर राखा भैरबदास सहित राजा राय-सिंह का चाकर हुआ धीर सीरठ में भेजा गया। चार वर्ष पीछे वर्षा मरा। चार वर्ष पीछे

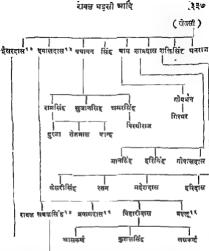

( १३ ) द्रोणपुर की लडाई में राव फला ने मारा।

(१४) सं० १७०७ में रावल मनाहरदास के सरने पर बाह-शाह ने जेसलगेर दिया, स० १७१७ शावल वर्दि सकी काल किया।

(१५) राव जगमाल के साथ काम आया।

(१६) बीकानेर की साँढें ली तब राव बीका में मारा।

(१७) गुड़ा पट्टै, सं० १६५५ मे नीमपुर रहता था।

मुँहचोत नैयसी की स्यात 335 (इंसरदास) (रावल सवलिमंह) अवस बाहरियंद्र शतनीयंद्र आवसिंद गडासिंद्र शतसिंद जयपंत्रसिंह रामसिंह वद्वशंक<sup>६ ६</sup> दवनाव भागचंद्र बङ्ख सूरजमल मेरसी <sup>१</sup> मालदेवेात का पुत्र दुर्गदास। दुर्गदास<sup>२</sup> के घेटे असर्वत क्षीर कर्ण । जनवंत रे के हरीजिंह भीर अजनिंत भीर कर्ण का वेटा <sup>1</sup> रामसिंह। सहसमक्ष® मालदेवात का परिवार बिट्रंब गोविंददास अवजदास चांदा मार्था- समदास केगो- किछनांस र श्रास है दास गोकुलदास मनेहरदास रहानाथ १ व ( १८ ) करमसोती ने मारा । (१) वीकानेरी का बेटा, रोतची का सगा भाई। (२) ज्ञाबपुर का नौकर, सं०१६७५ में जुट पट्टे थी। (३) पूनासर पट्टे। (४) वीकानेरी का वेटा, इसकी बेटा पार्वती भटियासी राजा-सूरजसिंह के साथ ब्याही गई, महाराजा गजसिंह ने १४ गाँव सहित



पंचायण रोवसीदेवि का वंश--पंचायण के पुत्र रामसिद्ध. सुजानसिंह थीर भगरसिंह। रामसिंह के वेदे दुरजा, रीजनाल थीर कान्छ। अनरसिंह का पुत्र पृथ्वीरात्र। सुजानसिंहा का निवास जेसलमेर के पीपले गाँव में है।

भ्रायसां जागोर में हो, सं० १६५७ में पीछे ढीमलो से चढ़कर देश-वर गया श्रीर वहाँ भारा गया।

- ( ५ ) सं० १६८० में ५ गाँव सिहत धोखसां पट्टे ।
  - (६) सं० १६६२ में रिश्वमल सर पड़े।

  - ( ७ ) सहसमल के सार्व काम भाया ।
  - ( ८ ) सं० १६७७ में खटोड़ा पट्टे ।
  - ( -६ ) सं० १६५-६ श्रोयसा पहे ।
  - (१०) श्रोयसां पट्टे।
    - (११) बीकानेर का चाकर, सीद्दखवे काम आया।
  - (१२) सीहल ने काम आया।
  - (१३) कसरीसिंह का चाकर, सोहलवे काम आया।

<sup>(1)</sup> सं० १६६० में गाँव ४ सहित भेड पहे ।

स्तेतसी के येटे सिंह, याव और शामसिंह हुए। याव किशनसिंह राटेंडि (किशनगढ) का साला या और उसके साथ मारा गया। बाप के पुत्र गोवर्टन की राव करमसेन ने मारा। गोर्द्धन का प्रप्र गिरधर।

शामदास केक्सोद्देश माटे शजा (चदयसिंद ) का देशिता घा, पांचारो भादरेश गाँव ७ जागार में थे। शामदास के येटे—मान-सिंद दीवाय (चदचपुर के राखा) का चाकर, इरीविद चाँदा मेइ-क्या के नौकर, गोपालदास खेलियायों में मारा गया।

असिसिह रोवसीहोन के सन १६८५ में खोरारा जागोर में या, सन १६८६ में जीराई थीर सन १६८६ में गाँव ५ सिहत भेड पट्टे में रही। सन १६८० में भाटो अधलहास के साथ काम आया। प्राक्तिस के पुत्र केसरीसिह, रामिंड, महेशदास, हरीदास', देवीदास, राष्ट्रमाथ, अजयवा ज्दा, सुआनसिंह थीर करमध्द। केसरीसिंह के सन १६८० म ५ गाँव सिहत भेड की जागीर या। देवीदास के सन १६८० म ५ गाँव सिहत भेड की जागीर या। देवीदास के सन १६८० म ५ गाँव जागीर में या, देवीदास के वेटे—हरताय, बाईदान थीर भीम। राष्ट्रमाय के पुत्र—मोजा, सकुद थीर सवरसिंह। इरिसिंह के धुत्र—पीया, अक्ता, नाहर, क्रमहासिह, बानदिक, चाँदा, हिम्मवसिंह, सुदरदास।

धनराज रोतसीहोत की राव कल्ला ने मारा।

<sup>(</sup>१) सं १६६४ में गाँव १ सहित भेड़ पहे

## पचीसवाँ प्रकरण

## रावस हरराज सादि

रावल हरराज मालदेव का-सोलह वर्ष १८ दिव राज किया: क्येंकि राष्ट्रवरा के राव ने अपनी वेटी की, जिसका विवाह रावल माल्डेव के साथ हुआ था. रावज के मरने पर जाजीर के सान गजनी याँ पठान को दे दी यी इसलिए रावल इरराज ने भाडो खेतसी की भेजकर राष्ट्रधरा विजय किया और वहाँ के गड़ की गिरवाकर ईटे' जेसलमेर मॅगगई'। गाँव कोडवा जेखपुर इलाके में या। उसे जैसलुमेर में मिलाया और राव चंद्रश्चेन (सार-बाड़ ) की पाल से पे।हकरबा गिरवी की दै।र पर ली। फोटबों की चारते रावत सेचराज से थड़ी बदाबदी हुई, इ सास तक उभय पर्च-वाले परस्पर लड़े, चीड़े अपनी पुत्रो का न्याह कर केडिया दिया धीर सात गाँव उसके लिए--ब्रोला, वर्धड़ा, डे।गरी, वीभोराई, फीटडियासर, भीमासर भीर खेल्डाबद्ध। रावज हरराज के प्रत्र भीम पाउवी राव माला का देशहित, वाई सबना के पेड का, रावल करणायदास रावल भीम की पीछे गदो बैठा। सं०१६६८ में रावल भीम ने राजा गजसिंह की रामकर्ण कहा की वेशे ब्याह दी। माखरसी पादशाही चाकर, फनेाघी पट्टे में थी। भारी सुरताब पादशाही चाकर, इसके पुत्र गोपाल धीर मगवानदास, रात गोपाल वीड़ में काम आया। चर्जुन राव मालदेव का दै।दिवा।

<sup>(</sup>१) रावल हरराव तक तो जेसलमेर के खामी स्वतंत्र रहे, हरराज मे मुगल शाहमाह अकवर की सेवा स्वीकारी। अञ्चल्कृत अपनी किताब

रावस भीम हरराज का—सं०१६६⊏ संगसर वटि ११ का जन्म, ३५ वर्ष ११ मधीने १२ दिन राज किया। सं० १६७० में जैसल मेर में काल प्राप्त हुका। वहा प्रवापी, वहा दावार, यहा जुम्हार च जबईसा राजा हुआ। पादशाह अक्षेत्र की पास बहुत चाफरी की। रावल भीम ने पृथ्वीराज के पुत्र जगमाल की कीट है का स्वामी वनाया था परन्तु रवनसी के पुत्र भैरवदास मे जगमाल की मारकर कोटडे पर कथिकार कर लिया। जगमाझ के पुत्र घटय-सिंह व भौदा रावल भीम के पास पुकार ले गये। तब रावल घढ़ द्याया. भैरव भी सम्मुख हुआ। रावल ने वससे गाँव गाँगा. इसने हैना स्वीकारा नहीं। सींव से कोस ४ वहस्वे से कोस शा गांव ख्योदरी की वलाई पर लड़ाई हुई, और भैरवदास ७ राज-पूर्व सिंदित मारा गया। रावल ने भैरव के पुत्र राखा किसना की कोटडे का टीका दिया। जैसा भैरवदासात, भाग नाराणीत इड्वे जागीरदार व भगवानदास हरराजीत भीलाहीशला यागी होकर निकल पढे धीर राज में बहत बिगाड़ करने खगे धीर मेहवे में जा रहे। सात वर्ष पीछे फीटडे का भाषा भाग देकर जैसा की पीछा बलाया।

जब रावल भीम जेसलमेर की गदी पर बा तब कहवू गेापाल-दास के मेटे कर्ज़िन भूपत व मांटवा पोइकरवा के बहुत से गाँव-सारफर वहाँ का वित्त (गाय मैंसादि पद्य) ले निकले। पोइ-फरवा के बानेदार माटो कला जयमलोत माटो पत्ता सुरतायोत सीर

श्रकवरनामें में जिखता है कि वि॰ सं॰ ४०म हि॰ (स॰ १४०॰ है॰, सं॰ १६२७ वि॰) में श्रजमेर होता हुआ पादश्यह नामोर पहुँचा, वहाँ श्रांतर के प्राचा भगवानदास के हारा अंकडमेर के तथ हरराज ने पादशाही सेवा स्वीकारनर श्रपनं देशे पादशाह को ज्याह दी, जिसका देहांत सं॰ १६३६ वि॰ में हुआ। भारो नंदा रायर्चंद को पोछे पड़कर वक्षसीसर धाये, उनकी राव भर थात ( कद्दानी ) के बहाने अुद्धावा इंकर गोपालदास के बेटों ने कोटहें से अपने आदमियों की राहोरात बुलाया और प्रभात होते ही होरों की धाने करके रवाला हुए। पोइकरणवाली ने धनका मार्ग रेका। सहाई हुई, समय वस के कई मनुष्य मारे गये। पेह-करण के साथ के भाटी कलाव नेता जयमलीत. शिवा केशवेचा छजा का, भाटी नंदा रायचंद का, केलख, पेखल, सेक्क, स्रोधम का धीर मेघा गांगावत खेत पड़े व केरहण घायल हुआ। शायल भीम की भारी गोर्थददास ( गोविददास ) ने कहा कि गोपालदास मेरी स्नाहा के बाहर है काप इससे समझ क्रांजिए। रावक ने जैसलमेर की सब सेना देकर अपने छे।टे भाई कल्यांगडास की कीटडे पर मेजा धीर उसे विजय किया। इस वक्त गोपालदास जोधपुर में बा, नदौं को गढ़ की क्षालियाँ इसके पास रहती थीं। रात्रि को कासिद ने आकर सूचना दी, वह तत्काल गढ़ का दर्गाजा खुलवा-कर चढ़ा। भाटियों का कटक गांगाहै में उहरा हुआ था से दिन निकलते ही गीपाल अपने साथियी समेत वहाँ आ उपस्थित **प्रमा भीर दिन थै।** जे तस्वार बजाकर काम आया। भाटियों की वर्फ कोटड्रिया सुरवाय भाटी गांगा वीरमदेवात, रावल जैतसी का पीत्र जैराइत का जागीरदार सारे गये; धीर उह्हों के साथ में करमसी, कंवरसी, महेरा, गोर्यद, चहुवास, शंकर सिंघावत, बीसा-देवड़ा, गोपा, रांदा ( चांदा ), ईदा, दो हाझब, धौर एक मांगलिया रोत पड़े। आसिया पीरा की कही हुई रावल मीम की भारतरी ( জন্ব )--

भीम मला मलो सक्त राय इरोट नख दीपियो । ऊपर प्रमरावां नव धारको परियो ॥ ३४४ मुँहबोत नैवसी की स्यात

धापरो सेने सारावी साजव सोघरो निव गैहमरो । हुकन हैमरा धूसण सरघरो गहण गिरवरो ॥

गिरवरी गाहहगाह गडपत बाह देस गावद्वि । सत्रशाह जाव्य गराह स्रबदनदाह दुवाह पिंताह ॥

राश्रराष्ट्र जाया गराह ग्रावदनदाह दुवाह पिंडागाह । याह प्रवाह पेरास माह जसगुणमाह । यह माधनिय वर यहा निरदी थीरते वैरात ॥

छुत्रचाल निव छात्राल भदल मीम कालाल । भुजाल सुडाल दरगह सायवा योडाल ॥

पेंग वडाल किरमाल बल रिवासल । केता जीवका जगमाल ॥

कता जानवा जनमान । खगमाट सुनह्याट रोतवा नाट दह प्रनियाट । भिट्ट वय विस्पान सांजा तवण गणन स्टार

भिड पय रिमपडा भांतव दुवव वालक हाट ॥ रिपनाट परमल हाट रावन धरव पर-

घर घाट पितवाट राखण पाट॥ पतनुष काट हुत निराट, सुरताण स दीवाण।

सिवत तावा सरहातावा देवाचा जम रह पाया ॥ दायन राजनिम रंडराचा भारांचा ॥ कांत्रसम्महांचा वभागिहोर भवलीमाचा ॥

कजसभागां व स्थामछेर स्वन्तीमाया ॥ वाराव्य प्रधी प्रमाण बाँधे ।

माया जिम कुन्न माया ॥ कघार साह जियार कोपिय कीवमुख इलकार ।

विद्यवार घर श्रहिकार नियत्तन समै भूपवसार ॥ भुजमार भर जिल्लार माटी खार राधवन सार ।

हरहार हुव दरवार हूंता वने बाट विदार ॥ दलपव खत्रपव साल दे गडपक गोत्र गवाल संतदत लूणकण सम यह पहें बिरद विसास जैतसो देवीदास जगपड़ सत्रां पायण सीम उज्ज्ञती सोही कीच चज्जल मूचपरियां भीम ॥ गीत रावल भोग का, वंशावली का, नवलारतर्न् ने कहा; कुछ अग्रद सा है:—

हराक्त सागधारी रैंगा रससापास । चाप काल्ह्य हममा सासवाहण के

खवाह दुसामा वह्नद्द मूंध देद विजवाल हुवा।

तेये वंस हुवेशिह हुकाक दृरि इस रावराजा जायी राखरा चढर ढाल ।

जाब राबरा चढर दाल । तशु केहरे मंक्समराब संगतराव मुंगेस

भूपाले भूपाल भाटी वड़ा वखत बडाल । नादव जगत जैत जेमारी

भीमेय जाण्या छतीसभाख साख उजवाल ।

वाल बुधतका वक स्रोटाल गजसमास यरज भावुर्ध वंश सुरव विसाल ।

प्रदन्न कान्ह्याट परम सगत पूरी

सुवर सुजास देह सोहै साखपात ॥¹

रावल कत्थाणदास धूरराजीव रावज भीम का छोटा भाई (भीम के निरसन्तान मस्ते पर) गरो पर वैठा । १४ वर्ष ६ महीने १५ दिन राज किया। डीला सा ठाऊर था। राजपूर्वो और मजा का अच्छा पालन किया। गरीर बहुव मारी था। पाट बैठने पोछे एक पार धादशाह के धुजूर में गया। वाकी सहागढ़ में थेठा रहा। असके ' आंतेजी सारी दीड़पूर कुँवर मनेहरदास करवा था, यह तो केवल एक धार ही रावल भीम के राज-समय में कोडवा पर गया मीर कहड़ गोपादास की मारा था। व

रावल मनेहरदास कल्याबदास का—वर्ष २२ राज किया, वहा शूरवीर, निर्मीक धीर कार्यकृशल राजा हुचा। कई लहाद्यां जीवीं, सं १७०६ के सगसर मास में काल किया। पुत्र नहीं या सो साटी सर्दारों भीर राखियों ने भाटी हामचंद्रसिक्षीत की पाट बैठाया।

मनोहरदास के युद्ध-कुँनरपदे में एक सड़ाई विलोचों के साघ करके मलीखों की मारा। इस युद्ध में अमलिखित भाटी सर्दार मारे गए

में मिनों पां जानजाना के साथ रहकर उद्दीसा थी। वंशास्त्र [की लड़ाइयें। में पच्छी कारगुनारी दर्णाई। अपनी वेटो का विवाह साहजारे सजीन के साथ कर दिया। जब सस्तीम (जहांगीर) बादरणह हुव्या है। उसने वसे "मिलिक्य जहाँ" की पदकी दी। हावक भीम के बायू नामी एक पुत्र दो मास का होवर मेर गया था इसस्तिय पादरणह जहांगीर ने बसके होटे माएँ क्याया थे। जिस्तामी हिया।

या पायल हुए-भाटी रायसिंह, भीमावत साईतसी, सीहड़ धनराज चघरणीत, भारी चाँफीदास, जसावत रूपसीद्वीत सीढो, जस्सी, साँगी, खमेर जिनका गाँव देवा ढेडिया के पास। जब जसील पर घड़ श्राए री। यहुत से जसे।लियों की सारे । अगमाल मालावत के दंश के पोरार्यों राठीड़ बरे।इटिये हो मेहवे में जा रहे और पोखरण खटा ते। रावल मनोहरदास ने उनका पीळा किया। ४० कोस पर जेसल-मरे सेंहवे की सरहद के पास चन्हें जा लिये. फळसंड से कोस ६ धीर असमला से कास ढाई पर सहाई हुई। पोखरकों के १४० जुकार काम खाए धीर वे भागे। राठौडों के इतने सर्दार मारे गए-राठौड सुंदरदास देवराज का, मञ्जूरा राखा का, राठीड़ जगनाय शीला का, माला देवराज का, मेघा राक्षा का, मेघा महेश का धीर भाटी धाचल सुरताय का, पीछे पोखरखे व्याकर रावल के पाँवें पड़े तब उनकी पीक्षे युक्ता रिये सं० १६-६४ पौप वदि द की इस्माइक्खाँ विकास के वेटे मुगुलका की विक्रमपुर की गाँव भारसलसर में मारा तथ इसनै राजपूत मारे गये—सीदङ् देदा घनराज का, घनराज उद्धरशाहिंगील राखारेवाला, राठौड़ देवीदास सवानीदास का । खाद्याल के दस गांव भारकर वहाँ के पश्च लिये?

रावल रामचंद्रसिंह का---रावल मनोहरदास के निस्सेतान गरने पर राजकोक (शाबियों) को निलाकर टीके बैठा छीर आदियें की भी कपने वच में कर लिया। उस वक्त सीहड़ रघुनाय भाषीत यहाँ वपस्थित न था। जैसलसेर में सीहड़ कर्वा-पर्वा था, इसलिए

<sup>(1)</sup> बेड ने रानक भीम के शीखे करनाथा के जुन मनीहरदास का गहीं बेडना दिया है थार विद्यासकाल के डीगरेनी मार्पातर में (भूळ से) मनीहरदास की भीम का भाई कहा व अपने भतीने की मारकर गड़ी पैडना विद्या है।

मुँद्योत नैयसी की स्यात

By⊏

रघनाय की सन में इसकी घाँट पड गई। छन दिनों में भाटी -स्यन्तिष्ट द्यानदासीत रात्र रूपिंड भारमलोत (कळवाडा) के यहाँ नी दम हजार साल के पट्टे पर चाकरी करता या भीर पाड-शाह शाहजहाँ की रूपसिंह पर वडी छपा थी। उसने सवनसिंह के बारते पादशाह से कार्ज की कीर पींव लगाया। पादशाह ने भी खमको जेसलमेर को गही देना स्तीकार किया, श्रीर माटी रासनिष्ट प्रचाववीत और फितने ही दूसरे भी माटी खेवसी की सवान स्थलसिंह से भ्रा मिले। इसी भगसर पर महाराजा जसव'छ-सिंह ने पादशाह से बर्ज की कि पोहकरण हमारा है किसी कारण से बोडे झर्से से भाटियों की वहाँ अधिकार मित्र गया सी अब इजरत फर्मों वें में पीछा ले लूँ। पादशाह ने फर्मान कर दिया। महाराजा स० १७०६ के वैशास शुदि ३ को जहानाबाद से मार-बाद में साया और ज्येष्ठ सास में जीधपुर आते ही राव साहत गोपालदासीत थीर पचानी हरीदास की फर्मान देकर जेसनमेर भेजा। रावत रामचढ़ ने पाँच भाटो सदरिंग की मलाइ से यह उत्तर दिया कि "पीइकरण पाँच माटिया के सिर कटने पर मिनेगा।" जीवपुर में कटक जुड़ने लगा धीर उपर पादशाह की भी सपर हई कि रामच्द्र ने हुक्स नहीं माना। अवसर पाकर सदनसिंह ने पेशक्य देना धीर चाकरी बजाना खोकार कर जैसनमेर का फर्मान करा लिया। माटी रघुनाघ व दूसरे भाटी मी रामचद्र से बटक बैठे और गुप्त रीति से उन्होंने सक्लसिंह की पत्र भेजा कि शीत थाओ इस तम्हारे चाकर हैं। पादशाह ने जेसलमेर का विजक देकर सजनसिंह की जिहा किया श्रीर रूपसिंह ने सर्च देकर सहा--यता की भीर कई भादमी नीहर रक्खे। सात भाठ सा मनव्यो की मोहभाइ से सननसिंह ने फनोघी की जुण्डने में श्रीलासर पर

ग्रापर हेरा दिया। जैसलगेरवाले भी १५०० तथा १७०० सैनिकों से शेखासर के परे जबणावधारा की वलाई पर बा खतरे। सेना-नायक भाटी सीहा गोर्यददासीत था। पोइकरणवाले श्रीर केलच (भाटो) भी साथ में थे। सबल्लिंह ने आगे बढकर उन पर धाया किया । इस वक्त ये सर्दार इसके साम ये-भाटी केसरीसिंह शकिसिहोत, भाटी द्वारकादास ईसरदासेव, माटी हरीसिह शकि-सिंहोत, माटी मोहनदास, जगनाय, उदयभाख ईसरदासेत, भाटी विश्वारीदास द्यालदासीत, भाटी अचलदास गीर्यददासीत, भीड्न-दास किशनदासील राजसिंह भगवानदासील रामचंद्र गोपालः दासीत, गिरधर गावर्द्धमात, और राठीड़ इरीसिइ भीमसिंहीत। केसलमेर के साथ में ये वड़े सर्दार ये-रावजैसिह मीहनदासीत, .भाटी सीहा गोर्घददासीत, भाटी स्थामदास सॉबलदास गीपाल दासीत सिरिड्या, भाटी रधुनाव ईसरदासीत, भाटी दछपत सूर-सिद्दीत, और भाटी फिरानयरलुओत । दिन-दिद्दाहे युद्ध हुआ । स्वलसिष्ट स्त्रीता सीर जेसलमेर की सेना भागी। इतने सर्दोर खेत रहे—विक्रमपुर के साथ में हो नेतावत भाटी जयमत रासावत भीर राव जैतसी भागीत: ४ सीलंकी जग्गा, देदा, कस्मा और कहा; दे। सिन्दराव मनावद बदेदाः दे।जैतुंगहरदास व जगगासः भूषकमणः हाथी भञ्जू का. खालववीदा, बाटी खंगार नरसिंहका शेला सरिया, पाहुमेहाजल पे।हकरण के सारे गये धनराज नेतावस, भाटी भेरपत रायसिष्ठीत, रासिरंग हुंगरसीहोत और राहदू चीदा।

वराश्चात् मद्वाराजा (जसववसिंह ) की सेना नस्ट ही पोह-कर्त्य धाई। सबलसिंह भी हाररेडा के ७०० घाटमियी सिंहत महाराजा से घा मिला। सं० १७०७ के काविक सास में गढ़ से आप कोस के झंतर पर हुंगरसर तालाव पर डेरा हुआ। तीन दिन तक गढ़ पर धावे किये जिससे भोवरवाई सयमीत ही गये। सयससिष्ट ने माटो रामसिष्ट पंचायदोत की, राव गोपालदास विदल-दास व नाहरखाँ से मित्रकर, गढ़वाली के पास भेजा धीर गर्द में के सब सन्ध्यो को निकलवाया। भाटी पचा सुरवाणीव जुककर काम भाया। फिर समलसिंह चप्युंक सर्दारों से मिलकर जैसलमेर को रवाना समा। एक माध कोस गया द्योगा कि श्रवर आई कि रावत रामचंद्र ने भाटो सदिरों से कहा कि सुक्ते घरने कटन व मालमते सिंदत निकल जाने दें। तो में देरावर चला जाऊँगा। सीहह रघनाय. दुर्गदास, सीहा, देवीदास व जसव स पाँच भाटियी ने रामचंद्र की बात मानी थीर कहा कि चले वामे।। तद वह मान प्रसयाद व प्रच्छे मच्छे पोड़े केंद्र सेक्स देशवर में जा रहा है भीत शाजधरी की शासा का माटी जसवत वैरसलीत उसके साध गया है। यह समाचार सुनने ही सक्ससिंह आ<u>त</u>रता के साथ जेसलमेर आकर गरो बैठा । रावल रामचंद्र ने दस महीमें वीस दिन राज किया ।

रावत सवलसिंह (इवालदास का पुत्र और रोतसी रावन माल-देवात का पैत्र) ने नी दस वर्ष राज किया। इसका पुत्र समरसिंह स्वपने पिता के मरने पर संब्देशहर्स में गही यैठार। इसके पुत्र जसवंतिसङ्ग और हरीसिंह।

(२) सदलसिंह को सं० १७१२ में पाव्याह के तरफ से एक हजारी

<sup>(1)</sup> खडाळ च देशवा पीढ़े के। बहावळ खाँ पढान (भावख्युरवाळ) ने झीन विचा जार रावळ रामचंद के सेवान आगडर बीकानर गरे नहीं उनके। गुडियाला जागीर में मिला। कनके टाठ लिखता है कि महागाना जसवंतिर्वि ने खपने भाई बाहाला क्यांचल के भेनकर पादगारी शुनम से सवतिर ह के। नेश्वलमेर की गई। पर विज्ञाया। वस सहायता के घड़ले पोह-करण का पर्गाना निया।

रावल जसवंतर्सिह धमरसिंह का—इसका क्रेंबर जगवसिंष्ट वे। पिवा के विद्यमान होते ही पेट में कटार भारकर मर गया था थ्रीर उसका बेटा बुधिसंह धपने दादा के पीछे गद्दी बैठा। फहते हैं कि उसको शीवला निकली तब उसकी दादी बीसल देवी ने उसे विष देकर मार डाला । फिर जसववसिंह का प्रत्र वेजसिंह गही पर वैठा तब भाडी हरिसिंह समरसिद्दोव उस पर चढ़ आया धीर धारीसिंह के कहने से चककर उसकी सार हाला। । रावल धारी-सिंह इस वक्त बाहर चता गया और वेजसिंड (घायन होने पश्चात) आयं: चार घड़ो जीवित रहा। तम चसने अपने प्रत्न सवाईसिंड की गही पर विठाया। बोडे ही काल पीछे अधैसिंह को साब लेकर चढ़ धाया, सर्दार कामदार उससे प्रसन्न वे और बुधसिंह का छोटा भाई होने से राज का अधिकारी भो वास्तव में वही था. जेललामेर में पाट बैठा । र

मनसय मिला था । रावल धमरसिंह के साथ में धीमानेर के राजा जनपरिंड ने कांचलात राठीडों की जेसलमेर पर भेषा परंतु श्रमरसिंह ने वन्हें पराजित किया ।

<sup>(</sup> १ ) कर्नल टॉड मे।रावल सबद्धिंह, समरसिंह, असर्वतिरिंह, ब्रह्म-सिंह, तेजसिंह का समय नहीं दिया थीर व नैखती ने इसका राजत्वकाल सिसा है । केवल इतना जाना वाता है कि रावल सबससिंह का देहाना संक १७१६ में हुया। उसके पोछे ६० वर्ष तक अमरसिंह, बसवंतति ह और ब्रूप-"सि ह ने राज किया। जसवतसि ह के पुत्र-जगतांसे ह, है व्वरीसि ह, रोजसि ह, सर्दारसिंह और सल्तानसिंह। वृद्धसिंह ओर ब्रह्मसिंह बगतिहें ह के प्रत थे। सं १ १७ ६ में तेजसिंह बढ़ी पर बैठा छीलातीन वर्ष राज किया।

<sup>(•</sup>२ ) जैसलमेर में दस्तर है कि राजा और प्रजा सब मिलकर वर्ष में एक पार घडलीकर तालाब की मिट्टी निकालने खाते हैं । पहले एक सुद्री कीचड़ महारायज निकालता है श्रीर फिर दूसरे लोग उसकी साफ कर देते हैं। इस दस्त्र के मुवाफिक वेजिसिंह उस वालाब पर गया या । वहाँ शरीति ह

रायल धारीसिंह जगवसिंह का-वढ़ा प्रवापी राजा हुआ. चालीस वर्ष तक राज किया। उसके पुत्र—मूलराज पाटवी, भाटी रसनसिष्ट् मलराज का सगा माई सोढों का दौहित्र, भाटो पद्मसिष्ट करमसेवि का देविसाः पुत्री तीन-पंद्रक्तमारी महाराज गजसिह (योकानेर) की ब्याही, विनयकुमारी महाराजकुमार राजसिंह ( भोकानेर ) की स्याही। ये दीनों चट्टवाकों की दीहितियां घीं। . सीसरी विजयक्रमारी महाराजा विजयसिङ ( सारवाड ) के महा-राजक्रमार फतहसिंह को ज्याही घी। वह करमसोती की देशिहती भीर पद्मसिष्ट की सगी यहन थी। जिस वक्त महाराजा मनयसिंह का पुत्र रामसिंह दसनियों की सेना लेकर मारवाट में झाया झीर सागोर व जोधपुर को घेर लिया उस वक्त महाराजा विजयसिंह की रायी शेखानवकुँवर फतकसिंह सहित जैसलमेर गढ में रही। जन सेना हटो तथ विजयकुमाधै का विवाह फतहसिंह के साथ कर दिया गया ।

## केलग्रोत भाटी

सम्मन्दाव के पुत्र साँता का बेटा रच्या राजपाल हुआ। राजपाल के पुत्र—हुत्र, सहुद्धा, छेना, छीकस पहे।ड, अटेरस्, लखीड, इर्या। राजपाल का राजस्वान सहुरा में वा। सहुरा मुगलों (सुसलमानों) में ली बीर राजपान सारा गया तर उसका

फाँर हरीसिंह ने उसे वायक किया परत करीसिंह को पूरी सफछता न हुई। सेजसिंह के मरने पर उसका वाडक पुत्र सवाईसिंह गद्दी पर विदाया गवा था। उसको क्षवसर भावन करीसिंह ने मार उत्ता और संव १००६ महाज लिया। इसके समय में दाकदा क्षकमान के पोले और मुवारिक स्वांके येटे यहावक्षां ने सकात और देशवा के पायेंने माटियो से झोंने भे संव दे येटे यहावक्षां ने सकात और

बेटा तुप स्तरह में था वसा, इसी से खरड़ की धाज तक 'तुथेरा' कहते हैं। उसके वास्तुक १४० गाँव कहे जाते ये जिनमें मुख्य ये हैं—वाय, शवही, नीवली, कानासर, चूनी, लीकला, सरलो, धहवा, नाचवा, सतिहारा, पंटियाली, बारू, कामधो, सोनासर, सीरवा, काइहर, चूटहर, फंकरनेट्टा घादि।

दार ह के कोहर ( कुटें )—हेमराजसर, पिट्टार हेमराज का खुदबाया हुआ पड़ा जलाराय है, गहरा २४ पुर्सा, पामी मीठा है। आकला, गीधला, चोडी, नरसिंहवाला, खीचियीवाला, सैखाऊँ, धीजा, अवाह गहरा १७ पुर्सा पानी मीठा, नावडा, मीठिवया, कीखयो, मड़ली गाँव, वास, नाचया, इरसम केलखीव का अंतरगढ़ा, बंदियाली, सविधाहो, काइटर, बालायो, वार्यायो।

तलाइयाँ—राणा रूपड़ा की, घाठ मास वक पानी रहता है, राज का वाजाव, घाठ मास वक पानी रहता है, राज्यी, मेख्यी, कगमाल की टलाई, देवीदास की वलाई, जववी की वलाई, सोइइ राजपूरी की खुदाई हुई, घनलावी में ६ मास वक पानी रहता है, सेखासर का वड़ा वालाव सेखा का खुदवाया हुचा, सोरवा, मेरारी, बेरालाई, वैगळ, घाररी, देशकी, केठाकी, नीवालिया।

पहुंचे यह त्ररंड पहिंद्वारों की थी, रावा रूपदे पहिंद्वार ने दगा से कम्मा की मारकर करड़ का इकाका लिया था। राव केलय विद्युर का स्थामी हुमा; चराके पुत्र रिवम्ब के बेटे गेपाल, जगावल की शेट गेपाल, जगावल की शेट को का बामाल की गोवा से सरह छोन की तर अपना सुखान के तुकों को चढ़ा लाया और उनकी यहायवा से अपना की मारकर प्रवृत्ते वहे आई गोवा की पीछा गरी पर विजाय। जगावल की मारकर प्रवृत्ते वहे आई गोवा की पीछा गरी पर विजाय। जगावल मार प्रवृत्ते वहे आई गोवा की पीछा गरी पर विजाय। जगावल का पुत्र जैता पहिंद्दारी का मारका था, पिछा के सारे जाने पर वह निवहाल में जा रहा। पीछे पहिंदारी का मल दिन-दिन यहवा

ने पहले तो चनके पोड़ केंट लिये, फिर फ़ुळ दे दिखाकर गाँव भी ले लिये। चाव वक पहुत स गाँवों में पिडहार रहते हैं। ररट किस्तार से जहां है, यहाँवाले जेसलमेर जुरी पाकरी देते हैं।

गया भ्रीर भाटी प्रवत्न होते गय । पड़िहार भूखे घे इसलिए माटियी

ल राजपा निकार के स्वाधित के साम प्रति पाकरी देते हैं। विकृतर से जुदो है, यहाँवाले के सम्बद्ध स्वाध यहुत भूमि घी पोइड राखा राजपाल के स्वाध है हमने पाल यहुत भूमि घी सर्वात नाहवार, विजवोट, नोरखाट, केटडा, कालाह गर, जेसुराखा,

सापली, हेग झादि। कहते हैं कि सारी राडाल के खामी पेरहड़ (माटी) थे। नींमड पेहड़ कोटडे का खामी या थ्रीर रायमल माजाम के येना नाम की एक मैंस यो जो कोटडे के गाँव रिव की खाड़ी में विगाड किया करती थी। माली नींमड पेरहड़ के पास कोटडे जाकर पुकारा तम नींमड ने उस मैंस को कटवा डाला। इस पर राटेडों और पडिहारों में लड़ाई हुई, किर रावल माला (मिलाय) ने हेग पर चटाई कर हृद्यों (माटियों) को मारा। राखा राजपाल की सतान हृद्या और पोइट देग्नों का साथ ही नाश हुमा। इस विषय का एक गींत भी है जिसमें नाम दिये हैं। विकार के भाटी—रावल केहर का वडा बेटा राव केल्व,

 घटसी प्राप्तकाल में प्रपना राज वापस लेने की पादशाही चाकरी फरता था तब जयतंग व केल्हा का प्रत्न महिया राजल के साथ थे। उन्होंने उसकी शब्दी सेवा बजाई थीर खर्च से भी पूरी सहायता की थी। राज पाने पर रावल ने अपने सब साथियों का सत्कार किया। उस वक्त महिषा की भी कहा कि तमने मेरी सेवा बहुत की है सो भ्रम तुन जितनी भूमि भौगे। मैं तुनको दूँ। इसने पोइकरण से १६ को स व फनोघो से ⊏ को स खरड की राखा की उनाई से लेकर बीठवोक सक की भूमि माँगी। बीठवोक बीकानेर से १० कोस धीर जागी के तलाव व देवाइत के सलाव से ४ या ५ कीस है। रावन घड़सी ने वह घरती जैतंग को दे दी। कितने एक झर्से तक विक्चंपुर जैतुंग के पास रहा फिर पूंगल पर मुख्तान की सेना चाई मीर उसे विजय करके तकों ने विऊंपर मी बाधेरा। जैतंग केशा ने घपने प्राचों के साथ गढ़ दिया। मुदद तक गढ़ तुकों के घधिकार में रहा जहाँ उन्होंने एक मसजिद भी बनवाई श्रीर मुलवाननिवासी साह बीदा का वनवाया हुआ एक जैन मंदिर भी गढ़ में है। जब ज़कों की वहाँ खान-पान की कठिनाई पडने लगी सब ने विकंपर को छोडकर चत्र दिये श्रीर राव केलग श्रासनीकोट से वहाँ श्रा वसा। कीट में के जलाये हर काह-कांखाड़ी के ट्रेंट अब तक दीख पड़ते हैं। विक्रंपुर का गढ़ केंचाई पर है, दर्वाजा सम्बद्धा सीर भीवर एक घर मी सरस है। गड के चारों बोर की दीवार दे। सामान्य सी ही हैं; परंतु कि डाणा नाम का एक कूप दर्वाओं की दीवार के नीचे ही है, उसका जल खारी और ४० पर्सा नीचा है। पाँच-सात कीस तक कहीं जल नहीं। लोग सब गढ़ में रहते हैं। विक्रंपर फलोधी से २५ फोस, जेसलमेर से ७० कोस, बीकानेर से ४० कोस. देरावर से ६० कोस और पूंगल से ४४ कोस की दूरी पर है।

विकुंद्रर से १६ धीर फ्लांघो से ८ कीस वाप नाम का यडा गाँव किरहा के पास है जिस पर ठाकुराई का काघार है। यहाँ पाली-याल मालण कहुत करते हैं धीर बनियों के घर भी ५०। ६० हैं। याप को भूमि सेंगे (सजल) बाली है धीर वहाँ गेहूँ मय ठीर पैदा होते हैं। काठे गेहूँ के एक सब योज से साठ मख पैदा होते हैं, ब्यार की फसल भी अच्छी होती है। सुकाल में दो लाग्य मण गेहूँ तथा तीन लाख सख जोजरें (चने १) हो जाते हैं। सिरहड जैसे धीर भी अब्बे गाँव हैं। विकुद्धर के राव के हो सहस्र महत्यों की ओड़ और भूमि भी भली हैं। देशबर युल्तान का मार्ग यहाँ से जाता है जिसकी काय भी अच्छी हो जाती है। राव केल्ल ने वहाँ अपनी अकाई यिकुद्धर के पास—विलाधो १ कीस, जिसमें १ मास

चलाई विक्कुपुर के पास—विलायी १ कीस, जिसमें १ मास
जल रहता है, रायोगाला नेाकसेवडा के बीच ४ मास जल ठहरवा, भाटी का जंद्राव सेवडा से कीस...चार मास जल रहता, वे
सेवडा के निकट २ मास जल रहता, वरजांग जैतुन सेवडा के वीच
कीस तीन, ४ मास जल रहता, गोपारी नीवली के पास चार मास
का जल, इरख जैसिह का सिरहड जल १० मास, गोपयाली
सिरहड़ के पास, ६ मास का जल, पुरानी तलाई है, हरराज की
लोहने तलाई सिरहड के पास, ४ मास का जल, सिरहड में तलाई
१००, कुएँ ३ मीठे जीस पुर्ते ठहे, लोहनीसिरहड में मीठे जल के

लोइडो तलाई सिरहड के पास, ४ मास का जल, सिरहड में तलाई १००, कुएँ २ मीठे वीस पुर्ते उन्हें, लोइडीसिरहड में मीठे जल के कुएँ १८, तलाई पद्यो जीवारी ५ मास का मीठा जल, मखुरी में जल ४ मास रहता; दलपव की बाव, वालाब राखाइल में ८ मास जल रहता, कुएँ बहुत, प्नादे की (तलाई), विकुपुर बरसलपुर के वीच १२ कोस, बोका चील्की का तलाब ब्तर की श्रीर कोस ३, जल ४ मास रहता, स्तेवपाल का टोमा कोस २, इसमें है। मास जल रहवा; वाखलवाला कीस ३. जिसमें ४ मास जन्न ठहरता है। श्रचलायी विकुंदुर से १ = कीस राएँरी के पास, जन मास ६: नींवा मुँद्रवा की नीइलो १२ कीस. जड़ माप ४ का; मांडाल मांडा मुँहता की, द कोस, प्र मास का जन: कानडियारी कान्हा सीडा की. रायेरी के पास कोस १०. दे। मास का जन: लुडी रामसर विकंपर से कीस...दे। मास का जल।

केलगोत भाटी

विकंपुर में राजपूतों धीर दूसरेकी गाँट में गाँव व कुएँ इस प्रकार र्षे - जसहुर्द्धा के गाँव नेएयड़ा कुएँ १०: सिंघरावों के नारायवासर, भारमलसर, वाढेखार, भीदासर: टाँवरिया मकवाणों के भेना धीर सावरियोवाला गामलियार; भूग कमली के गामबीकर; नेतावत भाटियों के चारखोंवाला गांव नेाया; गहलोतों के सेवड़ा, कुएँ २०, इसमें दे। विभाग हैं गहलावोंवाला गहनावी के छीर पुराहिनीवाला पुराहितों के । से लंकियों के से लंकियों वाला: से म ( माहियों ) के प्रावधी, वजु, कूंपासर, पीथासर व मूलावत। रिवाबीरपीती को जस्वेरा: डाइलिये राजपूरी को गाँव नागरैर के।इर कि डाये पीवे। नाथों के नाथों का कोहर। बड़ी सिरड़ पहने पाहुवी की थी; पीक्षे राव सुरसिव ने अपने भाई ईसरदास की दी। जैद्वंगों के कीलियासर, नागराजसर, गिरराजसर, चिहू, वहदड़ा, जुडियसिवड्।-चारखों के वीन गाँव, देा ता गाडखो के-पंडालेती भीर नेवारा देवा का, और एक वरजांगरा कन्द्रेवा के व एक रतन् चारणां के । सिरहड बड़ो पहले पाहवी के थी, पीछे जसहड़ों के रही, अब मवानीदास के बेटे वहाँ हैं। कुएँ १८, वनाई पार्धी, वाव भाटो दलरत की, कुएँ गहरे पुर्सा ४ पानी बहुत मीठा, वाव दै।य पानी पुर्सा ४ पर पुष्कल व मीठा। वालाव मेवड़ासर, भर जावे ते। बारह मास तक जन रहता है। नीवती में के।हर (रहंट)

३५८ ग्रॅंडियोत नैयसी की स्थात स्, वालाव प्राक्षयोंबाला बड़ा हैं। कोई वा उसे मैमसर धीर कोई

विकुंपुरसर कहते हैं, विकुंपुर से १६ कोस, कुछी में उल पुष्कल, फलोपी से १३ छीर धोकानेर से २५ कोस है।

इसी काल में रायस सरादसेन का पुत्र राव राखंगदे भाटी. पण्यपाल का पोता, जिसको कद्दते हैं कि राव चूँडा ने मारा धा. निप्ता गया। राव रागंगदे की की ने राथ केलण की कप्ताया कि जो तु सुक्रको घर में रक्रो दे। (पूँगल का) गड़ में तुक्तको हैं। केल्य ने प्रपंच के साध उत्तर दिया कि ''वहुव खूय।'' काप पूराल गया, राखंगदे की छी ने कहा कि घारेचा (नियाग ?) की रीति करें। फेल्या बोला कि काज ते। रावाई लेने का दरतर करने का सुहर्त्त है, कल दूसरी रीति भी कर ली जानेगी। विष उस दिन पाट गैठकर रावाई का विलक कराया धौर हाथ व जिह्ना (रीभ सीज धीर प्रिय सायग्रा) से सबको प्रसन्न किया। दो-एक दिन शीवने पर वह अन्तःपुर की देहुड़ी पर गया और राव राय-गदेकी स्त्रीको जुहार कहलाया। राखीने प्रत्युचर भेशा कि मेरे साय तुने जो कील किया या उसको अव पूरा कर। केलग वेला कि ऐसी बात कभी हुई नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसा करने से जगत में सब संबंधी मेरी हैंसी करेंगे और फिर कोई भी मेरे साध संदंघन करेगा। राव की कोई पुत्र नद्दीं दे। उसका वैर मैं लेकेंगा। राणी ने बन देशा कि अब इस वात में कुछ मज़ा नहीं रहा तब बोल पठी कि बहुत ठीफ, मेरा प्रमित्राय भी वैर लेने ही से " था। इस प्रकार राव केलग्र ने पूँगल लिया, फिर मुलवान जाकर सुलैमानकां की नागार पर चढ़ा लाया थार राव चूंडा की मरवा डाला। केलग बहुत वर्षी तक राज करता रहा। दसके प्रधीन

इतने गट घे-

दोहा

पृंगल वीकमपुर पुरा विन्मणवाह मरीट। देरावर ने केहरीर केलग इसरा कोट॥

राव फेल ए के देरावर लेने की एक बात ऐसी भी सुनी है कि साम, केहर का समा माई, देरावर में मर गया वय ४०० मन्त्यी को लेकर राव केलल वहाँ शोक-मीचन कराने की साथा। सीम के पुत्र सप्टसमस ने उसकी गढ़ में न घुसने दिया परंत वष्ट कई सीगंद शपथ व कील वचन करके गढ़ में आया और पांच-सात दिन सकरहा। सहसमल ने कहलाया कि घय जाग्रे। परंत इसने गढ़ न छोड़ा। तब सहसमल रूपसी क्रीधित होकर अपना माल-मता गावीं में भर, गढ़ छोड़कर, निकल गए और सिंध में जा रहे। देशवर फेल्क के श्राय भाषा। चतुपरांत केलक जल्दी श्री मर गया। विकुंपुर, बरसलपुर, मोटासर धीर द्वापासर की सब धरती पर केल साम्राधिकार था। केल साके पैकि राव शेराकी संवान से भूमि इस प्रकार बेंट गई—३६० गाँव पूँगल को सास्तुका । कोई ऐसा भी कहते हैं कि गाँव १५० थे। ७५ गाँव विकंपर के साल्लक: ८४ गाँव बरसलपुर के: श्रीर १४० गाँव हापासर में किशनावत भाटियी की पास रहे। हापासर पाहुवी का कहलाता है। पहले ते जैसलगेर के प्रधिकार में या, पीछे बीकानेर के गहाराज सुरसिंह ने अबर्दस्तो उसको बीकानेर में मिला लिया धीर किरानावत वहाँ चाकरी देने लगे। हापासर वीकानेर से १२ कोस पर है। पहले जैसलमेर की सीमा बड़ी बजाल तक बी जी राखोइर से १२ कोस महाजन के निकट है। किशनावरों के गाँवा की उफसील-हापा-सर, मोटासर, धारवास, राखोद्दर रायमणवाली, बीजल, वाधी. धवन्नासर, आखेवला, राजासर, स्रासर, वेडरण, सालावर, पीठ-

३६०

वाला, मोटेलाई, नागराजसर, लाखासर, मखासर, दराहर, चूहड-सर मेरियोचाला, लाकहवाला, वंच, जगदेवाला, मडण, खोखारण, भावाहर सीर फलाफसा।

राव केल के पुत-चाचा, रिवामल, विक्रमादित्य, घाका, किलकर्य थीर इरभमा चाचा पूँगल में, रिवामल विकुंतुर में राव घा जिसकी सतान घरड के भाटी हैं, घाका को राव चालू रिवामलेत ने मारा, उसकी सतान सेदा सरिया भाटी, इरभम की सतान इरभम भाटी जिनने गाँव नाकवा थीर सरनपुर हैं। कलिकर्य की सतान क्यानि गाँव में भीर विक्रमादित के चैराज परिवारों में हैं।

राव चाचा फेल्रण का पृगव में पाट बैठा। राज फेल्रण के जितने गढ लिये डनमें से बिल्रुपुर रियमल फेल्रणित को दिया। राव चाचा फे अधिकार में इतने कोट खे—पूँगल, केहरोर, मरोठ, मगलनहण और देरावर। चाचा के पुत—राव बेरलल पूँगल फी गही पर, रावत रिण्यार को भाईवेंट में देरावर मिल्ला। चलने परसलपुर का नया कलाया यसाया। कुमा, महिरावण रावत रिण्यार के पुत देरावर में न ठहर सके क्योंकि वह सारे सिप देश का नाका है, इसलिए बिल्रुपुर में नेत्रस्त के व्यक्ति वह सारे सिप देश का नाका है, इसलिए बिल्रुपुर में नेत्रस्त क्योंकि वह सारे सिप देश का नाका है। इसलिए बिल्रुपुर में नेत्रस्त क्यों से वह सारे सिप देश का नाका है। इसलिए बिल्रुपुर में नेत्रस्त के वो प्रायो । अब नेतावत माटी कही हैं। रावल ल्याकर्ण ने देरावर लिया तमी से वह नार की सल्यों के सारी की हुए रोजकर प्रयने पास रक्ता और इतना दान दिया—

"दुच मिरिचदन प्रदार वरजल वब मोबाहल। सेर एक सोवन्न पत्र रूपक मालाहल।।" "वार जूच नर महिए चादर पट बारह। स्वार जूच नर महिए चादर पट बारह। "आदियाँ राव हुवसी भुवय, लाभप्रम्म सीभागतुष्का वैरसल द्वाय मोडावियो, चाय इतै चावमा सुग्र ॥" "सीदे समीन वारहट वैरल समीन राय। जातै जग जासी नहीं दृहा वये पसाय ॥"

( वैरसल के पुत्र—''सेरोा राव तिलोकसी, जागाइव जगमाता। वैरागर रा डोकरा, एक एकह भाव॥'')

विकुंदुर राव फेलवा के दूसरे दुन रिवायक ने वाया था। वसका पुत्र गोपा कपूत हुवा तब राव गोखा ( पूँगल ) के पुत्र दूरा ने विकुं-पुर वससे छीन लिया। राव हरा का पुत्र राव वरसिंह हुमा जे। धूंगल धीर विकुंदुर दोनों टिकानों का स्वामी था। वसने वड़ी बड़ी सब्बाइयों कीं। राव वरसिंह का कवित्त—

पंचसहस में गरें खहस पंचह धमधारें
पंचसहस पेसरें किये फंयड़ें करारें।
रैवारी रवड़े। फिरें कामें पड़दारें राड़ें
गाग मोकली चिच भादियां करारें॥
गाइड़िगर स्रोवड़ कीटड़ें छड़िटबा सिक्यें।
गारहर लगे। जू मेहबा त्येंतु तारव प्राथिगे।
कहकड़िया कवालियां कल्लगागि किरमार्थों
कम्मलों गारिया पूर जिरहों कमाजों॥
रोड़ीयां खुंदवें। पसी घर पाये हैमर
पूपर रीजरचह क्यां वाची रिवासकर।
सरवाय साह सीमाय घर कृषिये टीर्ला
रविस्थों पूरती राजहर भमवर्ष जगाताल जगाविया।

राव परसिष्ठ का पुत्र राव दुर्जनसाल विक्नंपुर का स्वामी हुमा। वह सोलगिरे स्वींवा का दोहिता घा धीर मोटा राजा ( उदयिन्द्र ) उसकी पुत्री पोहुपावती (पुष्पावती ) को व्याहा घा जो मोटे राजा के जेषपुर बहाल होने के पूर्व हो मर नई। राव दुर्जनसाल के पुत्र—राव हुगरसी, स्रजमल, मवानीदास, सुरताय धीर रायमल।

राव हुगरसी-विकुंपुर का स्वामी वहा ठाकूर हुआ। उस वक्त मोटा राजा फनोघी में रहता वा बीर देश में दाव भी पट्टत लगता था। घोडे के सीदागरी की एक सोइयड फनायी की झाती थी, राप इगरसी ने भपने माई मवानीदान की भेजकर सीदागरी की बुलवाया और उनसे दाण चुकाकर आगे दिदा किया । माटे राजा ने चनकी रचा के निमित्त अपने आदमी मेजे थे, धनके सुपूर्व करके भारी भवामीदास पीछा फिरा धीर बांडवसर में बाकर रतरा द्या । वहाँ राव वैरसी जैक्षवत व चसके साधियों ने भवानीदास की मार हाका । राव डुगरसी कुछ न बीला, परतु मीटा राजा माटियों से हरेल्डाड करने श्रीर उनकी बुराई करने लगा. ( उनका गाँव ) वालेसर लूट लिया तव राव डुगरसी सव केलया माटिया की इकट्रा कर ढाई हजार सेना सहित ईंडल में राव के वालाव पर झाया। मोटा राजा भी पाँच-सात सी बादिमिया की भीडमाड लेकर भाटियो पर चढ घाया. स० १६२७ के आश्विन के अब और कार्तिक के प्रारम में यह हुआ, विजय भाटिया की मिली। भाटियां की तरफ बरसलपुर का स्वामी राव गडलीक मारा गया धीर राठाडी के भी कई मनुष्य रोत रहे। मोटा राजा द्वार खाकर फलोवी स्राया स्रीर भादी वहीं से फिर गये। राव हुगरसी के पुत्र राव चदयसिंह पाटवी, बलुची व सम्मा ने पूँगल के राव ग्रासकर्ष की मारा था।

षदयसिष्ठ ने सम्भा की, बहुत साधियों सिद्धित, मारकर वैर लिया। मेहबे तलवाड़े पर भी कुँबर पदे चड़कर गया था परंतु वहाँ धार साई धीर उसके बहुत से आदमी मारे गये। हंगर का दूसरा येटा देवीदास था।

राव च्ह्यसिंह के पुत्र—स्रसिंह पाटवी, ईसरहास, धर्जुन धीर कपरा। ईसरहास स्तिरह में रहुवा था। सं० १६८५ में जब भाटी वस्ता फलेग्यों का हाकिम था तथ उसने ईसरहास की मारा। उसके पुत्र रचुनाथ, हाथी, नाष्टरखान, खखमीदास, पूरा, सहसा, कर्ये जिसकी विक्रमादिस्य के पुत्र अपखदास ने गारा, रासा (धीकानेर नै।कर है।कर वीठखोत के पास जा रहा, वह स्थान थय उक्त रासे का गुड़ा कहलावा है जहाँ पाँच सी सात सी पर को वस्ती थी), बाप खीर सबस्तिंह, धर्जुन, कचरा च्ह्यसिंहोत (बीकानेर का चाकर मोहल में रहता था)।

राव सूर्सिंह (वा सूरजिसंह)—विकुंदुर का खामी हुया।
यह बड़ा निर्भय राजपूत या। इसने बढ़े-बढ़े काम किये। एक बार
जव नागोर की जागीर सेाइबतर्ज़ा (सहाबतव्रॉ) के यी तथ यह
धीकांनर, नागोर व कनोधी के बहुत से मनुष्य लेकर चढ़ माया।
राव स्ट्रांसिंह दो-बाई सहस्र मादमियों के साथ सीधा वाप वाकार
खदरा। वव कलोधी के हाकिम मुँहवा जगलाख ने मम्परस्य होकर संधि
कराई। संग १९६२ में दलपत के पुत्र प्रच्यीराज घणीरार के
गासी हीमा के माटियों के बीले बड़े हुए यो कसी समय राव वदवसिंह
व उसके पुत्र मल्लू के बीच बीमवस्य हो गया। वव बल्लू विकुंपुर
छोड़कर कर में पर्यंच के पास था रहा। वहाँ पोकरख के थाले पर
रहनेवाल माटी हुगाँदास सेमराजीव, भाटी हारकारास और एका,

३६४ गुँहबीत नैवसी की स्यात

हंगीर धीर राव सुरसिंह सहित सब भाटो घाये। वहाँ पर वह भाया तो दुर्गदास, द्वारिकादास, रघुनाय, एका धीर विक्रंपुर जैसलमेर का सारा साथ दीड़ा। फलोधों से १५ कीस परे भागिलियों के गाँव मुंहेलाई में जाकर हेरा दिया: जहाँ दर्जनसाल का प्रत्न रोदसी रहता या । उसने इनको देखकर दोल यजनाया । राव प्रध्वीराज घरीराज ने भी शक्ष सँमाले। लढ़ाई होने लगी जिसमें राव सरसिंह अपने पुत्र बल्लू समेत मारा गया थीर माटी द्वारिका-दास. दुर्गदास. रघुनाच व पेकरख के साथ भागा, हमीर व मधुरा न्द्रे। आदमी राव सरसिंह के साथ काम माये। राव सरसिंह के 'पुत्र-चल्तु पिता के साथ मारा गया, उसका बेटा फिरानसिंह और किशनसिंह का कुशक्षसिंह । किशनसिंह ने सं० १७२१ पीप बदी २ को ननेज से आकर राव विदारी की मारा फिर देजसी ने किसना की मार शला था। किसनसिंह के श्रतिरिक्त त्रयागदास, मेाहनदास, विद्यारीदास, चंद्रसेन, दलवत और खेतसी राव च्ह्यसिंह के पुत्र थे। प्रयाग का पत्र पत्ता। स्रसिंह के पीछे मेहनदास की विकंपर का दोका दिया गया । मीहनदास की पीछी उसका पुत्र जयसिह राव हुमा परंतु सं० १७११ में विहारी ने गड लिया। जयसिंह का पुत्र मालदेव था । विद्वारीदास कई दिन ते। वीकानेर चाकरी करता रहा फिर रावस के बाहानुसार इसने जयसिह से विक्रुंपर ले लिया। वह कुछ प्रालसी साधा। स० १७२१ के पैष बदी २ की विद्यारी का पुत्र ब्याइने गया घा, पोछे गढ में थोड़े से भादमी ये तब भाटो किसना ( बल्लुओत ) ने ननेऊ से दसेक बाइमियों सहित प्राकर विहारी की मारा। विहारीदास के पुत्र राव जैतसी और गजसिंह चंद्रसेन का पुत्र जगरूप: दलपत साहबदे के पेट का जैताबते। का -भानजा घा।

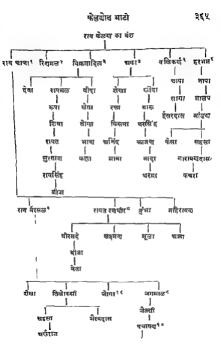

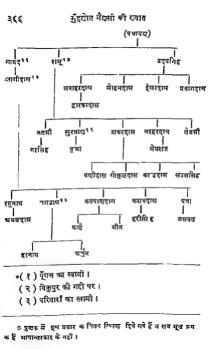

- (४) इसके वंशज शेखा सरिया भाटो, व्यका की राव नाथृ रियमलीत ने मारा।
  - (५) इसको यंशज तथाछो गाँव में हैं।
- (६) इसके वंशज हरमम भाटी नाचये, सरनपुर, खरड़ चीर फोरबे में हैं।
  - ( ७ ) बरसलपुर वसाया ।
- ( ८ ) देरावर भाई-चेंट में भिक्षी थी, सतान नेवायत भाटो । विक्रंपुर के गाँव नेाखसेवडे में ।
  - ।वक्षपुर क नाव नावस±रङ् म । (-६) समक पाहक खिया पर्दत जगमाल की सृद्ध डोने के
  - याद यहाँ तुकोँ का अधिकार हुआ।
    - (१०) राव वावा की बेटो ब्याहा।
  - (११) गोयद की कन्या सुजानदेवी राजा स्रसिंह (मार-बाह ) के साथ ब्याही गई थी।
  - (१२) वडा राजपूत, जोधपुर रहता या, बॉक्सवाड़िया गाँव १८ छड़ित पट्टे या, स०१६-६१ में मोहबतल्यं के पच में काम फाया।
    - (१३) चॉदरख पहे, देशलसायाद में मेशहबतख़ाँ के काम काया।
  - (१४) राव चद्रसेन (मारवाड़) का सुसरा, रायो सेाइप्रा का पिता।
  - (१५) ओषपुर का नैकिर, मेड्वे का गाँव राजीर पट्टे में या।
  - (१६) माई-बेंट में कोइरोर की जागीर धाई, बरसलपुर में भी फ़ुछ भाग था। बड़ा दावा छुगा। सरने पर केइरोर हुकों ने चे लिया।

३६⊂ सुँहधोत नैवसी की ख्यात

वैरसल पाचावत का रंश—वैरसल के पुत्रग्रेसा तिनोंकसी श्रादि तिलोकसी के बेटे सहसा श्रीर कैरवदास ै। सहसा का बेटा श्रस्टैराज।



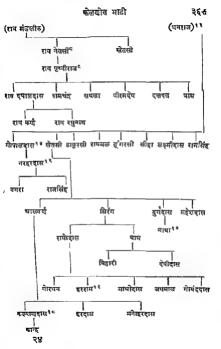

ताने बीजी त्यार, बेहरी हीसी बैरउत ॥" (१) मरोठ का स्वामी था. भैरवदास के निस्सतान मरने पर

(१) मरोठ का स्त्रामा या, भैरवदास के निस्सतान मरने पर जैसाने मरोठ ली।

(२) पूँगल का स्वामी, एक बार इसकी मुगल पकडकर मुक्त-सान की सरक लेंगये थे, राज बोका ने इहडाया।

(३) पूँगल का स्वामा । (४) वरसलपुर का ठाकुर, तुकोँ ने मारा।

(४) वरसलपुर का ठाकुर, तुका न मारा

(६) बरसलपुर का ठाकुर।

(७) वरसलपुर का ठाकुर, स॰ १६२७ में भीटे राजा (बदयसिंह) के साथ कुडल में लडाई हुई वहाँ मारा गया।

इयांसह ) के साथ कुडल में खडाइ हुई वड़ी मारा गया । ( ८ ) दरमलपुर का स्वामी, समियाये में बलाचे† ने मारा ।

( - ) बरसलपुर का स्त्रामी। ( १० ) जोषपुर में फनोधी का गाँव सेहाकीर पट्टे।

(११) ध्रपने पिता सींवा के साथ काम ब्याया।

(१२) सञ्जाधा पट्टे।

(१२) सम्बन्धा पट्टा

( १६ ) राय मालदव का नीकर, विकुषुर कोहर यहुव से गांधी सहित जागीर में था। फलाधों के घाने में रहता था। पूँगवपति राव जैसा में चार्डा गाँव लूटा तब उसने याहर करके उसकी पाहला के पास जा लिया। जैसा, पृष्यीराज भीर भीज की मारा धीर लढाई जीती।

(१४,१५) मटनेर काम आये।

( १६ ) जीधपुर बास । ( १७ ) राव सत्रसान के साथ काम धाया ।

(१७) राव संज्ञान के साथ काम भाषा। (१८) बाकानेर निज्ञास, नायूसर घासू पट्टे।

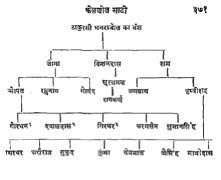



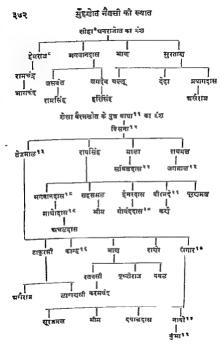

- (१) खोंदासर पट्टे। (२) नामासर पट्टे। (३) सीदाख पट्टे। (४) बोघपुर नै।कर मेदाकोर पट्टे।
  - (५) जांमेला पट्टे। (६) जोधपुर नौकर चीनगावाह पट्टे। (७) इडफे में मारा गया। (द. €) सटनेर में काम ग्राये।
  - (७) इडफो में मारा गया। (८, €) भटनर में काम ग्राय
- (१०) योकानेर में निवास, सोवाधिया पट्टे। (११) रोखा के बंग्रज ग्रेसावत भाटो, पूंगज में द्वापासर के

साब १४० गाँव वेंटा लिये।
(१९) किसना की संवान, किसनावत माटो घोकानेर की
पाकरी में रहते थे। जब फजोघी मेटे राजा की मिली तब पोडे
नाम के वास्ते भाषी कलोघो फिछना की वी वाई।

(१३) यहा प्रवाद पञास्याचा राजपूत या ।

(१४) प्रच्छा राजधूत, खारवा से चूहदू सर में रहता है।

(१५) खारवा रहै। (१६) जीवपुर महाराजा का नीकर, सं० १६⊏५ में मेड़ते

सा मीडिटिया गाँव पट्टे में बा। (१७) जेायपुर नीकर या, सं०१६५ ट में पाँच गाँव सहित नीठ-

योक पट्टे में बी, राजा स्रिसंह ने वेजमाल के साथ इनकी भी मारा।

(१८) सं० १६७७ में कोषपुर रहता था, चामू सावरीज पट्टे में यी।

(१६) जीधपुर नीकर।

(२०) किरानाववे। में मुरितया, रायमतवाती राखोर में रहवा था।

(२१) जांगपुर नीकर, सं० १६५-६ में १४ गाँवी सहित कालाणों पटे।

(२२) द्वापासर में रहता था।

(२३) दहेरे भाषाहर में रहता या।

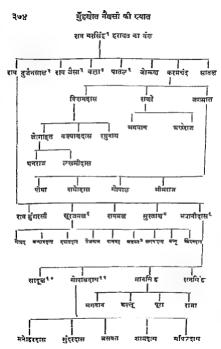

- (१) पूँगल, विकुंपुर देशनी का स्वामी।
- (२) विक्वंपुर का स्वामी।
- (३) पॅंगल का स्वासी।
- (४) फिरड्ड फ्रैर बार के बीच रहता घा, वस स्थान की कड़ा की कोडडी कहते हैं। एक धार राव जैसा कईं गया था, पोछे से कड़ा ने पूँगल पर श्रविकार कर लिया, फिर कह जस्दी ही मर गया और पूँगल का टोका वसके साई पातल की हका।
- (५) इक्षः मास तक पूँगलाको गही पर रहा फिर जैसा ने पूँगलापोडी ली। पाचलाको संवान नेसकडे में है।
  - (६) जोधपुर का चाकर, विकुकोहर पट्टे (
  - (७) जेशपुर का चाकर ननेऊ पट्टे। सं० १६६३ में काम
  - प्राया। (द) मीटे राजा का चाकर, फलोधी की गैरिये बेरीं, वस वक्
  - काम द्वारा ।
  - ( ) सिरहड़ में रहता था, पीछे लेवा के मामले में सं० १६२५ के खगमग मोटे राजाने फलोबी रहते मारा।
    - (१०) राजा रायसिंह के साथ काम आया।
    - (११) सिरइड में रहा, पाताक्त में नाल के पास मारा।

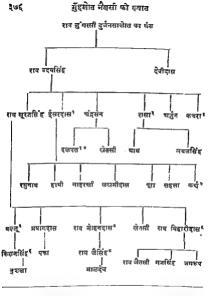

<sup>(</sup>१) सिरडवासिया पट्टे में या, सं० १६८५ में भाटी यस्ता ने मारा।

<sup>(</sup>२) विक्रमादित्व के गुत्र राव अचलुदास ने मारा।

- (३) बीकानेर का चाकर बीठणोक के पास जा रहा। प्रव तक इस स्थान को रासाका गृहा कहते हैं। बस्ती घर ५०० तथा ७०० की सदा रहती थी।
  - ( ४ ) योकानेर का चाकर, मांडाल गाँव में रहता था। ( ५ ) अपने पिता सुरसिंह के साघ सं० १६ ८२ में मूंडेलाई

की लड़ाई में मारा गया। (६) ननेक से चड़के राव विहारी की मारा फिर तेजसिंह ने किशासा का काम समाम फिया।

(७) सुरसिंह भीर वस्तु के मारे जाने पर विक्रंपुर की गद्दी यर धैता हा ।

(८) भोहनदास के नरने पर विक्षुंपुर का टीका हुआ था.

सं० १७११ में विहारीदास ने गढ जिया।

( - ) पहले के कई दिन बीकानेर चाकर रहा. फिर रावल के हुस्म से विक्रंप्र लिया। भना, परंतु दीका सा ठाकुर या, सं० १७२१ पीप यदी २ की बिहारी का पुत्र व्याहने गवा, पीछे गढ में धोड़े से मनुष्य रह गये ये तब साटो किशना में ननेज से आकर १० प्रादमियो सहित मारा ।

(१०) साहिबदेवी का पुत्र, जैवावती का भाजा।

राव जैसा वरसिंहोत (पूँगल का स्वामी )—इसके दंशज जैसावत भारो कहलाते हैं। जैसा वडा वाँका राजपूत हुआ, वसने मरोठ भी ली भी भीर २२ छड़ाइयाँ जीवीं, धंव में मुनतान की भीज से लढता हुआ मारा गया। राव मालदेव गाँगावत ( जोघपर ) ने प्रहोस-पटोस के सारे राज्यों की घर दगया था। पूँगल पर भी उसकी सेना प्राई। चाडी का ठाकुर राव मास भाजराजात कटक के साथ था। उससे भगडा कर जैसा चाड़ी गाँव पर चट गया, वहाँ तीन लढाइयाँ जीवीं—एक में शव प्रवीराज भीजराजीत के चाही के रोड़े में मारा। गाँवकरण का स्वामी कला रतनावत पाता. वत की साथ सहित रिव्यमलसर के पास जा लिया, लडाई हुई जिसमें कछा को धायल कर (जैसा ने ) गिराया खीर उसकी एक आंद्र भी फूट गई। आगे राव ( मालदेव ) का पोष्ठकरण के याने का साथ लेकर राव भोजराज का बेटा राख धीर भाटी धनराज केलय-क्नोधी के घाने के-दोनी प्राते थे, धनकी बीकानेर के गाँव लाखासर के पास आ द्वाया, लडाई हुई राख भोजराजीत क १७ झादमी मारे गए झीर राख निषट घायल हुझा परंतु मरा महीं। भाटो धनराल को माटियो ने बचा लिया। यह लडाई भी जैसा ने जीवी। ऐसाभी सना जाता है कि राव जैसा कितने एक दिन जीयपुर राव मालदेव के पास रहा या और सेडवे के पट्टे का गाँव रायग्रा उसके पट्टे में था। वह पातावती का भांता था. कुछ काल चोटीले भी रहा । उस वक पातावर्ती ने उसकी वहें ग्राहर से रक्खा था। गीत राव जैसा का— ''श्रम मागा कलह सील सब अघ कै, असुर घडाँ चारंग चढ एम। जो जीवीजे है। सालिया, जै मरजे ही जैसा जेम ॥" विकंपर के स्वामियी के इसरे राज्यों से संवध-

राठोडों के साध-

राव चंद्रसेन ( जीवपर ) राव हंगरसी की बेटी ह्याहा । मोदा राजा ( स्दयसिंह ) राव दर्जनसाल की वेटी हरसाँ की परणाः भारो जगमाल सीवायत के यहाँ च्याह किया. भारो जयमस

फलावत की येटी स्वाहा ।

बीकारोर को स्वाधियों के साथ संबंध--

राजा रायसिष्ठ भाटो भवानोदास को घेटी जसीहा व्याहा । राव सरसिष्ठ राव आसमार्थ (पॅगलिया) की बेटी ज्याहा।

भाटी तैजमाल किशनावत की वैटो परवा।

राजा कर्वसिंह माटो सदर्शन मानसिंहोत सिरहिया की येटी व्याहा ।

कहवाशें के साय--

महासिष्ठ मानसिष्ठीत राव श्रासकर्श पूँगलिया की वेटी ब्याहा । माधासिह राव इंगरसी विकंपरवाले की बेटी ज्याहा।

( पूँगल के ) राव जैसा बरसिंद्वीत का वंश राव वान्द्रा राव शासकर्षे र रामसि ह शासिंह स्राम् राव जगदेव नारांयखदास सुरताख किशनसिं ह गोकुबदास संगार राजिय ह जैसा माटो—फेइर (रावल) के पुत्र कलिकयें के बेटे जैसा से राारा चली, जो जैसा माटो कहलांव हैं। जैसे जेसलमेर छोड़ के फलोघों के किसी गाँव में नहीं रहे, एक बार किरहड़ के पाम था वसे थे। वहाँ मूल नचत्र में जनमी हुई राष्ट्री लच्मी को इरम्म के यहाँ चसके निम्हाल मेज दी चीर जीसा मागोर के गाँव माउड़े में गया। वहाँ गढ़ बनवाया थीर रखा के निम्च धपने धादमी छोड़कर वह चिचोड़ में रायाओं के पास जा रहा। राष्ट्रा कुमा ने चलको १४० गाँव सहित महा सोलंकीवादा वाष्ट्रा पट्टे में दिया। वहाँ बसने रामदास मावह्य के वाप को मारा। एक बार उसने दीवाय से कहा कि धाप कहें वो में दरगाह (पादशाही खिदमव में) नाकर जेसलमेर की घला पहुँचाऊँ। राधाओं ने रुखसत दी, वह दिल्ली जाकर दो माय वहाँ रहा धीर वहीं नरा। राष्ट्राओं ने रुखसत दी, वह दिल्ली जाकर दो माय वहाँ रहा धीर वहीं नरा। राष्ट्राओं ने उसले पत्र वी वहती वह सिंदी के स्वास्त्र के राह की पढ़वीं नरा।

(१) पूँगल का स्तामी, जैसा को तुकों ने सारा वद कान्ह भी कैद हो गवा वा। राजा रावसिंह ने बादग्राह से धर्क कर छुड़ाया।

(२) पूँगल का स्त्रामी। सन्मा बन्नाच पूँगल पर चढ प्राया तव प्राप्तकर्षे गढ से निकचकर नगर के बाहर भैदान में उनसे लडा स्त्रीर चटन राजपुर्वे सहित मारा गया।

(३) राव मान सोंवाबव का बेाहिवा, सं० १७२२ में राजा कर्य (बीकानेसे) ने इससे पूँगन छीन ली।

(४) स॰ १७२२ में बीकानेरवालों ने मारा।

तार्ये का पट्टा १४० गांव से दिया। भैरवदास की वसी नागोर के गांव भावड़े ही में थी। वत्तोची ने वहाँ के गी, श्रीस झादि घेरे। भैरव दनसे जा भिड़ा और लढ़ाई में, ४० साथियों सहिव, मारा गया। शाये का पट्टा राखा ने उसके पुत्र झचलदास की दिया। भाउड़े में बसी रङ न सकती थी तब राखी लच्मी ने राव स्ता। (मारवाइ) से सम्बं कर वसी के बास्ते गांव वेपवृहाँ दिलवाया। वसी वहाँ रहती और अचला सेवाइ में रहता था।

हम्मीर माटी--हम्मीर देवराज का थीर देवराज मूलराज का पुत्र था। यह जेसलमेर के चाकर हैं। नरा क्रजावत, क्रजा किशनावस कीर किशना चूंडावत, कागे का हाल मालूम नहीं। जैसलमेर के ४ भारी प्रधानी में एक हमीर मारी थे। जब मादियी का अधिकार पेकरण पर या तब बहुत से इमीर भारी कैर पहाडी के बद्दाले पर रहते थे। इनका एक गाँव, जेमल मेर से ४ की छ. मछवाला जैस्राणे के पास है। सञ्जा रायमलीत, मधुरा इराउत श्रीर साना शिवदासीत का एक गुढ़ा (छोटा गाँव) कर पहाड़ी के पास या, जहां राव पृथ्वीराज असीराज दलपतात राव उदयसिष्ट बाधा-वत के बैर में सं० १६८२ में इनके गाँव सार के एक लडक गीवें ले चला। राव सूरसिंह, बल्लु, हम्मीर, पत्ता, मधुरा, माना पोकरण का संघ बहारू हो पीछे लगा, मूंडेलाई में मांगलियी के यहाँ जाकर ठहरे, वहाँ पृथ्वीराज कपर आ पड़ा, लड़ाई हुई छीर राव सूरसिंह वल्लु मारे वए, मञ्जूरा भी काम जाया श्रीर पत्ता ग्रत्यंद घायत्र हुमा। समुरा हरावत के पुत्र —जागा भीर रतना: कांघल शिवदासीत का वेटा देवराजः रायमल के पुत्र शका, पत्ता, इरचंद, रुपसी; माटी दुर्गदास सेवराजात, सेवराज बोरमदासीत। रंगीर की संवान-

मुँहखोत नैयसी की ख्यात ३⊏२ ें मलराज के प्रत्र देवराज का वेटा हमोर, हमीर का लूबकर्य . लगर्नण का सत्ता . सत्ता का अर्जुन , अर्जुन का सावत . सावत का सीहा<sup>\*</sup>, धीर सीहा का पुत्र रायपाल<sup>°</sup>। चलराज मारतसी कियनदास बासा राणा जेवमाळ<sup>९</sup>० मुरतान रामदास नासिंहदास सल्डदी द्वारसी ठाकुरसी सुनैन<sup>१५</sup> नारायखंदास<sup>६०</sup> योगोल्लास<sup>६</sup> रूपसी<sup>१६</sup> राघोदास ३३ वेग्सीदास ३॥ कॉन्ह दवांखदास ६ जगनाय २३ द्यीतरदास १ का तिहर १ मगवानदास १३ वर्ष दीसिंह १२ वेजिसि ह सिंह १६ जगग्राय १० प्रचायस १० महेरादास १९ जमवंत मोहनदास १९ वरुलू ३०

पृथ्वीसम

रामदास

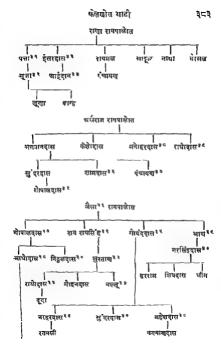



- (१) इसकी सतान जीवपुर दर्शर के चाकर।
- (२) राव रखमल को साथ चित्तौड़ काम ब्राया, इसने राव को बचन दिया था कि में अन्नपको साथ प्राय ट्रेंगा।
- (३) राव योकाका मोहिलों के साथ युद्ध हुमा जिसमें मारागया।
  - (४) वीकानेर राव लूककर्य के काम झाया।
  - (५) मैात से मरा।
- (६) राव मालदेव का नीकर, खींबसर थीर नागोर के गाँव घटबड़ा क्षेजड़बा पट्टे में थे, फिर राव चंद्रसेन के पास रहा। जन राव चंद्रसेन वे माटे राजा से कनोधों में युद्ध किया वन रायपाळ खटकर मारा गया।
  - ( ७ ) राजा मगवानदास सळवाहे के पास रहता था। वहीं मरा।

(८) वडा राजपूत, वादगाही चाकर था। स० १६६६ में वसी रखने की खेजड़ता पट्टे में रहा। स० १६६८ में राजाजी के साथ दिचय से गुजरात में होकर भाया जिससे पादगाइ नाराज हो गया। स० १६७१ में जीयपुर चाकर हुआ और दूधवाडे का पट्टा पाया।

- ( ६ ) सं० १६६७ में जीवपुर नीकर हुमा धीर छोछवी पट्टे में दो गई। स० १६७८ में २४ गांव सिष्ठत मादराज्य मिलो। सं० १६८२ में भादराज्य छुट्कर छोलवी ही रही। सं० १६८० में जालीर की गीजदारी दो। सं० १६८१ में ट्रक्सनत व पट्टा जतरा तब दूधबाड़े धनती यसी जठाकर बारें गाँव में गुडा बाँधा। सं० १६८१ जेठ सुदी ११ को राव चाँद बांधात मेहबचा, जी मेवाड़ में रावाजी के पास मौकर था, पढ़ खावा और दवाजदास की मारा।
- (१०) पश्चले तो गोपालदास के पास था। सं० १६८० में जन दयालदास की दुधवाड़ा दिया वय बोलनी इसकी मिली थी। स० १६८३ में छोडकर राव धमरसिंद के पास गया, सं० १६८५ में वापस बाने पर भादराज्य का पट्टा राजसिंद के ग्रामिल निला था। वे दोनी परस्पर लड़े धीर राजसिंह ने भादराज्य की गड़ी में छीवरदास की मारा।
  - (११) पहले छीतर के साथ सादराजुण जागीर में था, सं० १६-६६ मे ४ गॉव सहित समदोला पट्टे में मिला।
    - (१२) स०१६-६२ में ४ गाँव सहित खेजद्त्ता पट्टे में घा।
    - ( १३ ) दयालदास के साथ काम झाया।
  - (१४) राजा मानसिंह का वाकर था, उसके मरने के पीछे जोषपुर रहा। सं०१६७३ में मेट्दे का गाँव कुटकी पट्टे में था, सं०१६७६ में छटा उच पीछा राजा मानसिंह के पास का रहा।
  - (१५) से।जब का वापारी गाँव ३ गाँवीं सहित पट्टे, सं० १६५१ में जीवपुर का गुढ़ा मिला। बड़ाराजपूत था।
  - ( १६ ) स० १६६७ में सेन्जित का गाँव रीवडी पट्टे, सं० १६७७ में मल्हार पाया।

- (१७) पहले वे। दयालदास का नौकर घा, स० १६७३ में मेडवे का गाँव दोढोलाई पाया, स० १६८५ में जागरे से ज्ञाता हुआ मात्रा गया।
  - (१८) स॰ १६७४ में खींबसर की येरावस पट्टे, स॰ १६८४ धारकनाय चैकिको पाया।
- (१८) राव दलपतिसह ( वीकानेर) के पास या, जब इलपत की वादशाही खेना से लंढाई हुई खीर वह भारा गया वन मेाइनदान भी जावी गोपालदासेल के साथ काम आया।
- (२०) स० १६७४ में जालीर का खारा नरसाया पहे, स० १६७७ में तुवरों श्रीर मेडते की चेखा वासर्यी थी।

१६७७ म तुवरा चार महत का चाला वासवा था। (२१) स० १६७४ में जालीर का सेरावा या, स० १६७७ में

- जैतारण का नीलांबा भीर स०१६८० में भेडते का चौकडो पटे रहा। (२२) स०१६७७ में जालीरका साइना गाँव ५ सहित पटे,
- स्व १६७% में विभरवों की मुहिम में काम श्राया ।
- (२३) स० १६७० में मेडते का घोडाहट भीर जानीर के ३ गाँव पट्टें में घे।
- (२४) स० १६६७ में ५ गाँव सहित चेपडाँ पट्टे, स० १६७६ में पट्टा जन्त सुम्रा तब शाहजारे खुर्रम के पास जा रहा भीर पूर्व में मरा।
- (२५) स॰ १६७२ में चौवासर, स॰ १६७५ में जैतारण का महसिया थीर स॰ १६⊏० में मेडते का माणकियावास था।
- का महासया धार स० १६५० च नव्य का नायाकपावास था। (२६) पहले ते। पृथ्वीराज पातावत के पास था, स० १६४१
- (२६) पहल ता पृथ्याराज पाताबत के पास था, स० १६४१ में माटे राजा का नीका हुआ और दांतीवाडा पाया। जैसा की पूछ प्रधानों में होती बी, स० १६४६ में लाहोर में मरा।

(२७) राजा रावसिंह फी खेड़ जीवपुर चौकर हुमा। सं० १६५२ में दांतीवाड़ा, सं० १६५५ में सोजन की चंडावळ धीर १६५६ में २ गाँव सहित खेजड़जा पट्टे था।

(२८) वड़ा राजपूत, खेजड़ता पहें सं० १६६६ में भोतावी धीर भॉगेसर मिले। बादशाही दरबार में वकील होकर रहता था। सं० १६८० में भरा।

(२८) सं० १६८७ में भागेसर पट्टे।

(३०) सं० १६६७ में बोलाड़े का फूंपड़ायस, सं० १६७४ में जालोर का रेवता और सं० १६७० में लवेर का नोद्यापट्टे में या, छोड़ के भावसिंह कानावत के पास जा रहा।

(३१) सं० १६६० में धीपाड़ का वाड़ा पट्टे, सं० १६६२ में

मांडवे में काम प्राया।

' (३२) सं०१६६ ∉ संसूरजवालयी और सं०१६८० में धवाकी सिलयी पट्टे।

( ३३ ) सं० १६७४ में वीलाड़े का गाँव श्रस पट्टे।

( ३४ ) सं० १६८६ में सुड़बी पट्टे ।

( ३५ ) सं० १६५२ में बीखाड़े का जैवीबास पट्टे, सं० १६७१ में भारो गेर्यंददास के साथ काम प्राया ।

( ३६ ) सं० १६७६ में भावी गोयददास के पच में लड़कर पूरे लोह पड़ा, सं० १६७२ में जैवीवास का पट्टा कायम रहा, सं० १६८२ में मरा।

( २७ ) सं० १६८० में मामेखाई बीर सं० १६€२ में जैतीवास पट्टें।

(३८) सबलसिंह राजावत के पास रहता था।

(३-६) स० १६५० तेजा का राजला पहे, स० १६५४ में बोजा-सासयो हो, स० १६६१ में छोडो। मेड्डे में भाय नेयोदास राजा प्रयामक्ष का फीजदार या, कान्डदास के लोगों ने सल पर दोप स्वाया जिससे राजा अप्रसन्न हो गया। जन राजाजी देश में बाये तो इन्होंने भाया थीर नेयोदास को मध्दभली (महस्मदभली) द्वारा दरवार में बुलनाया। नकीन पुकारा कि वेयोवाई और मायोदाई छुद्दार करती हैं। ये दोनों छोडकर किशनसिंह के पास जा रहे। ई० १६७० में पोछे जोयपुर बाये, भाया की ३ गाँव से छुद्दर पहें में दिया। स० १६७६ में जोयपुर का शिकदार रहा था।

( ४० ) स० १६७७ कुहर पट्टे, स० १६-६२ में सांबलता छीर कप्रिया पाया । ( ४१ ) माघोलिंह कलवाहे का चाकर, अजनेर काम छाया । ( ४२ ) स० १६७२ में ४ गाँव से मोबेलाव पट्टे, स० १६७३ में मैडते का गाडाखा, १६७८ में गर्जसिंहपुरा और १६८७ में ४ गाँव से वॉम्लवाडिया पट्टे । ( ४३ ) मेबाड का नीकर पुर का परगना पट्टे । ( ४४ ) मेबाड का नीकर । ( ४४ ) मेबाड का नीकर । ( ४६ ) करमसेन के साथ की लड़ाई में मारा गया । ( ४७ ) करमसेन के पसा । ( ४५ ) करससेन के पसा ।

(४६) फळवाहा प्रवापसिंह के पास पूरव में मारा गया। (५०) राठीड ससर्वत डुगरसोंहोत के पास था, जसवत के

धराया ।

साथ भारा गया।

## पचीसवाँ प्रकरण

## जैसा कलिकशित का वंश

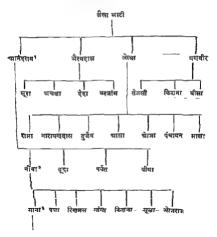

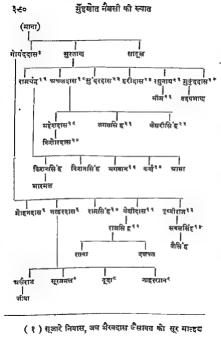

सार निया।

- (२) राव मालदेव का नौकर लवेरा पट्टे. वहीं रहता था। इसके फटाई सदा चढी रहती श्रीर पाकशाला चलवी ही रहती थी। शैरग्राष्ट सूर के साथ रात मालदेव की लड़ाइयों में घायल हुआ तव चाकर उठाकर घर लाए, पोझे काम आया।
- (३) जब मेहरा राजा फलोघो में या तब माना उसकी चाकरी में रष्टा थीर कुंडल की लडाई मे भी शामिल था।
- ( ४ ) गीर्बंददास बड़ा राजपूत हुआ, सं० १६४० में मेरि राजा को पास या और लवेरे की वासकी पड़े में थी। एक बार वह पादशाष्ट्री दरगाह में भेजा गया । योर्थंड काम सुधार आया तब प्रसप्त होकर मेरिट राजा ने सिवायों का गाँव माँगला फिर दिया। सं०१६४३ में लवेरा पाया। सं०१६५१ में मोटा राजा मरा, सं० १६५२ में राजा सरसिंह ने लवेरे के साथ गाँव २५ झीर दिये धीर घपना प्रधान बनाया । सं० १६६३ में लवेरे के साथ धासीप भी पट्टे में दिया भीर दरगाह में भी गीर्यंद प्रसिद्ध हो गया। स॰ १६७१ व्येष्ट सुदी ८ की धनमेर के मुकान राव किशनसिंह षदयसिहोत ( राजा सुरसिंह का आई ) राजा के हरे पर गीयंद की मारने के लिए श्राया । कटाकटी में गीयंद्दास, राव किशनसिंह, क्यों शक्तिसिद्देश बादि वहुत से बादमी मारे गये। यह जहाई बादशाह जहाँगीर के डेरों के पास श्रजमेर में हुई।
  - (५) सं० १६६३ में कुँवर गजसिंह टाेंग्डे राजा जगनाय के यहाँ व्याइने की गया था, बढ़ाँ शीवला निकली और बहुत बीमार हो गया। गोयंददास ने अपने पुत्र मोहन की कुँवर पर वाग जिससे हुँबर की वी घाराम रुखा धीर मोधन मर गया।

- (६) सं० १६७२ में राजा स्रसिंह ने डोवर का पट्टा, साव गांवों सिहत, दिया था। स० १६७८ के वैशास में इसने रा० नरहर ईसरदासेख को बैर में मारा । तब पट्टा ज़ब्ब हो गया भीर नरहर प्राफ्त का मारा शाहज़ावें ख़ुर्येम के पास जा रहा। वहाँ से छोड़कर सिंगले गया थीर केंदले गांव में रहा। वहाँ इसे मृगी रेगा हो गया, पीछा राजा गजसिंह ने पांचों सगावा भीर मेवरा पट्टे में टिवा। सं० १६८५ में मर गया।
- (७) महाराक्षा गजिस ह का नौकर विलाग्रेस खेतासर पट्टे। (८) सं०१६-६ में नरहरदास पर भाटी मालदेवाव झीर
- गोर्यंद सहस्रमलोत नागोर से बाये। हूदा भी मुकारले में जाकर खडा भीर मारा गया।
- ( ८) महाराजा असर्वतसिष्ठ का चाकर, सं० १७२१ में गाँव धवा पट्टे।

(१०) महेबची पूरों का पुत्र, सं० १६७२ में साटो गोर्यद-दास मारा गया तव सबेरा रामसिंह चीर पृथ्वीराज को शामिज में मिला था। सं० १६७७ में जुरहानपुर में रामसिंह से छुड़ाकर छवेरा पृथ्वीराज की दिया वद रामसिंह शाहज़ादे शहरपार के पास जा रहा। करमीर जाते रा० ईसरदास कल्यायदासीय के पाकर ने रामसिंह जगमाल की राव के घक देरे में युसकर मारा। सं० १६७२ में एक बार धासीय मिली थी। स० १६७६ में राजा गर्माह ने धासीय राजसिंह की दिया और रामसिंह को भटेंडा मिला।

(११) स० १६७२ में तीन गाँवीं सदित ग्होद द्यासरी पट्टे में यो। सं० १६७८ में रहोद राजसिंह की दी तथ वैशोदास घर त्र्या वैठा। सं०१६८० में ३ गाँव से धाशवाणा पाया। सं० १६८५ में पागल होकर मर गया।

(१२) अधवाद्या पट्टे ।

(१२) पूराँ महेबची का पुत्र, सं० १६७२ में झासीप श्रीर लगेरा होती पट्टे में थे। सं० १६७७ में कुँबर समरसिंह के साब (नागोर) गया, फिर पीक्षा जीवपुर बाबा तब लगेरा पट्टे में पाया। महाराजा असर्वतिस्ह का छ्यापात्र था, सं० १७०४ में प्रधान का पद पाया थीर ४००००) की आगोर मिली। हो-एक वर्ष पीक्षे स्वलग किया गया। सं० १७०६ में पादशाही चाकर हुआ और सं० १७२० में मरा।

(१४) अञ्चल राजपूत वा, सं०१७१८ में रा० रेडमाण फेसरीसिंहोत गाँव डेइ में रहने लगा और सवलसिंह पर चढ़ आधा। इसने भी मुकावला किया, अस्सी बादिनियों सिंहत लड़फर मारा गणा।

(१५) सं० १६५७ मगसर सुदि ७ का जन्म। सं० १६७० में भैजाना पट्टें में हे प्रवने व्यावमी भेन बड़े बादर से गुजाना। चिचोड़ में राजा सगर के पास था। सं० १६७६ में बुग्हानपुर से राज रहारित के पास चला गया। सं० १६८० में मनाकर पीक्षा धाया धीर कैताया दिया। सं० १६६१ में फिर खोड़ नेठा, चाकरी नहीं करें। फिर राज राजुनाल के पास रहा। कायुल जाते रा० कियोरदास गोपालटासीत के पाकर ने मारा।

(१६) जूट पट्टे।

(१७) श्रोजी का चाकर, विमलोरा पट्टे।

(१८) सुरताय के पट्टेका विक्षंत्रोद्दर १७ गाँवी सहित दिया। सं० १६७८ में राव रतन के पास जा रहा, सं० १६८० में पीठा भ्राया धीर विकुंकोहर पट्टे में श्राया। स० १६८० में फलोपी साने पर रमसा। वहाँ बलोची ने गीर्ने घेरी, उनको जा पफड़े स्रीर लटाई में मारा गया।

( १८) सं० १६६० में विक्षंकोहर पट्टे, सं० १७१४ में दर्जन काम प्राया।

( २० ) विकुंकोहर बीर मते। इा पट्टे।

( २१) बयूकड़ा पट्टे।

(२२) सं० १६-६० में भोषसाँ की डामड़ी पट्टे, सुंदरदास के वैर में सोडों मे मारा।

(२३) जोघष्टर का मेवरा पट्टे। स्टवेरी की साँहें सोडो ने घेरी तब बाहर में सोडों से लड़कर सारा गया।

(२४-) स० १६७५ में मेहकरण राम की मुहिस में मर गया !

(२५) छं० १६८० में मेबर पहे, छं० १६८१ में चामूँ दी थी, फिर राव धमरसिष्ठ के माथ गया, सं० १६८५ में पीछा लाया धीर मेड़ते का चामूँ धीर साथाया व फलोपी का जैसला दिया। छं० १६८६ में कामर पहें, सं० १७०४ में देश की रिव्यन दी, सं० १७५४ में बजीन के जंग में धाव पायल हुआ। महाराजा में धादर के साथ ८०००) आय का कई गांवीं सदिव खंदेरा दिया धीर सोवाल मी।

(२६) श्रोजीकाचाकर।

(२७) सं०१६७१ में गोपासिरया श्रीर बारखाऊ पट्टे में ये, स०१६८⊏ में स्विंबसर की नागरी श्रीर स०१६८३ में योक-बाहिया दिया। पत्ता नींवाबत का पुत्र भोपतः ने मेप के बेटे ईसरदास, जिलामाल प्रीर कान्द्र । ईसरदास के पुत्र—सनाहर, परसिंह, नरसिंह, गोपालदास, बढ़ीराज, लरसमीदास प्रीर साँवलदास ।

रिष्पमक्ष नीवावत के बेटे माधोदास धीर वाघ। वाव का

खलमीदास ।

गोगा नोवाबत का पुत्र कहा है कहा के देटे इरीदास, र साधेदास, जगकाय, खाँवलदास धीर प्रयागदास र इरीदास का पुत्र जसमंत ।

कियाना भीकावत । मूला शिलांबावत । भोजराज भी नींबाघत । दूदा जानंददालीत का पुत्र मेंबराज; मेंबराज का नारायदाल; नारायदादाल शिका कहा ।

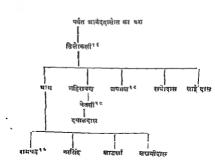

नेस्६ मुँहणोत नेणसी की स्थात

पीवार पानंददासेत का परिवार .

पीवार पानंददासेत का परिवार .

पीवार पानंददासेत का परिवार .

पायसि है रे सकर पानंददासेत का परिवार .

पायसि है रे सकर पानंददासे पानंददासे

(१) नीं ना के बाद टीकेत हुआ।

(२) नींना की सब बसी भोषत ही के रही, भाषस्काल में गुढ़ा पर रायाजी का साथ भाषा क्षत्र भोषक मारा गया।

(३) स०१६४० में गांगावाडों, स्वये की बासयी धीर स०१६५⊏ में भोबादी टीकाई दो गई, सिवाने के गड का रचक भी गा।

(४) चन्त्रीत काम भाषा। (५) दक्षिया में मरा।

(६) गार्यंददास (माटो) के माघ काम धाया ।

(७) फलोघी में राव मालदेव के काम बाया।

(८) राव चट्टसेन के समय जीवपुर के धेरे में रामपील पर

नैनात घा, बद्दां काम ग्राया ।

- ( ﴿ ) सं॰ १६६५ में सोखत का राजगियाबास पट्टे, सुरताय के पास था. अचलदास के साथ सारा गया।
- (१०) राव चंद्रसेन के आपत्काल में जीवपुर गढ़ के द्वार पर लडकर काम प्राचा।
- (११) सं० १६४० में लवेरी की महली, सं० १६४१ में रे।ध्याबा और लवेरे की बासभी वहें में वो।
- (१२) सं० १६७१ में पृथ्वीराज की काकरी में बेठवास का पाना पाना भीर सं० १६७६ में इब्बूंडिया पट्टे में या। सं० १६८७ में ह्योड़कर भवलदास सुरतायोत की पास जा रहा और बसी की साथ काम धाया।
  - (१३) अबमेर में गोयंददास के साथ काम आया।
  - (१४) जेसलुमेर की खेना आई तब राव मालदेव के काम धारा।
    - (१५) पट्टा कोड़ा धीर कटार खाकर मर गया।
  - (१६) सेहते में देवीदास जैवाधत के साथ काम झाया, राव मालदेव का चाकर था।
  - (१७) सं० १६६७ में रामावास पहें वा, छोड़कर भाटी अचस्रदास के पास जा रहा थीर उसके साथ काम आया।
    - (१८) श्रचलदास के साथ मारा गया।
  - (१६) मोटे राजा का चाकर, लोइपवट की खड़ाई में भारा गया।
    - (२०) सं० १६५२ में ईसर नावड़ा पट्टे।

(२१) राव मालदेव का चाकर, मेड्वे में देवीदास जैतावत के साम काम क्षाया।

(२२) सं० १६४० में चाँपासर, सं० १६४३ में स्रोजत का नापानत झीर पोळे वाँघडा पड़े में रहा !

(२३) वौघड़ा पट्टे।

(२४) सं० १६७२ में स्दिया पट्टे में घा, सं० १७१४ में वन्त्रीन

(२५) कॅदिया पट्टे, पहरे पर एक चाकर शड़ा या जनने

(२६) हॅंदिया पट्टे, अजमेर में गोयंदहास के साथ मारा

(२७) सं०१६⊏२ में जालेली पट्टे,फिरफलेखी कार्गांद

छीना दिया। (२८) राव चंद्रसेन आपरकाल में भाइराजव गया, वहाँ शंकर

मारा गया । (२६) मोटे राजा ने फलोधी में भाटी भवानीदास की मारा,

दस लहाई में काम प्राया।

(३०) सं० १६-६२ में लोलावस पट्टे।

(३१) गुजरात में काम धाया।

( २२ ) सं० १६५६ में सेाजव राव यक्तिसिंह की दो गई वय ग्रक्तिसह के साधियों ने राव के वक्तृ विप्तुदास पर छापा मारा, यहाँ जैवसी काम झाया।

( ३३ ) सं० १६८३ में बांघरा पट्टे ।

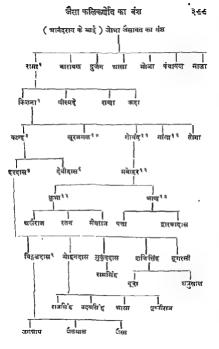



नाया<sup>द</sup> | विहारीदास

(१) राव मालदेव ने १६ गाँव सहित वालरका पट्टे में दिया या, पूँछड़ में रहता था। जब राव जैसा मावदासीत की मागंसर के बाने पर भेजा तो रामा को भी एठको साथ दिया। वहाँ वह बहत पायल हुमा और हेरे पर लाते ही सर गया।

(२) मोटे राजा का चाकर बा। जर रामा काम धाया वे। बालरबा बीरमदे रामावत के हुम्मा, इसकिए कियना चाकरी छोडकर बीकानेर चला गया, जर मोटे राजा की फलोची मिली वर पीछा धाया खीर राजाजी के साथ समावली गया, किर जर मीटे राजा की जोषदर मिला वस वर्ष पीछा देश में धाया।

(३) जब मोटे राजा ने कुडल में साटियों से लहाई की वर कान्ह युद्ध में पूर्वरीला पायल हुमा, फिर समावली गया। स० १६५० में लब लोचपुर मोटे राजा के झाम आया वर भावों के हरी पर चार 11व सहिद बालरवा भीर कुडी का पट्टा कान्ड की दिया गया। गट पर रहता मा, स० १६६६ में मरा।

(४) वानरवे का पट्टा बरकरार रहा, स०१६८६ में अन्त किया गया वे। वह राव समरीस्ड के साथ पद्धा गया। स०१६४६ में काबुत से हीटने पर बातरवा पीटा दिया झार गढ का किन्ने-इार बनाया। (५) सं० १६८३ में भोखेरी पट्टे, सं० १६८७ में हो गाँव स्रष्टित सामरीज दिया, सं० १६८१ में समरसिंड के साथ गया स्रोर सं० १६८५ में पीछा शाया तब चोडड मूडवा पट्टे में पाये।

- (६) स० १६५६ में जब शांकिसिह को सीमत दी गई क्षप्र
  भारी सुरताय ने राजा स्रिसंह के साथ जाकर सीजत को पेरा
  था, उस वक देवीदास किश्रमसिंह (राठीड) को खुलाने के बारते
  सुरताय को भेजा। उसने जाना कि किश्मसिंह पाली में है।
  किश्मसिंह के छहायी लाखा के भारतरची साद्वतात से वैर घा जो
  बालीसें। की मूमि में रहता था। खाला उबर गया, लड़ाई हुई,
  भारी देवीदास धीर खाला मेलावत मारे गये और अर्जुन कहड़
  धीर भीम सहायी किश्मसिंह को छोनकते।
- (७) सं० १६०२ में द्वीराहेसर रामावव लखमीदाल के शामिल पट्टें। सं० १६⊏३ में तांवडिया मिला वसे छे।इकर मीम-कत्याळदासीत के पात जा रहा।
- ( द ) से॰ १६७० में नोहिया पट्टे में चा, सं॰ १६७१ में झमरसिंह के साथ गया और १६७६ में पीछा झाने पर काठसी गाँव दिया गया ।
- क साथ गया आर १६-६६ म पाछा आन पर काठसा गांच दिया गया । (-६) स० १६८० में फलोधी का बरजागसर पट्टे।
  - (१०) मेर्ट राजा का चाकर, लोहावट की लढाई में मारा गया।
    - ( ११ ) सं० १५५६ में भगतावासकी और १६५७ में घानावस पट्टे।
    - (१२) गे।यददास के साथ अजमेर में मारा गया !
  - ( १३ ) स० १६६८ में प्रानावस पट्टे, छोडकर राव प्रमरसिंद के साथ गया, पोछा बाने वर गाँव नांदिया पाया।
    - (१४) चन्त्रीन में काम प्राया।
  - ( १५ ) स॰ १६४३ में घानावम पट्टै, स॰ १६५७ में दिचिए से

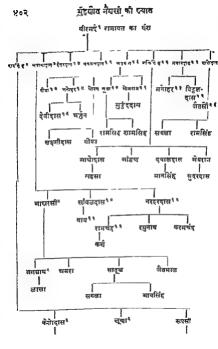



- (१) बालरवा पट्टे।
- (२) राव चंद्रसैन के बापस्काल में भादराअय में बा। राव ने वैरीसाल प्रध्वीराजात , गोपालदास भायोत, कड्ड मीर जयमल इन ४ ठाक्करों की थे।ड़ों की कारवान खुटने की भेना था। वहाँ लडाई में मारा गया।
  - (६) सं० १६४० में चोपका पट्टे, छोड़कर किरानसिंह के पास रहा। पोछा आने पर सं० १६७४ में कराडो दी गई। सं० १६७४ में प्राव सहित सबरायी पट्टे में यो। सं० १६८० में मेहवे का गाँव थयोखाव पाया थीर सं० १६८३ में मरा।
  - (४) सं०१६८१ में राव प्रमरसिंह के साथ गया था; वहाँ कावुल से प्राते हुए दरिया घटक में हुवकर मर गया।
    - ( ५ ) सं० १६८३ में मेड़ते का गाँव सीहार पट्टे में या।
  - (६) सं० १६५६ में भाटो देवोदास के साथ किशनसिंह (राठोड़) के काम धाया। स्रद्याधी खाद्धा के दावे में सेवसी सादूलीत पर पढ़कर गये थे, गोड़वाड़ के गाँव सेवटावास में खड़ाई गूई।

- (७) राव चंद्रसेन को गाँव यानरवे में घा, वहाँ घोरियों के साम सन्दर्भ मारा गया।
- ( = ) समेराई पट्टें, सं० १६७७ में वेरू पाया। सं० १६८३ में राव ग्रमरसिंह के पास गया ग्रीर वहीं मरा।
  - ( ६ ) सं० १६ स्थ में गोलावास की बाहरी पट्टे !
- (१०) सं० १६६६ में त्रिगटो पट्टे, सं० १६६५ में ब्रह्मायासयी धीर सं० १६६६ में सोवत कुँचा पाया। सं० १६७० में हुँचर राजसिंह धीर भाटी गोयदरास ने कुंभनसेर लिया। राखा की प्राटमियों से लड़ाई हुई जिसमें मारा गया।
  - ( ११ ) सं० १६७० में त्रिगटी पट्टे में थी।
  - (१२) सं० १६६२ में भीहरा पट्टे, स० १६७३ में सोजत का चार्दिया, सं० १६७४ में सोजत की बील, सं० १६⊏१ में जूट पट्टे में था। सं० १६⊏४ में मगवानदास के साथ कड़ी गाँव में काम भागा।
  - (१३) सं० १६८४ में जूट पट्टे, सं० १६८१ में राव ग्रमरसिंह के साथ गया।
  - (१४) राव च्ह्रसेन ने थोड़ों की कारवान स्टूटने की स्नपने कादमी मेजे, यह भी उनमें या, रायसिंह के साध भारा नया।
  - भारा गया। (१५) राव चंद्रसेन के कायत्काल में साथ रहा, सवराड़ की

लढाई में मारा गया।

- (१६) सं०१६४० में चेराई, बीरसरा धीर डिकाई पट्टेमें थे, फ्रच्छा राजपुत वा, सं०१६७६ में उसके गरने पर गाँव ज़न्त द्वागये।
- (१७) जसनंत के साथ चेराई में हिस्सा था। सं० १६७७ में बुरहानपुर से नवाब दिख्य गया, गार्ग में दरानियों से हड़ाई हुई, वहां बाय लगने से सरा।
- (१८) सं०१६८३ चेराई में हिस्सा या, सं०१६८० में सरा।
- ( १-६ ) सं० १६-६५ में भासरी कदावस पट्टे।
  - (२०) सं० १६७० में बींगाखा पट्टे, सं० १६८८ में चेराई बी।
    - (२१) सं०१६७२ में सक्त्रसिंह राजावत के रहा।
    - (२२) सं० १६४१ में देश गाँव सन्दित पाँचला पट्टे।
  - (२३) सं० १६४० जवेरे का पूटला पहे, पीछे उसके बदलें सीयला दिया सी छोड़कर पूँदी राव भे।त के पाल चला गया, वहाँ इसका विवाह हुआ था। सुसराख गया या वहाँ शत्रुकां ने सार डाला।
    - (२४) किशनगढ़ में रहवा या।
    - (२५) किशनगड़ में रहता हा।
    - (२६) सं०१६६⊏ में श्रावसां का गाँव चंडालिया पटें ।

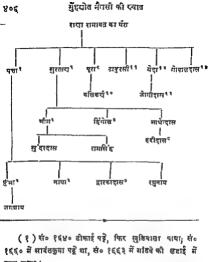

कान भाषा। (२) सं० १६६३ सुडियासा पट्टे; सं० १६७१ में अजमेर

गोर्यददास के साथ काम प्राया।

(३) सं० १६७२ सुहियाला पट्टे। (४) सं० १६⊏१ सुहियाला पट्टे।

(४) सं० १६४० बहुलवा, फिर उदीवास पट्टे।

- (६) वहा राजपृत घा, किशनसिंह (राठोड़) की उस पर बहुत क्रपा घो, उसी के साथ काम आया।
- (७) छं० १६५१ गांघड्वास पट्टे, ईंडर से पीछा युत्ताया श्रीर सं० १६५८ में खेडला श्रीर श्रष्टचीका दिया. पीटो मर गया।
  - (८) किशनगढ में रहता या।
  - (८) किश्रनगढ भ रहवा थ
- ( ६ ) मोडण कूंपावत के पास रहता था, सं० १६४३ में बाहशाह ने भोडण की कासीप दिया और यह अपने देश में आया तम करमसीती से लड़ाई हुई, जिसमें पूरा भारा गया।
- (१०) सं० १६६४ में धासोप की चिनड़ी पट्टे में थी, फिर खदयसिंह भगवानदास मेडतिया के पास जा रहा।
- (११) संग्रहें से में श्रीयसों का रेहिसा पट्टो, फिर इंगार-
- वाड़ा दिया। दिख्या में सरा। (१२) सं० १६४० में बेराही में बरक्षांग का पाना पट्टे में था,
- (१९) स० १६४० में योयसी का बुरबटा पाया सीए सं० १६५१ में यंडा-तिया मिला !
- (१३) सं० १६७४ चंगावटा वट्टें। सं० १६७७ में नवाय पुरक्षानपुर से इच्छापुर पर चढ़ धाया, यहाँ छड़ाई में वाय खगने से जेगगेदास मरा।

( १४ ) सं० १६६ ... में चंडालिया पट्टे ।



- (१) जीधपुर को गढ़ की घेरे की समय काम झाया।
- (२) कल्याणदास रायमलोत के पास रहता था, सं०१६४५ में कल्यायदास सिवाने काम आया तत्र खेतसी भी पूर्ण धायल हमा। फान्ह फिशनावत ने उसे उठाया और भाराम होने पर

स॰ १६४६ में जेथपुर के जाटीवास का पट्टा पाया।

- (३) जादीबास पट्टे ।
- (४) सं०१६८६ मे चमन नदी पर पठानों को साध खडाई हुई, वहाँ पृथ्वीराज बल्लुझोत के काम झावा ।
  - ( ५ ) जैसावस श्रीर टीवरी पट्टे में थी )
  - ( ६ ) जादीबास पट्टे ।
- ( o ) सं० १६७१ भगतावासको पट्टे, सं० १६८६ मेडते का सिहारा पाया ।
  - ( ८ ) सं० १६८४ मेखते का जोघड़ावास पट्टे ।
  - ( ६ ) रोतसो के गुढ़े पर तुर्क चढ आये थीर लड़ाई हुई

## जिसमें काम आया।

( १० ) गानसिंह के साथ खेतसी के गुढ़े काम छाया ।

•

20£



(१) कोयखां की कॉम्सरी पट्टे, झज़सेर स॰ १६७१ में गोयद-दास मारा गया वब यह उसके साम पूरा पायत्न दोकर पडा था। स० १६८३ में पूर्व से झावा हुआ सागे में मर गया।

- (२) वीरायो पट्टे।
- (२) यरिष्णी पट्टे, स० १६६२ में मौहवे की खडाई में मारा गया।
- (४) स० १६५२ में स्रजासची पट्टे बी, फिर किरानसिंद के पास जा रहा। सं०१६७२ में पीछा चाया वब कामड़ा पाया। विक्रपुर कोहर पर पाना के जिए लड़ाई हुई, वहां बाटी व्यवनदास ने उमकी मारा।

काहर पर पाना कालप लड़ाइहुइ, यहा आटा अवलदास न उमक् (५) सै० १६६२ में लघेरे का गाँव सारी पट्टे में घा। ४१० मुँदगोव नैगसी की स्याव

दुर्जन जोधायत-पुत्र नेतसी, वेनतसी का कचरा धीर कचरा के बेटे बानरा बीर पीछा।

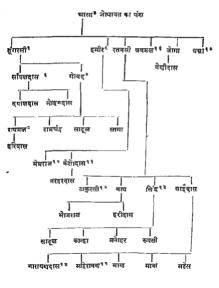

- (१) राव मालदेव के काम धाया।
- (२) राव रायसिंह चंदसेनीत को साध सिरोही काम आया।
- (३) दरीसिंह किश्रवसिंहोत के पास रहता था।
- ( ४ ) राव चंद्रसेन के ब्रापरकाल में जीवपुर काम बाया।
- (५) सं० १६४० में वेराही बासा का पांचा पट्टे में था, सं० १६५१ में चामृंको वासको रही फिर चामृंदी गई थीर पीछे वांपासर पाया ।
  - (६) सं० १६४० में मायेवी पहें, पीछे चौपासर दिया।
    - (७) सं० १६७३ चाम् पट्टे, सं० १६७१ बारवाड पट्टे।
- (८) सं० १६-६१ में भागं छूटो, गाँव में रहता या। एक बार केंट पर चटकर किसी काम के वास्ते रवाइखिये गया था। महेवचा देवीदास पातावत वारोटिया है। रहा था, उसने पाँचले गाँव के पास २२ सॉर्डे घेरी, रायमज धार देशहा, जहाई हुई धीर मारा गया।
- ( ६ ) फलोधी में भादियों से मोटे राजा की सवाई हुई वहाँ मीटे राजा के पद्म में खड़कर मारा गया।
- ( १० ) सं० १६४६ स्रेवासर पट्टे । सं० १६५२ में गुजराव जाते हुए कोली कावी से लड़ाई हुई, वहाँ काम प्राया ।
- (११) स्रेक्तसर पट्टे, सं० १६५४ में छटा।
  - (१२) में इतियों के काम आया।
  - ( १३ ) दासबोदी का देविता, राड्घरेदासाजी केकाम धाया ।
  - (१४) चामूं पट्टे।
  - (१५) इच्दास माटो के काम धाया।
  - (१६) जोषपुर के गढ़ पर व्यासा के साथ काम व्याया।
  - (१७) राव माज़देव की तरफ लड़कर फलोधी में काम धाया।

भोजा १ जोपावत के पुत्र —वैरसल, वीरा, राजधर धीर पंचायत। वैरसल का गोपालदास<sup>क</sup>, गोपालदाम का रापेदास<sup>3</sup>। वीरा का देवीदास। राजधर के पंचा धीर कत्याबदास<sup>8</sup>, पंचा का वेटा केनोदास।

पंचायन जीधावत बढी सहाई में मारा गया। पुत्र जगमल <sup>५</sup>, का केरोहास <sup>६</sup>।

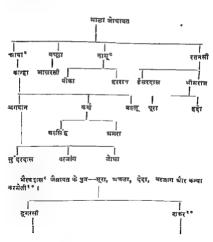

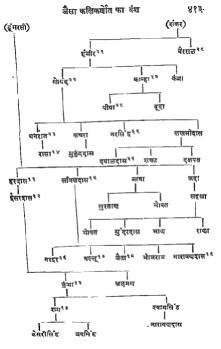

(१) स० १६०० म (अरसाह) सूर पादशाह झाया सन जीवपुर की पोल पर तुर्जी से लडकर काम आया।

(२) स० १६५८ सोजत का यृहेखाव ५ट्टे। (३) सहेशहास दनपवीत का नीकर।

(४) धीकानेर के देश में।

(५) राव मालदेव के फनोणी के माटियों से सटाई हुई वहाँ काम काया।

(६) द्वारकादास मेडिविये के पास । (७) क्रकृरी की लडाई में मारा गया ।

(७) कम्हुरा का लडाइ म मारा गया।

( 🔾 ) भ्रम्भूरी की लडाई में मारा गया ।

( ६) राव सूका ने सोजत का गाँव धवनेरा दिया, वहाँ रहता था। राव के चाकर सूर माल्हय के चेपडाँ पट्टे में थी से। सीमा पर भगडा हुमा वडाँ सुर माल्हय ने भैरवदास की मारा

ध्रीर घाप भागकर रावाजी की घरती में जा रहा। धानंद जैसा-वद जेसलमेर से साथ लेकर घाया ध्रीर घडरायो इंद्रवडे में भैरव--दास के बैर सूर मास्हय की मारा।

(१०) करमेती का विवाह रा० मेहराज ऋषैराजीत के साथ हुमा या, जिसके पेट से क्षमा ने जन्म लिया।

(११) वडा राजपूत, राठीड भोजराज मानवेबोत के पास रहता था, भोजराज को तुर्जों से लडाई टुई जिसमें हरदास मारा गया।

था, माजराज का तुका से लडाइ हुई । जनन इंटलाच चारा गया। (१२) पहले मेहे राजा का चाकर या, गाँव मायोकी श्रीर बाद में मायाकलाव पाया। बड़ा राजपूत या।

याद में भागकलाव पाया । वडा राजपूत या। (१३) देवराज का माजा, स० १६⊂० में सावडाऊ कालिया-

ठडा पट्टे, स॰ १६८६ में गरा । (१४) स॰ १६८६ में दो गाँव सहित सावडाऊ ईसरदास के शामिल पट्टे। सं०१६-६४ में जुदा पट्टा कराया। सं० १६-६७ में माणकलाव से विसाइण रामपरे जा वसा । (१५) सनावती के पास वहलुवे में रहता था।

( १६ ) सं० १६६७ में कागल पड़े थी।

( १७ ) सं० १६७० में गीघाली पड़े।

( १८ ) सं० १६७२ छांबलां पट्टे।

' (१६) राजसिंह के पास इडोवे में रहता था।

( २० ) बड़ा राजपूत, राव मालदेव का श्रजमेरगढ़ इसके हवाले था। सूर वादशाह आया वन लडाई कर मारा गया। जोधपुर के गढ में पाज पर इतरियाँ बनी पुई हैं-एक भाटी शंकर सुरावत भी, दूसरी भाडी तिज्ञोक्सी बरजायेत को श्रीर वीसरी अवला शिवदायोत की है।

(२१) फज़ीभी में माटियों के साथ मीटे राजा की लडाई हुई वहाँ सारा गया।

(२२) बढेची पट्टे।

( २३ ) बूटेची श्रीर भालेखरिया पट्टे, सं० १६३४ में रामड़ा-बास पाया ।

(२४) सं० १६६२ में वेहानहा पट्टे।

(२५) घीधीलिया पट्टे।

( २६ ) उरजैन काम व्याया ।

( २७ ) सं० १६४१ में सूराची, सं० ४२ में पाली का झोकड़ावास भीर पीछे बीड़वी पट्टे में घी। नावा धायमाई का जमाई घा।

(२८) बोड्बी थीर सांबत कृता पट्टे में घा फिर राजसिंह

के पास जा उद्या (२६) फलोघी के लोहाबट की लड़ाई में मोटे राजा के लिये

काम भाया।



- (१) चिकोड रावाजी का चाकर था, १४० गाँव से तागा पट्टे धीर यसी नेपड़ों से थी। रामदास के पिता माल्हण को जैसा ने मारा। उस वैर में रामदास ने रूधादमियों सिद्दित अचला को चोपड़ों में मारा।
- (२) मांडण कूंपाबत के पास रहता था। सै० १६२४ में पत्ता नंगावत ने राखा का गाँव भंदाहिया मारा, उस वक मांडण भी राखाजी का नौकर था। पत्ता मांडख के गाँव के सम्भुल होकर निकला था। राखाजी ने मांडख को कहताया कि हमारा गाँव सुदक्तर पत्ता तुम्हारे सामने से चला गया और तुमने उसको दंड नहीं दिया, हमलिए था तुम भी जाकर उसका गाँव मारे। मांडण ने भादराजय और वावला का सुता, तब चैंवाल के अभा सांखला से सहाई हुई, नहीं संसारचंद काम थाया।
  - (३) स्टांखलों ने संसारपंद की सारा इसलिए उन्होंने साँबल-दास की व्यवनी बेटी क्याइकर बैर तेखा। खांखलों के पेट से धनराज पैदा हुआ। सै० १६४० छडाबो पट्टें, सं० १६६२ में गुजराह के दौतीबाट के केलियों की लडाई में मारा गया।
    - (४) सं० १६५८ में सिवाने का कूंपाबास सवीहरदास कथ्वायत के शामिल पट्टे में या, सं० १६६३ में सावरला, फिर कीटबोए, सं० १६८२ में कीटबोद पीछा दिया। माटी सीवलदास संसारचंदीत, वैरसी रायमलीत, ईसरदास रायमलीत हीर कहा रायमलीत, ये चारों मीटे राजा के पास था रहे ये, उस वक्त दरमार काते सामने एक नेवला राज्य हुआ देरा। साथ में नीवा महेरीत शक्ती था। उसने कहा कि तुन्हारी चाकरी जीवतुर

में बहुत घर्से तक रहेगी धीर वैरसी श्रीर साँवलदास ठाकर मेाटे राजा के बेटे के काम अखेंगे ।

( ५ ) रूपसी, करण श्रीर पृथ्वीराज वीन पुरव वक दोवाए के चाकर !

(६) सं० १६६२ कूंपावस मनोहरदास के शामिल था, सं० १६६७ में सिवाने का भुड़हड़ पट्टे बीर सं० १६४० में दहीपड़ा था. किर राजसिंह सोवाबत के पास रहा। १६७७ में वालापर की सहिम

में लात खगी जिससे खोडा हो गया था। (७) सं० १६८६ दहीपड़ा पहें।

(८) सं० १७७२ मोकलनडी पट्टे. सं० १६७६ मे सोजत की वालां भीर सं० १६८२ में सिवाने का सरदर और मे।कलनडी थी। सं०१६-६२ में राव अमरसिंह के पास गया थीर सं०

१६-४ मे पीछा बाकर सामरलां बीर भुडहर का पट्टा पाया । ( २ ) सं० १६-६१ चमरसिंह के साथ गया, पीछा प्राया

जब सावरक्षां भीर भूवड् पाया ।

(१०) उन्जीन काम झाया ।

(११) सरपरा मोकलनड़ी पट्टे।

( १२ ) सं० १६१६ कीटबोद पट्टे ।

(१३) तांबहिया पट्टे।

(१४) कूंपाबाप पट्टें, कुंडायों गढ़ के इल्ले में शामिल था.

पीछे पोकरण के गढ़ में स्क्या।

(१५) मोडण के पास रहता या, फिर नोशपुर महाराज का नौकर हुआ, सं० १६४३ में सिवाने का गांव कुंपात्राय हे। गाँवों से दिया: सं० १६५७ में इचिय में घटमदनगर में भरा।

(१६) संट १६५७ में घनराज के शामिल कुंपावास दिया, सं० १६६३ में नरसिंहदास के और सं० १६६७ में साधादास के शामिल रहा।

(१७) सं० १६६७ में मने। हरदास के शामिल क्रावास का पट्टा या, पीछी रामदास की शामिल हुआ। (१८) बडा राजपूत, मंडिया को पास रहता घा, पूरव में काम

ध्वाया । (१६) श्लींबाको पास था, फिर राजसिंह को रहा। (२०) राजसिंह की छोडकर भावसिंह कानावत के पास

रहा, फिर जोधपुर नौकर हुआ, सं० १६-७ में सज़ार की पाडरी

पट्टे में घो।

(२१) सं०१६-६१ में मछार पट्टे।

(२२) मलार पट्टे।

( २३ ) राजसिंह का नौकर।

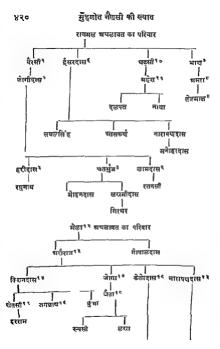

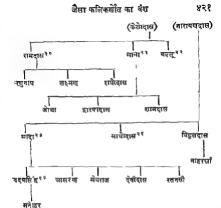

गोपालदास<sup>\*</sup> मेराबव के पुत्र—सूरजमल<sup>\*द</sup>, प्र्यामज, कान्द्र, भगवाम् । सूरजमल के वेदे—गोयंदवाम, सुंदरदास<sup>\*\*</sup>, केग्रोवास, रामसिंह । कान्द्र का पुत्र रामदास, रामदास का गोवर्जनदास। गोयंददास के आसा, दल्जव ।

करमसी अवलावत के पुत्र—ठाकुरसी और हरराज । ठाकुरसी के येटे सहसा<sup>\*</sup> और सिंह<sup>1</sup>; हरराज का साईदास, साईदास के पुत्र राषेष्टास और रायसिंह ।

जैतसी अचलावत का वेटा रतनसी, रतनसी का सुरवाण चीर सुरवाण के पुत्र-मेघराज, सुरा, सुंदरदास बीर मोजराज।

- (१) सिवाने का लालाणा धीर जानीवाल पट्टे। सं० १६४८ दिच्या में घंबर (इवशो) की छड़ाई में बाय लगा।
- (२) सं॰ १६५८ जाजीवाल पट्टे या, छोड़कर राखाजो का चाकर हुद्या । सं॰ १६६४ में पोळा खावा धीर जाजीवाल पाया । चीर परुप या. सं॰ १६७६ में मरा।
  - (३) सं० १६५८ जाजीवाल पट्टे, सं० १६८२ में मरा।
  - ( ४ ) सिवाने का महेला पट्टे।
  - (५) सं० १६७२ में काजीवाल पट्टे।
- (६) बड़ा राजपुत थीर कार्यकुशल झारमी था। राव राय-सिंह चंद्रसेनीत, के साथ सिरोही की लड़ाई में बहुत से ल्लाह जा, पीछे करमसेन के पास जा रहा। बीदा खोचों को करमसेन में मारा तब ईसरहास ने बरछे की दो थो। सं० १६७१ में गोयंदरास माटी मारा गया तन पट्टा छोड़ के जीवपुर का नौकर हुझा झीर ४, गाँवों सहित बोठ पट्टे में पाई, परंतु क्से भी छोड़ बैठा।
  - (७) पूर्यमल मंडियोव का नीकर, क्षेत्र १५४० में पूर्यमल
- (७) पूर्यमल माड्यात का नाकर, स० १८४० म पूर्यमल के साथ सिरोही काम माया।
  - ( 🗆 ) जीवपुर का रामवावास पहे, दिवय में मरा ।
  - ( स् ) स० १६७८ सांवरतूवा, स० १६८स मोहरा धीर स०
- १६६० में लवेरे का गाँव खादी पट्टे में घा।
- (१०) राव चंद्रसेन के गुढ़े फूलाज में तुर्फ बाये, वहाँ लडकर मारा गया।
- (११) सं० १६... में पोपाड का बीनावास पट्टे, सं० १६७२ भादराजय का पाँच सदरा दिया, फिर करमसेन के पास जाकर रहा भीर पट्टी सरा।

- (१२) कूंपा के पास था, बड़ो लड़ाई में कूंपा के साध मारागया।
- (१३) मीडण कूंपावत के पास या, सीहा सिंघल की मारा वडाँकाम श्राया।
- (१४) सं०१६...पांचाला पहे, सं०१६६४ विलाह का भोक्तसाहिया धीर सं०१६७२ में पीछा पांचाला पहे दिया गया, फिरस्ता।
- (१५) सं०१६८० में मेड्दे का जैसाबस, सं०१६८८ में जानशाय के ग्रामिज से जाद की बाहर बासकी, सं०१६८६ में छाछा-जाई कीर सं०१६८१ में कम्मा का बाड़ा पट्टे में या। गाँव स्रांड-परा सिंह जैवमालीत को थी, जल्दी ही (सीमा का) कगड़ा बढ़ा थीर खेतसी माना गया।
  - (१६) भाषा महेव पट्टे।
  - (१७) सं० १६४२ में रावधियाधा का गाँव कशकोर दिया या, सं० १६४...में सोजव का वांचनड़ा और सं० १६५२ में साजव की सहेद दी गई। भच्छा भारमी था।
    - ( १८ ) भगवानदास नारायग्रदासीख का नीकर।
    - (१६) सं० १६५० में लवेरे का गाँव रामकोहरिया पहें।
    - (२०) सोजस का गाँव हिंगोला की वासग्वी सं० १६६४ में पट्टे घी, फिर सिंघावासग्वी दी गई।
    - (२१) सं०१६७३ में सिवाने की उमरलाई, सं०१६७६ में सिवाने का लालाणा पट्टे में बा।
      - ( २२ ) राव ध्यमरसिष्ट् के साथ काम धाया ।

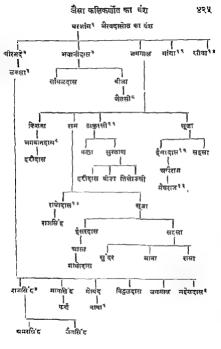

में हुए। व नेगुसी की रूपात なさな ( २३ ) थ्रोयसाँ का गाँव काँकरी थ्रीर फिर सोजत का महेव

(२४) सरायो पट्टे. फिर महेव दिया गया! सं० १६७१ में अजमेर गायंददास माटो के साथ काम आया। (२४) सं० १६७२ महेव पट्टे।

पट्टे में था।

( २६ ) उदयसिंह के शामिल आधी महेव पटे । (२७) स्रोजत का गाँव वायवस पट्टे में या: रा॰ मांहय

कुंपावत ने सीहा को मारा तद काम द्याया। े (२५) मै० १६६२ में बांबड़ा पट्टे।

(२६) मेड्ते का गाँव ईटावा भीजा दीलदर्स के शामिल

पट्टे में घा।

(३०) सं० १६५६ में लगेरे का व्यवटा और सं० १६६७ में मैडते का माडावरा पट्टे में या।

( ३१ ) मेड़ते का माहायरा, सं० १७५८ में, विषयी सं० १६६५

में भीर मेडते का माण्कियास स० १६६६ में पट्टे या ।

( क) मान खींबावत का नौकर।

- ( १० ) असर्वंत सादलीत का नीकर ! ( ११ ) सं० १६६६ में भोवाद पट्टे !
  - ( १२ ) कांभड़ा गाँव में माटी श्रचलदास सुरतायोत ने मारा ।
  - (१३) श्रवसदास सरवागोद के साथ काम श्राया। (१४) बागड में काम आया।
- (१५) कुंपा के पास या। कुंपा ने उसे सूर पादशाह के पास भेजा। पादशाह ने बंदी बनाकर रक्खा। शेरशाह से छड़ाई होने.
- के वक्त क्षेत्रा के लाव काम आया। गांगा का क्षेत्रा महराजीत के साथ सहोदर भाई का सा संबंध या ।
  - (१६) ब्रासरानहा पट्टे।
  - (१७) पष्टले स्राघा सासरानडा स्रीर पांछे परा पहे।
  - ( १८ ) प्राधा भासरानदा पट्टे ।
    - ( १-६ ) काधा क्रासरानडा पट्टे ।
  - (२०) वेखीदास प्रयमलीत का नीकर।
  - (२१) रा॰ लहमण नारायधदासीत के पास था। उसी के
- साध काम धावा।

(१) राव मालदेव ने (शेरखाह) सूर पादखाइ के पास एक पुरोहित कीर परजांग माटों को प्रतिनिधि करके मैना था, पादखाइ ने उनको पकड़कर कीद कर लिया। अब श्रेरखाइ मरा तब वे झूटकर झाये। यरजांग को बेराई झीर महेब पट्टे में दी थी। बेराई में उसका बेंघाया हुआ बरजांगसर तालाव और वरजांगसर कुँवा है!

(२) बागड में काम आया।

(३) चीहाशो के वैर में मारा गया। (४) उज्जैन में काम स्नाया।

(४) उज्जैन में काम ब्याया। (५) गैड़ों ने मारा।

(६) गैड़ी ने मारा।

महेव में जागी का शासन बनावा।

(७) बागड़ में काम द्याया। (८) बागड में रहता था।



- (१) खैरवा पट्टे।
- (२) राव मालदेव का नैकिर, खैरवा पट्टे। राव मालदेव ने भागेसर में खड़ाई की वहाँ व्यवीर बहुत वायस हुच्या धीर उसे उठाकर साथे। (बाराम होने पर) गुजरांवाली वाह्वलड़ में फीजदार करके भेजा।
- (३) भोजराज मालदेवेत का नौकर, भोजराज के साथ काम भाषा।
- (४) सं० १६६७ में गृंदाच का गाँव वाखा, सं० १६७० में पीपाड़ का प्ररतिका धीर पीछे गोधावास पट्टे में रहा। सं० १६७१ में ब्रजमेर में माठी गोर्यहदास के साथ काम श्राया।
  - (५) सै० १६७२ में दे। गाँव सहित करिटका पहे, सै० १६⊏४ में प्नासर थीर से० १६८७ में साँवज्ञतापाया। सै० १६८२ मे राव फमरसिंह के पास गया।
    - (६) कान्हा के साथ मारा गया।
    - (७) हुंगरपुर काम बाया।
    - (८) ५० १६७५ में मातवे की तरफ से आया तप गोधेलाव पट्टेमें दिया घा।

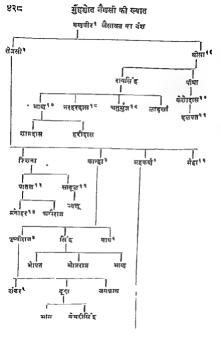



- (१) खैरवा पट्टे।
- (२) राष मालदेष का नीकर, खैरवा पट्टे। राव मालदेव ने भागीसर में लड़ाई की यहाँ वखारे बहुत वायल हुव्या और बसे उठाकर लाये। (भाराम होने पर) गुजरांवाली वाहतराड़ में फीजदार करके थेजा।
- (३) मेाजराज मालदेवात का नीकर, भाजराज के साथ काम भाषा।
- (४) सै० १६६७ में गूँदाच का गाँव वासा, सं० १६७० में पीपाड का घरटिया थीर पीछे गेधावास पट्टे में रहा। सं० १५७१ में घजमेर में भाटी गेधंटदास के साथ काम घाया।
  - (५) सं० १६७२ में दी गाँव सहित धरिटमा पट्टे, सं० १६८४ में पुनासर श्रीर सं० १६८७ में साँवज़ता पाया। सं० १६७२ में राज धमरसिंड के पाम गया।
    - (६) कान्दा के साथ भारा गया।
    - (७) हंगरपर काम भावा।
  - (८) सं० १६७५ में मालवे को वरफ से आया वय गोधेलाव पट्टे में दिया था।

- ( ± ) स॰ १६८६ में जाल्डणे की मुहिम में काम भाषा।
- (१०) काठसी पट्टे।
- (११) खटोडा पट्टें या, छोडकर करमसेन के पाछ गया थीर केन्द्रे की लाव से गरा।
- (१२) झरछा ठाकुर घा। राव चडसेन सेहा की येटी परखी
- धी। स्नापःकाल में चंद्रसेन के पच में लडकर मारा गया। (१३) स० १६४१ में वांबहिया और स० १६६५ में करमसी-
- सर पट्टे में थे।
  - ( १४ ) करमसीसर पट्टे ।
  - (१५) बागड से काया तब में।टेराजा ने बडला पट्टे में दियाया।
  - (१९) राव यानदेव के बायत्काल में यां सर की सडाई में काम बाया, कम मेहेनचा के शामिल।
    - र झाया, कमा महत्वा के शामिल । ( ०० ) क्षेत्रपानी से उनके को उन स्वीत के जान करणा
    - (१७) नागोरवाली से लडाई सुई तव माटेर में काम भाया।
    - (१८) भाटेर में काम श्राया।
  - (१-६) जीवपुर की अगवाबासक्यी पट्टे, सन् १६७१ में कुँबर गजसिंह कीर भाटी गायदवास न राखा का कुभन्मेर जिया तय काम जाया।
    - (२०) बांघडा पट्टे।
  - (२१) स० १६७६ में योषात्तदास भीमोत क साथ फाम स्वाया।

#### रूपमीहात भाठी

भादियों में एक शारा रूपसीहोतों की कहलाती है। रूपसी रावल जनमण का पुत्र था, उसके येंटे वीता, नाणू श्रीर पता। बोजा रूपसीहोत का परिवार—बीजा का सौगा, सौगा का मेला, मेला के भैरवदाव कीर भीगराज, भीगराज का पुत्र वेधीदात। भैरवदात के बेटे—रावसिंह, सुजा, नरहरहात, रामसिंह, खाहलों, चदयसिंह, जगलाच भीर राजसिंह। सुजा के पुत्र कुंमा श्रीर आसा हुए। रामसिंह के कीरवसिंह भीर हरदात हुए। खाहला के झरीराज श्रीर भोजराज हुए। उदयसिंह के विद्वलदास स्रीर सुद्धद्वस हुए।

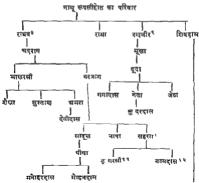

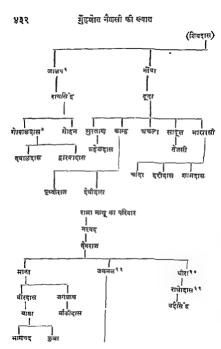

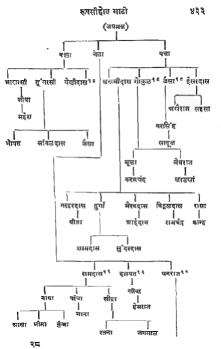

#### में हुयो। त नैयासी की ख्याव



#### पत्ता रूपसीहात का परिवार

पत्ता का हरदास, हरदास का नर्वह, नर्वह का राणा। राणा के भेटे गोर्थंददास, गोपालदार्वा गोर्थंददास का विद्वल-दास; गोपाखदास का हरिदास, इरिदास का जमनाय, जमनाय का छलैरान।

- (१) सं० १६५१ में राठीड़ रामदास चांदावत का नौकर घा, फिर जोपपुर रहा, सं० १६७० में मेड़वे का सिकदार हुमा ग्रीर सं० १६७७ में मावलिया पट्टे में पाया।
  - (२) कांभड़ा पट्टे।
  - (३) माटी गीर्यंददास के साथ भारा गया।
  - ( ४ ) इसकी संवान जेसलमेर में है।
  - ( ५) जैसलमेर में है।
  - (६) राव मालदेव का चाकर, राम के साथ इसे।टे गया।
  - (७) राव जगन्नाथ का नौकर।
  - ( 🖒 ) भौगेसर की लड़ाई में राठीड़ अस्सा ने सारा।
  - ( ६ ) बापावास पट्टे, सं० १६४१ में गुजराव काम प्राया ।
  - (१०) सोहों की लढ़ाई में काम भाषा।

- (११) जगन्नाच के पास।
  - (१२) सेारठ में काम छाया । (१३) जे।धपुर के गढ़ पर काम आया ।
    - (१४) पेकरव काम धाया।
    - (१५) पोक्सरण की लड़ाई में काम द्याया।

    - ( १६ ) पोकरक की लड़ाई में काम धाया।
    - (१७) रावत रामचंद्र के साध सबलसिंह की थाए से लड़ाई
- हुई वहाँ मारा गवा।
  - (१८) करमसोती की सङ्गई में मारा गया।
  - ( १८ ) पोकरक को लड़ाई में मारा गया।

  - (२०) मेंड्विये। के पास बा, सं० १६१० में पृथ्वीराज जैतावत
- सी लढाई में काम प्राया।
  - (२१) राव गोपान्दास के पान था।

## पूर्गल के राव

(१) राव फेलख, (२) रान घाषा, (३) रान वैरसन, (४) राव क्रेसन, (४) राव हरा, (६) राव व्यसिंद, (७) राव जीता, (८) राव कान्द्र, (६) राव श्रासकर्ष, (१०) रान जान्द्र, (११) राव धुदर्शन, (१२) रान गणेशदाम, (१३) रान विजयसिंह, (१४) राव इंगरसिंह

# विकुंपर के राव

बरसिंह ने कंबर पट्टे में राज गोपा से विकुंपुर लिया। राज सिंह धृंगल टीके बैठा तर वसने अपने पुत्र दुर्जनमाल की विकुंपुर दिया। (१) दुर्जनसाल, (२) इंगरसिंह, (३) व्हयसिंह, (४) स्रसिंह, (५) मोहनदास, (६) जैमिह, इसको विहारी स्रसिंहीत ने रायल सक्वसिंह से मिलकर निकलना दिया और आप राव हुआ परंतु किशनसिंह ने बसे मार बाला। (७) राव बिहारी, (८) जैतसी, (८) सुंदरदास, (१०) लाहसा, (११) इरनाय।

#### वैरसलपुर के राव

यह नगर राजल बैरसज ने बसाया। (१) रावत खाँवा ग्रेखावत, (२) तेजसिंह, (३) मालदेव, (४) मढनोक, (५) सेखावत, (२) देजांति हैं, (६) द्वाजदास, (८) कर्षिस हैं, (६) मवानीदास, (१०) केमरोसिंह, (११) छत्वधीर, (१२) ग्रमरिंह, (१३) मानिस हैं। युगल चकत्ता माटी कहते हैं। चकत्ता भीपत का, मोपव बालंद का, बालद श्रीर राजा रसालू शांतिवाहन के पून और शांतिवाहन कर्षिय का बेटा था।

### खारवारे के भाटी

बाधा रोखावत, फिराना बाधाबत, वेजमाख किरानावत, पंगार तेजमाक्षेति, नाथा पंगारीत, क्रुंमकर्षे नाधावत, विदारी क्रंभावत, जीप विदारी का स्रीर जैता जीवायत ।

# जेसलमेर के रायल

रावत मूलराज, सोडा रहलोड़ गंगादासीत का देाहिता। ध्यरीसिष्ठ, युधसिष्ठ, जेरावरसिंद्द सावडियों को देशिने। जगत-सिह, ईसरीसिंह, सोहों के दे।हिते। जसवतसिंह, पदनसिंह, जयसिंह, विजयसिंह, सीडों के दीहिते। जुम्हारसिंह, इसवद के भाजों का दे।हिता। अधरसिंह, रत्नसिंह, वाँकीदास, राय-सिंह रूपनगर के देशिहते। सबस्तिस्, विहारीदास समियाग्रे की कला राजमलीत के देशिहते। इयालदास, पंचायण, ईसरीसिह, शक्तिसिंह, बाध सातलसेर के देविहते। दोवसी, हरराज, भवानी-दास, इ'गरसी, सहसा, नारायग्रदाल, मालदेव, लुग्रकर्ण, दूलाभाई, मराठ सरवमाई, सरदारसिंह, रीजसिंह बसील के राव के देशिये। सुरतिहद से हों का श्रीर गंजसिह, इरीसिंह, इंद्रसिंह जसे ल के मेहवची के देशहिते। मूलराज से पीडी तीन जगतसि ह रावल के भाई जैबसी सोडो के दीहिते। देवीदास, वाचगदे, वैरसी, रूपसी, राजधर, लद्मण स० १४-४ में लद्मीनारायण का संदिर कराया। सीमा, केलख, फेइर, वनकर्ष, भीजो, तखराव के (वंशज) भटनेर, राजपाल कीरतांसह के (वंशन) मटनेर तुर्के हुए। देवराज हमीर, सत्ता, मूलराज, रतनसी, राखा जिसके पुत्र घडसी कान्छड बड़ा जैतसी कर्ष, असहड़ के बेटे दूदा रावल। रावल रेजराव ४६० कुँह्योव नैयसं की स्वाव विलेक्सि, भीमदेव, धासकर्ष, भोज दगे से भारा गया। रावक पाचगदे, जयचंद, धासकर्ष, पाहुग, साग्य, वाग्य गाँव कोहर। काल्या, शालियाहन, राम बीजल, बांदर सं० ११३४ राजा लाया-हासं, द्रेतरासल्गो, एव्हरंग मोकल सुधार हुआ, सं० १२४६ काम धाये घलेषी की बटाई में। जेसल, विजयरान की न १५ वर्ग सुद्रवे में राज किया। विजयराव की येटे भोजदे, राजसां जिसलं पुत्र राहड़ से शारा चलां। विजयराव की येटेयों लाग धीर लाल पाचियों हुईं। रावल दुसाम, सिंपराम, मूल पसान, चया, बाघराव के पाह भाटी कहलांग, बरामराव के वेशज गाँव खुढ़े में। सियराव की सेवान सिपराव माटो कहलांने, उनके गाँव खुढ़ें।, फलिया बतने ।

( १ ) यह बंशावली नितात ग्रस्पष्ट है ।

| r£.   | दाह समि                  | रेर के राजाड़<br>बेहात संबद्<br>विहास संबद् | असळमर के राजाशों की वंशावली ( सायंतरकार की तेयर की हुदे )<br>हों कि साम कर्म प्राचित की लगा है का सम्बन्ध प्राचीन केरों।<br>हार राजस्वान से विश्वमी | भाषांतरका<br>गान करवे<br>का समय<br>क्षेट विष्टमी | र की तैयार<br>प्राचीन बेदों<br>से | की हुई )<br>विशेष विगर्य                    |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1_    | राजा दिस                 |                                             |                                                                                                                                                     |                                                  |                                   | विक्रम संवक्ष से ४० वय<br>पूर्व ( श्रंष्ट ) |
| ~ ~   | # फ्य<br>ग्राधियाहम      |                                             |                                                                                                                                                     |                                                  |                                   | Hous (1)                                    |
|       | राय धाल्य                |                                             | शब भारी                                                                                                                                             |                                                  |                                   | दूसरी शताब्दी में हान में(,,)               |
|       | , भाडी<br>मृंधल्याय      | 9                                           | , वाधुराव<br>, विजयन्।व                                                                                                                             |                                                  |                                   |                                             |
|       | ,, मैंक्सराव             | 0 40 0                                      | , मंकमराच                                                                                                                                           |                                                  |                                   |                                             |
| u .   |                          | 100                                         | ा, केहर<br>ज़र्म                                                                                                                                    |                                                  |                                   |                                             |
| . : : | , विजयसव                 | 20 00                                       | ,, विनयसव                                                                                                                                           |                                                  |                                   |                                             |
| = r   | सबद्ध दुष्ताण<br>,, मूंध |                                             | रावल दृष्शान<br>,, मूर्ध                                                                                                                            |                                                  | _                                 |                                             |
| m 2   | ,, बखुराब<br>,, दुसाम    | 0000                                        | 13 यहाँ<br>13 दुसामा                                                                                                                                |                                                  |                                   |                                             |
|       |                          |                                             |                                                                                                                                                     |                                                  |                                   |                                             |

# मुँहकोत नैक्सी की ख्याव

| विशेष विदारध                             | प्षि वर्षे शज द्विया स्                        | १२३३ स ( महासा ) | डाई मास राज फिया (नेयासी)               | मास ६ राज किया, सेा-                   | तथा मीता सच्छा, थतः<br>गर्धा से सतारा गया ।<br>( नेयती )<br>चायक से दुर तेजती<br>हा बेग | मरा। (मेतामी)<br>मुलराज के येटे देवराज |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| याचीन लेखो<br>से                         |                                                |                  |                                         |                                        |                                                                                         | 1824-20-                               |
| गज्ञकार्य<br>नासमय<br>संब्विधमी          | 121৬ লক                                        | 1234 11          | 3286                                    | 12.00 m                                | 12 22 E                                                                                 | 13411                                  |
| नेदांत संबद् नेबसी की स्वात में<br>निममी | रावत लोगा विजयतय<br>,, भीयदेव<br>,, जेसक       | , काशियाहन       | , वैशल<br>,, कावहर्षा<br>चायक्रतेय      | ,, फर्मादेव<br>,, जातम्होत             | " जैसही                                                                                 | , मूर्वराज                             |
| देषांत भवत्<br>विम्यी                    | \$208<br>\$208                                 |                  | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | ***                                    | ***                                                                                     | 3,84                                   |
| राड राजम्यान से                          | रागत सीना वित्रवत्य<br>,, भाजदेव<br>,, जेतवदेव | ,, यासियाइन      | , पीजलदेव<br>,, कावहच्य<br>चाचाडे       | , फर्प्युवे<br>, खरम्याने<br>, खरम्याङ | " जैतिसिंह                                                                              | ., मूबरान                              |

4 743 8 555443

|                                         |                  |                                          | 1               | नेस       | ल्          | ोर         | के         | रा                     | जा             | ग्रे        | 4              | ते र               | श       | q                    | ती                |             |                   |                    | 1                   | 88                        | 8                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|------------|------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|---------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
|                                         |                  |                                          |                 |           |             |            |            |                        |                |             | (              | राज-रथुत किया गया। | (मेणसी) | रायल गालबुच के प्रिय | द्यासदास खेतसीहात | का मेटा था। | श्रमासि 🖭 धरा परा | जगतिह से क्टार छा- | कर मार गया थीर उसका | धुत्र बुचिति ह गद्दी बैठा | जिसका दसकी दादी ने |
|                                         | 9845 03          | \$ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 1404            | 34.45     | 2483        | _          |            | _                      | 2603           |             |                |                    | _       |                      |                   |             |                   |                    |                     |                           | _                  |
| 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 3820             | 1953 11                                  | 3820 11         | 1404      | 1481 "      | 3500       | 3513       | 60<br>(0)<br>(4)<br>74 | 8.<br>8.<br>6. | 24.<br>65.  | _              | 9000               |         | 1016                 |                   |             |                   |                    |                     |                           | _                  |
| , दुद्                                  | म् केहर          | . वृत्ती                                 | . चाचकदेव       | . देवीदास | . जैनसी     | ., लुखक्रम | ., मालबंब  | ,, हरराज               | , भीम          | , कस्यायदास | ., मनेएस्ट्रास | ., रामचंद्र        |         | सवलसिंह              |                   |             | शमशेसह            |                    |                     |                           |                    |
| 1351                                    |                  |                                          |                 |           |             |            | 9600       | 16.36                  | 38.84          | 9603        |                |                    |         | 8000                 | मद्दी वैठा        |             |                   |                    |                     |                           |                    |
| , बुद्धा                                | , वहसा<br>, केइर | म्<br>स्रोतम्बन्ध                        | मानक्षेत्र करहा | A flatte  | जिस्मी जनाव | फामसी      | लिया कार्य | माछवेव                 | ETTE           | . भीमसी     | ममेहिरदास      |                    |         | . सनजिसिह            |                   |             | ममरसिंह           |                    |                     |                           |                    |
| 2                                       | n u              | o e                                      | 7 2             | * 0       | * #         | 2 01       | r 10       | 9                      | li m           | out<br>pro  | 2              | 27                 |         |                      |                   |             | 27                |                    |                     |                           | _                  |

| ४४२                                             | मुँह्योत नैयसी की रपात                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | जुहर देकर मारा, राज<br>असर्वतिर है जुड़ा<br>ने जोविह की, धामतीत्र<br>कुछ प्रशिष्ट है।<br>मारा भार भरीतिष्ट भ<br>मारा भार भरीतिष्ट<br>है। गरीतिश्वारा। (मैपारी) |
| ग्राचीन जेखी<br>से                              |                                                                                                                                                                |
| राज करने<br>मा समय<br>स॰ विक्रमी                |                                                                                                                                                                |
| टाडु शत्रस्थान से नेहिन स्वत् नेवासी की रवात से |                                                                                                                                                                |
| देहीत संवत्<br>विषमी                            | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2                                                                                                                       |
| टाइ शत्रस्थान से                                | ारण बरसंतरित<br>, जैनिति<br>, प्रतिविद्यं<br>, प्रतिविद्यं<br>, प्रयोख<br>, प्रयोख<br>, प्रतिवाद्यं<br>, प्रतिवाद्यं<br>(वैष्यात्रं)                           |
| ŧ.                                              | *************************************                                                                                                                          |

# भाषांतरकार का मत ( पृठ ४४३ चे ४५९ तक नैणकी का नहीं)

ष्मव भाटियों के प्राचीन इतिहास पर भी घोडी दृष्टि ढालें ते। करूना पडेगा कि प्रत्यान्य राजस्थाने। की ख्यातियों की भाँवि भाटियों की ख्याति को कई पुरावृत्त सं० १४०० के पूर्व संदिग्ध ही जान पडते हैं। नैयसी ने ते। रावल देवराज से पहले होनेवाले राजाओं के नाममाध या क्रळ वर्धन ही दिया है, परंतु कर्नेज टॉड माटियों की प्राचीन राज-धानी गजनी वत्तलाकर ससलमाने। से परास्त होने पर धनका इधर धाना कहता है। टॉड राजस्थान के अनुसार सुवाह का पुत्र रिक युधिष्टिर सं० ३००८ वर्ष पहले सुद्या। उसका विवाह मालवे के राजा वैरिसिंह की कन्या समगसेना के साथ तथा था। वह फरीइशाइ नामी किसी सुसलमान पादशाह के सुकावले में मारा गया। रिफ्त का पुत्र गज या जिसने बुधिष्टिर सं० ३००⊏ वैशास्त्र वही ३ रविवार रोहिसी नचत्र में गुक्रमी का नगर बसा वहाँ ध्रवनी राजधानी स्थापित की और न्लेन्छी के सुकावले में मारा गया। राजा सल्मन का राज्य सारे पजाब में सं० ७२ वि० में या । उसने दिखी के राजा जयपाल तंबर की कन्या से विवाह किया। सं० ७८७ में होनेवाले बाद केहर का विवाह जालीर के प्राल्ह्यको देवटा की बेटो के साथ हवा इत्यादि इत्यादि। युधिप्तिर सनत्, जिसे कलियुग संनत् भी कहते हैं, ३००८ वा

युधिष्ठिर सनत्, जिसे कलियुग संनत् भी कहते हैं, २००८ वां वर्ष विक्रम सं० २००१ के बरावर अर्थात् विक्रम संवत् चलने के १६ वर्ष पूर्व स्थाता है। उस वक्त वैशास वहीं २ की न तो रविवार पट्टा भीर न कमी वैशास वहीं में रोहिया मचत्र आवा है। अस-लमानों की उस समय वी क्या वर्ष्ट् उससे सात सा वर्ष पीछे तक उत्पत्ति सी नहीं तुई थी। मालवे ने उम वक्त वैरिसिह नाम के किसी राजा का होना पाया नहीं जाता। सं० ७२ वि० में प्रवम तो मुँहछोन नैएसी की एयात .

588

दिस्लो का बसना ही सिद्ध नहीं होता, वहाँ का राजा जवपाल पंवर विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में राज्य पर था। जालीर के चीहानों में झारहयासी का समय सं० १२१८ वि० होना उसके क्षेप्र से सिद्ध है। यदि यह भी मान हीं कि वह आस्ट्रयासी नहीं, किंतु अग्राहिल हो जी झारहया से पॉच-छः पीड़ी पहले हुआ था, तथापि उसका भी राव केहर का समसामयिक होना बन नहीं सकता है।

द्यागे कर्नल टॉड लिखता है कि भारी पहले बादव कहनाते थे. फिर प्रपने पुरुषा भाटी के नाम से भाटी प्रसिद्ध हुए। राव भाटी राह बालंद का बेटा या और वालंद राव सलसन का। सलभन के १५ पुत्रों में एक राजारसालुभी या। यदि राव सक्रमन की दिली के राजा जयमाल वंदर का समकालीन मानें जे। सुतवान सुरूकगीन भीर सुलतान महमूद गज़नवी से लड़ा था ते। सबमन का समय संव १०५८ वि० के लगभग बावेगा और उसके पैन्त्र राव भारी का सं ११०० वि० के लगभगः परंत जीवपुर राज्य के गाँव घटियाने में मिले हर प्रतिहार राजा बादक या कक्फ के सं० २०४ व २१८ के होती से सिद्ध दीवा है कि कक से वीन पीढ़ी पहले है।नेवाले राजा शील म प्रतिहार ने बल्लमंडन के राजा भटिक देवराज की जीता या (मुनवान वा उसके द्यास-पास का प्रदेश पहले बन्नमंडन कहलावा या धीर कक के महिक वंश की राखी से छः पुत्र हुए थे।) यदि शीलक की पीछें, होनेवाने राजा कोट व भिल्लादित्य प्रतिहार का समय ४० वर्ष का मानें ते। शीलुक का सं० ⊏७≔ वि० के लग-भग राज्य पर होना संसव है, झतः सिट्टक देवराज भी उसी समय (८६०-८०) के भ्राम-पास हुआ और राव साटी के नाम से ये भारी फदलाये हैं। तो श्रवश्य राव माटी देवराज के पहले हथा था। जेमलमेर के मंदिशे में किवने एक पुशने शिलाखेश हैं जो राजपुताना

चीर सेंटल इंडिया की Report of a search of Sanskitt manuscripts for the year 1904 05 and 190>- 6 में छपे हैं उनमें दो-एक लेखों मे विजन थीर महिक सवा दोना दिये हैं ष्पर्यात रावल वैरिमित के जेख में ''श्री विक्रमार्फ समयातीत स० १४-६४ वर्षे साटिको स० ⊏१३ प्रधर्तमाने । राज्य भीमसिह को समय फे होस में "मुपति विक्रमादित्य समयातीत सः १६७३ रामाश्वभूपती वर्षे शाके १५३८ प्रवृत्तामान महिक ( स० ) स्ट्रां' इन लेखें। से भाटिक श्रीर विक्रम स्वत में ६८० वर्ष का सतर स्राता है सर्वात वि० स०६८० ≈ भड़िक सं०१। यदि यह स० राव भाटी का चलाया स्त्रमा माना लावे वे। राव मार्टाका स०६⊏० म विद्यमान होना सिद्ध है। इस समय से हम रावल देवराज के उपर्युक्त समय का मिलान करें दी करीब क्रीन ठीक छा मिलता है. परत कर्नल टॉट का स० स्ट्रंश का समय उपर्युक्त समय से भनमान १०० वर्षके पीछे का है। नैयसी की रयात के अनु-सार रावल जेसल से सवलसिंह तक ४५४ वर्ष में २३ राजा हर अर्थात प्रत्येक के राज्य समय का बीसव १-६७४ छाता से। ठीक है परतु राव भाटी से रावल जैसल के समय तक ५३७ वर्ष म कुल १३ राजा कहे यह विश्वास की यीग्य नहीं। विकस की नवीं शताब्दी में प्रस्थी भाषा में जिस्सी हुई पुस्तक चाचनामा से माटिया नाम फो एक नगर का वर्धन है कि सिध देश के राजा चाप प्राह्मण के पुत्र वरसिया ने अपनी बहन का विवाद भाटिया के राजा के साथ करने को उसे अपने भाई दाहिर के पास भेजी थी। ज्योतिषियो ने इस इतन्या के नचत्र देखकर कहा कि इसका पति सारे सिध का स्थामी दोवेगा, प्रव दाहिर ही वे उसके साथ विवाह कर खिया। वारीख यमीनी में सुलकान महमूद गजनवीं का

भाटिया पर चढाई करना लिखा है—"सुलतान सुनतान के पास सिंघ नदी उतरकर शहर माटो की तरफ चला, वहाँ विजयराव नाम का राजा था। गढ में से निकलकर वह मुसलमानी के मकावले की घाया कि उन्हें घपने हायियों, योदाग्री धीर वल प्रताप से खरा दे। सोन दिन-रात लडाई होती रहा, चीध दिन सुलतान ते धावा करने का हुक्म दिया। सुसलमान 'ब्रह्माडा अकदर' का ष्टौंक लगा काफिरों पर टूट पड़े थ्रीर धनकी सेना में इलचल मचा दी। सुनतान ने अपने दाय से कई दुस्मनी की मारा चीर वनके हाथी छीन लिए। विजयराव चुपके से चद साथियों सहित जगल में भाग गया और पहाडो में का छिपा। ससलमानी ने पीछा किया वी प्रत में वह कटार खाकर सर गया, धाहि।" वारीय फिरिस्वा में जिया है कि जय सुबुक्तगीन का बाप मुखतान में प्राक्तर छट-मार करने भीर लैका गुलाम पकडकर ले जाने लगा तब साहोर के राजा जयपाल ने भाटिया राजा से सलाइ की। जान पड़ा कि हिंद सेना उत्तर की सई इवा की सहन नहीं कर सकती तब भाटिया राजा क द्वारा चसने शेया हमीद अफगान की मीकर रक्या धीर चसे लमगान का हाकिम यनाकर वहाँ श्रफगानी सेना नियत की। श्रह में शेख हमीद सुबुक्तगोन से मिल गया। सुलवान सहमूद के भादिये के हमले के बयान में फिरिस्ता लिखता है कि राजा विजयराय समलमान द्वाकिमी की बहुत तकनीफ देता था थीर सातहत हाने पर भी अनंदराल (जयपाल का पुत्र ) की रितराज की रकुम नहीं देवा या। इन उपर्युक्त वर्धनीं में माटिया एक नगर और जाति दोनी भर्व में प्रयुक्त हुआ है और समव है कि माटियों का नगर होने ही से वह भाटिया लिखा गया है।। अवूरीहान अलगेहनी ने भाटी के नगर को मुन्नदान से १५ फरसग (५४ मीन के करीब) बदलाया

भाषतिरकार का मत

है। यद्यपि इस नगर के विषय में विद्वानों में मत-भेद है. फोई

भटनेर हो जो भाटियों की परानी राजधानी रहा है। कर्नेल टॉड लियता है कि लुद्रवे में मुक्ते विजयराय का एक लेख दसवीं शतान्दी का मिला, यदि यह सन् ईसवी से श्रमिप्राय है। वी उस लेख का विजयराय सुलतान महमूद के समय का विजयराय है। सकता है। हाँड ने राव भाटी के पुत्र मंगलराव के समय में गुज़नी के ढंढी बाद-शाह से लाहेर घेरा जाना लिखा है और सलमनपुर चढ बाते के समय संगल का जंगल में भाग जाना भी कहा है। आरचर्य नहीं कि ढंडी बादशाह से अभिप्राय सुलवान महमूद ही से हो क्योंकि घटना-काल से पीछे दंत-कथाओं के जाधार पर लिखी हुई बडवे भाशें की ज्यातें में प्राय: ऐसे फेर-फार पाये ही कार्त हैं। एक ऐसी भी करपना की जातो है कि हिंदुस्तान में आने के पूर्व गज़नी नगर भाटियों की राजधानी या ता शायद वे कानुल के हिंद राजा हीं, परंतु अलबेरूनी के उन राजाओं की बाह्य कहे थीर अनंदपाल जयपाल के पुरुषा ववलाये हैं। क्या भट और भाटी के भ्रम में पड़-कर ते। ग्रहवेरुनी ने ऐसा नहीं खिल दिया १ कायुल स्नादि उत्तरीय प्रदेशों में शासन करनेवाली यादिय जाति के कई सिक्के मिले हैं जो वैद्धमतात्रवायी थे। वही यैद्धिय जंजूबा या जेाइया के नाम से पुकारे जाते थे। कर्नल टॉड ने राव सलमन (शालिवाहन) के एक पुत्र का नाम जंज दिया है, जिसकी सवान जंजूया कहलाई। यह सच्चेप रीति से भाटियो की प्राचीनता का दिग्दरीन मात्र है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाटो वंश बहुत प्राचीन है और उत्तरी भारत में पहले इनका प्रवद्ध राज्य रहा फिर मुसल्लमानों से खदेहे जाने छे कारम ये सिंघ, मुलवान से इधर रेगिस्तान में द्याये।

४४≒ मुँइगोत नैयसो की रयात

प्रसंगागत पुरायो। के ध्रनुसार यहाँ यादवी का भी घोड़ा सा हाल दिया जाता है। यादव चंद्रवंशी हैं। राजा ययाति ने दानवीं के पुरोहित शुकाचार्य की कन्या देववानी से विवाह किया. जिसके गर्भ से यद और तुर्वेस नाम के दें। पुत्र हुए। देवयानी के साध दानवराज की कन्या शर्मिष्टा भी दासी ही कर रही थी। ययाति के सहवास से उनके भी हुड़ा, चनु धीर पुरु चीन पुत्र हर। पुरु की राजा ने अपना युवराज बनाया। तुर्वसु की पूर्व में, ( इरि-ध्या पराण में दिचण का देश देना लिखा है जहां उससे दमवीं पीडी में होनेवाने चार माइयों ने अपने-अपने नाम पर पांडव, केरल, कील और चोल के राज्य स्थापन किये), हुसु की परिचम, यह को दिचिय और श्रतुको उत्तर दिशामें देश बाँट दिये। यद की संगान यादव कहलाये जा पहले सिधु नहीं के नीचे के प्रदेशों में वसे हैं, फिर धोर-घोरे पूर्व की ब्रोर मधुरा, माहिष्मवी धीर चेदि तक फैल गये। अनु से आठवीं पीढ़ों में होनेवारे उसीनर के पाँच पुत्रों में से शिवि के बंशज शैव, तृग के बैद्धिय झीर नैव की संतान नगराष्ट्र प्रसिद्ध हुए। पुरु को वश में जरासध, हुपद, हुयी-धन भादि राजा हुए। हुपद के बराज वा पारव नाम से ही प्रसिद्ध रहे परंतु कुरु फ्रीर पाण्डु की पुत्रों की नाम से दुर्योधन व युधिष्ठिर हाडि कीर्य थीर पोडव कहलाने लगे। यादव-वंश में जगहिस्याव श्रीहप्याचंद्र ने जन्म लिया। उन्होंने मधुरा की छोड़ हारावती की राजधानी बनाया। उनके समय में बादवें। का सार्वभीत राज्य हो गया घा। पुरु के पात्र दुष्यंत ने सेनका अध्यस के गर्भ में विश्वा-मित्र के बीर्य से कलन्न हुई श्रकुंतला के साथ विवाह किया. जिसके भरत नामी पुत्र हुआ। कहते हैं कि वह आर्यार्वत का चन्नवर्धी राजा घा धीर चमके नाम पर देश का नाम मारतवर्ष

प्रसिद्ध सुध्या । मद में मतवाले होकर यादव प्रभासक्तेत्र में परस्पर लड़कर मर मिटे।

शीरसेनी शासावाले मधुरा व उसके धास-पास के प्रदेशों पर राज्य करते रहे । करीली के यदवंशी राजा शैरसेनी कहे जाते हैं । समय के फेर-फार से उनसे मधुरा छुटी थीर सं० १०५२ में बयाने के पास मनी पहाडी पर यसे। राजा विजयपास के पुत्र तहन-पाल ( चिभुतनपाल ) ने सहनगढ़ का किला बनवाया। सहनपाल के पुत्र धर्मपाल धीर हरीपाल ये जिनका समय सं० १२२७ का है। इरीपाल ने वहनगढ़ अपने भाई से छीन लिया, परंतु धर्मपाल के प्रत्र क्रॅबरपाल ने वह स्थान पोछा लिया। इरीपाल ने सुसलमानी की सहायता से पुनः श्रधिकार प्राप्त किया, सहायक सुक्षतान शहायुदीन गोरी या। परिशास यह हुआ कि सं० ५८२ हि० ( सं० ११८६ ई०, सं०१२५२ वि०) में सुलतान ने वयाने पर अधिकार कर लिया। कुँगरपाल के दंशन फर्जुनपाल ने सं० १४०५ वि० से करीली का नगर बसाकर वहाँ श्रपनी राजधानी स्थापित की। सालवे के सनुतान महमूद रिज्जो ने करोली फुबह कर वह राज्य अपने बेटे फ़िद्बी ख़ाँ को दे दिया। करीन १५० वर्ष क्षक करीली के राजा इधर-इघर वसकर प्रपने दिन काटते रहे. फिर राजा गोपाल ने शाहंगाह प्रक-धर की छुपा से छपने राज्य का कुछ विभाग पाया।

द्वारका के बादवों में सुचाहु ताम का राजा हुआ जिसने अपने दूसरे पुत्र टड्अइार को इचिख में राजा बनाया। टड्अइार के पुत्र सेउग्रचंद्र ने सं० ६०० वि० कं लगभग सेउखपुर नगर यसाया। पहले ये यादव दचिख के प्रतापी सेालंकी श्रीर राष्ट्रकूट-वंदा के सामंत हो, कलचुरियों श्रीर सोलंकियों के परस्पर के फगड़ों में वि० सं० १२४४ के लगभग सोलंकियों के महाराज्य का थड़ा विमाग द्वीनकर स्रीर देविगिरे या देखिताबाद का प्रकल राज्य खावित किया, जिसका नाश सुततान झलाउदीन रिज्ञजों ने सं० १३६५ वि० में कर दिया। इतिया में दूसरा महाशम्य शेम्सल खादा के यादी का द्वार-

सेउएचंड से बीसवीं पीडी में होनेवाला राजा सीखम स्वतंत्र ही गया

समह में था। सन्त्रवान श्रकाउदीन पिन्नजी ने इनकी भी पराजित किया था । अंत में सुलतान सहस्मद तुगुनक ने विक्रम की चीदहर्बी शताब्दी को अंत में उनकी विजय किया, परंतु राजा वद्यान की मंत्री देवराज ने मुसलमानी को निकाल पीछा अपना अधिकार जमाया भीर विजयनवर के महाराज्य का स्थापक हुआ। देवराज के वशजा का प्रताप इतना वटा कि वे शने. शनै: दक्ति देश के वहे निमात के स्थामी हो गये। वादशाह वादर अपनी पुस्तक 'वकाप वादरी' में जिखता है कि जब मैं हिंदुस्तान में भाया ते। यहाँ ( मुसलमानी के भविरिक्त ) दे। यहे हिंदू राजा भे अर्थात् उत्तर में राखा सांगा और दिच्य में योजानगर (विजयनगर) के महाराजा। दिच्य में यहमनी स्तानदान का मुसलमानी राज्य स्थापित हुझा और फिर वही वंश पाँच राग्यो में विभक्त है। बर बोजापुर, गीनकुंश, श्रहमदनगर, परार धीर गोदर की जुदा-जुदा मलवनवें बन गई। सन् १५६५ ई० में इन पाँची ने मिलकर विजयनगर के राजा रामराय पर चढाई की। युटा राजा खद लडा परंतु श्रंत में मारा गया। इसकी सेना भाग निकली थीर बहाँ इस महाराज्य के प्रवाप का सूर्य भारताचल की ओर में चना गया। पांछे उसके वराज कुछ अर्से वक चहुगिरि में रहे थे।

यादवों की जाड़ेवा शाखा के ४ वड़े राज्य काठियावाड़ व उसके परे हैं। कब्ह में सन्मा, जामनगर, बंधेल, मोरबी, गीटल धीर राजकोट। चूड़ासम्मा शाखा के यादव पहचे जूनागढ़ गिरनार के खामी से, सन्द १४७० ई० (सं० १४२६ वि०) में गुझरात के सुलतान

सिरंगसर की पीढियाँ

महमूद वैगरा ने इस राज्य की समाप्ति की । कत्तचुरि भी यादवें की एक शाक्षा भी परंतु अब उनका भारतवर्ष में कोई राज्य नहीं है ।

# सरदारां की पीढ़ियाँ (नैससी से)

चम्रसिंह

भूकर के शृंगीत

सदन सिंह खड़सेन घोरतसिष्ठ सबाईसिंह अजीतपुर की तिस्मत*नि* त पीडियाँ कुराइमिह **जुतहसिह** भनाई की पीडियाँ प्रध्वीराज दनसिष्ट सङ्गसेन शिवदानसिंह वेवसिंह करमसेन दोपसिंह जगमाल **म**ने।हरदास कोरतसिंह खपसिंह **फ़**तहसिंह मगवानदास **ज्**वहसिंह सिरंग रामसिंह गाँव माखू वाय के सरदार किशनसिंह कियनचिहीत प्रेमसिह मनोहरदास नवस्रसिष्ठ षहादुरसिंह चिधमुख की **उंगर**सिंह दीलतसिष्ट पीढियाँ जगरूप प्रथ्वीराज रधुनायसिंह सुजाव जिंद दर्जनसिष्ठ जाणां के सरदार अवासीसिंह बगदसिंह खाससिंह जातम सिंह किश**नसिं**ह ष्रने।वसित **सर**श्चायसिंह <del>उत्त</del>मसिह महाराजा रायमिह संप्रामसिंह वंधा की पीढ़ियाँ अवानीसिंह प्रतापसिंह किशनसिंह **फ़**वहसिंह साइवसिंह

|                     | सरदारी की पीढ़ियाँ           | 84.ई             |
|---------------------|------------------------------|------------------|
| <b>इटीसिं</b> इ     | <b>ना</b> राय <b>ग्रदा</b> स | नारायणदास        |
| सूरतसिंह            | बरसिंइ                       | वैरसी            |
| <b>फो</b> सरीसिंह   | ल्यकर्ष                      | गाँव उडसर के     |
| <b>चदयसिंह</b>      | गाँव कतर के                  | सरदार            |
| जयसिंह              | सरदार                        | शेरसिइ           |
| गाँव रेगहिणी की     | <b>छ</b> तरसिंह              | देवीसिह          |
| पीढ़ियाँ            | <b>ला</b> डचाँ               | भगवंतसिंह        |
| जैवमाल              | गोरखदाच                      | भाजराज           |
| च्यानंदसिं <u>च</u> | रामसिंह                      | दुर्जनसाल        |
| भावसिंह             | गाँव गेड़ाप के               | बलभद्रदास        |
| संवानसिंइ           | सरदार                        | गाँव काणाणे के   |
| *****               | वद्वादुरसिंइ                 | चरदार            |
| गजसिंह              | जीरावरसिंह                   | <b>मारत</b> सिंह |
| देवी(सह             | गुमानसिंह                    | सवाईसिंह         |
| नरसिंहदान           | गीरखदान                      | रघुनावसिंह       |
| तिहाणदेवर के        | रामसिंह                      | भे।जराज          |
| नारणात              | गाँव मेदसर के                | दुर्जनसाल        |
| सूरजमल              | सरदार                        | वलभद्रदास        |
| भाइयवसिंद           | वहादुरसिद्                   | गाँव केरभड़ के   |
| देश्लवसिंह          | उदयसिष्ट                     | सरदार            |
| <b>प्रा</b> ईदान    | <b>जारावरसिद्द</b>           | सुरतायसिंद       |
| रामसिंह             | र्घुनायसिद्द                 | ब्राईदान         |
| उदयसिंद             | भागचंद                       | इटीसिंद          |
| स्रोवत्तदास         | चीरमदे                       | केसरीसिंह        |
| वैमत्तदास           | <b>घ</b> जुम <i>र्</i>       | इररामदास ·       |

| <b>८</b> ४४           | मुँदयोव नैयसी की स्य | वि                         |  |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|--|
| <del>द</del> ्वंदरदास | <b>प</b> सत्तसिंद    | <b>इिम्मविमं</b> ह         |  |
| भापविमंद              | मावसिंद              | <b>बा</b> र्दसिंह          |  |
| नारायरादास            | धभयराम               | <b>च</b> वरसिंद            |  |
| <b>चै</b> रसी         | कुँभाखे के सरदार     | . खराधीरसिंद               |  |
| कल्याणसर ये           | <b>किशनसिद्</b>      | राजसिंह                    |  |
| सरदार                 | चैनसिंइ              | जगवसिं च                   |  |
| जसराज                 | जारावरसिंह           | राघे।दाम                   |  |
| गजसिष्ठ               | केसरीसिंद            | <b>चद</b> यसिंद्द          |  |
| <b>इ</b> टोसिंद्      | द्ममयराम             | <b>किरानदाम</b>            |  |
| रतनसातों की           | कालघास के सरदार राजा |                            |  |
| <b>पी</b> ढ़िंयाँ     | <b>मवानीसिंह</b>     | काँधल                      |  |
| <b>च्रमरसिंह</b>      | साइनसिंह             | राव रियमन                  |  |
| <b>वै</b> रीसाल       | खड्गसेन              | धाँधूवर के करदार           |  |
| शेरसिइ                | श्वरामीदास           | शेरसिंह                    |  |
| शिषदानसिंह            | <b>च्दव</b> माण      | वहादुरसिंह                 |  |
| भीमसिंह               | नाइरसिंइ             | जारावरसिंह                 |  |
| द्यमयराम              | सरूपसिंह             | <b>ल</b> सघीरसिंह          |  |
| प्रवापसिंह            | शंगाईसर के सरदार     | राणाचर के चरदार            |  |
| <b>च्ह्यमा</b> ख      | सुरागदास             | <b>अ</b> र्जुनसिं <b>ह</b> |  |
| <b>ज</b> सवंवसिद्     | चतुर्भुज             | इंद्रसिंह                  |  |
| श्रर्जुन              | सावैवसिंह            | सवाईसिंह                   |  |
| रब्रसिंह              | च <b>द</b> यमाख      | <b>र</b> घुनायसिंह         |  |
| राव खुष्यकर्थ         | रावत हर के रावत      | लखघीरसिंह                  |  |
| नाथवाणे के सरद        | तर नाइरसिंइ          | गाँव पलू की                |  |
| माघे।सिंह             | , विजयसिंह           | <b>पीढ़ियाँ</b>            |  |
|                       |                      |                            |  |

|                       | सरदारों की पीढ़ि          | वाँ ४५५                     |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| जसवंतसिंह             | केसरीसिद्द                | धनराज                       |
| स्रतसिंह              | <b>प्र</b> सैसिइ          | <b>मान</b> सिद्             |
| मालदेव                | सुदर्शनसेन                | गे।विददास                   |
| केसरीसिद              | साहे।र के सरदा            | र केशोदास                   |
| जगनसिंह               | रामसिन्ह                  | गीपालदास                    |
| मलकासर के             | <del>प्र</del> र्जुनसिद्द | सांगा                       |
| सरदार                 | दुर्गदास                  | ससारचद                      |
| <b>रू</b> पसिंड       | देवीसिंह                  | बीदा                        |
| <b>भागदसिद्</b>       | जैतपुर के सरदा            | र राव जोधाजी                |
| मानसिंइ               | पद्मसिंह                  | वैनातेकी पीढ़ियाँ           |
| साहबसिद               | सरूपसिष्ठ                 | <b>च्दवसि</b> ष्ठ           |
| किशनसिद्              | स्रसिंह                   | दुर्गदास                    |
| जगत्तसिंह             | भ्रज़ुंनसिद्द             | वीरभाख                      |
| फलासरके सरदार देशीसिह |                           | स्रसमीदास                   |
| भेापतसिंह             | चंद्रसेन                  | गे।यददास                    |
| <b>हिन्मतसिंह</b>     | <b>मनहरदा</b> स           | दुसारखे के सरदार            |
| मोइकमसिइ              | गीपासदास                  | इख्तसिंह                    |
| सयलसिद्द              | <b>उ</b> द्यभा <b>ग</b>   | जैवसिंह                     |
| सुदर्शनसेन            | बीदासर के                 | सरदारसिंह                   |
| दीलवयान               | बीदावत                    | दीपसिह                      |
| जसर्वत                | रामसिद्                   | किशनसिद्                    |
| <b>उदयभा</b> ष        | <b>उ</b> मेदसिंह          | अचलदास                      |
| दुग्गिया सरके सरद     |                           | ग्रेग्यंददास<br>*_ <b>२</b> |
| भावसिद्               | फेस <b>रीसिं</b> इ        | गाँव प्रहड़ी के             |
| जारावरसिद्            | कुशबसिद                   | . सरदार                     |

| ४५६                | मुँहशोत नीयसी की ख्याव    |                    |  |
|--------------------|---------------------------|--------------------|--|
| दल्लू              | देवीदास                   | मोइकमसिद्          |  |
| <b>न</b> वलसिद्    | लायग्या                   | मनरूप              |  |
| गुमानसिद्द         | रागारसी                   | सगतसिष्ठ           |  |
| जारवरसिद्          | जागागर के                 | खगार               |  |
| <b>फ</b> तइसिष्    | सरदार                     | गाँव सांडवे के     |  |
| कुंभक्षर्थ         | बुधसिइ                    | सरदार              |  |
| किशनसिंह           | सङ्गसिह                   | <b>र</b> खजीतसिष्ठ |  |
| स्रगार             | मानसिष्ट                  | जैतसि ह            |  |
| जालपदास            | किशनदास                   | भेरमसिह            |  |
| सूरसेन             | मेलेरी के सरदार           | <b>धीरवसिं</b> ह   |  |
| ससारवद             | ज्भारसिंह                 | दानसिष्ठ           |  |
| गाँव गारीघर        | सावतसिंह                  | <b>मे</b> ।इकमसिद् |  |
| के सरदार           | <b>रवामसि</b> ह           | <b>जगमा</b> ल      |  |
| नवलसिद्            | मानसिह                    | यनहरदास            |  |
| ৰাঘ                | गाँव लोवे के              | े <b>असवद</b> सिट् |  |
| प्रतारसिद्         | सरदार                     | गापालदास           |  |
| मानसिञ्च           | कीरवसिद्य                 | गाँव पड़िहारे      |  |
| <b>किशनदास</b>     | प्रय्वीसिद्द              | के सरदार           |  |
| कणवारा के          | <b>भ</b> गनीसि <b>द्य</b> | जामलसिंह           |  |
| सरदार              | <b>घै</b> रीसाल           | <b>ईसरो</b> सिष्ठ  |  |
| दलपतसिद्द          | <b>यक्षतसिष्ठ</b>         | दानसिष्ठ           |  |
| <b>घरनाथसिद</b>    | गाँव हरदेशर के            | पातलसर के          |  |
| दीपसिंइ            | सरदार                     | चरदार              |  |
| <b>धरा</b> वसिष्ठ  | परसराम                    | <b>अयसिद्</b>      |  |
| <b>फ़</b> वइसिष्ट् | घीरतैसिष्ठ                | माधासिद्द          |  |

फ्तहसिंह जाकरी के सरदार बारदीर हि सरदार नाहरसिंह हेबीटास प्रशसिष्ठ जांधसिंह कन्होराम सनहरदास गाँव लखमण्तर ब्रमर्सिष्ट प्रयागदास मालदेव मे।हकमसिंह के सरदार ਜੈ ਕਿਵ गाँव चीमणवे मनदृरदास गाँव यसू के फवेसिंह के मरदार श्राईदान ध्यभवसिंह सरदार रायसिंह रायसिंह **डंगर**सी भगवंत सिंह मनहरदास प्रयोगसास गाँव चंडावे के गाँव ककू के ग्रमरसिंह सालदेव सरदार सरदार गाँव कल्याणगर पहाडेर क्रमञ्जी कंभेा हिन्मतसिंह के सरदार 'इंद्रभाख गोविददास प्रवाप दे। जतसिंह मोहकमसिंह जगमाल गोहिल ष्प्रथ वार्ता गाहिल खेड़ के स्वामियों की-रोड़ में गाहिली की वड़ा ठालराई थी# । वहां के राजा मेाखरा की वेटी चूट पश्चिनी ( जाति ) की की थी। उसके रूप की प्रशंसा खुरासान के वाद-

शाह ने सुनी तब उसने दीन खास सवार की सेना खेड़ पर भेजी। तुर्कों ने स्नाकर नगर घेरा, गोहिल भी सम्मुख हुए, चार दिन तक 2 रोड़ मारवाड राज म खणी नदी के मोड़ पर वास्रोतरे से 10 मील

ग्रेड के गोहिल

गाँव जीली के

दानसिंह

एडिचम में है।

\*\*

. ४५८ - शुँहशोत नैशती की ख्याव बरावरी का युद्ध चलता रहा, किर जोहर करके गोहिल सैदान में

मारुर जंग करने लगे। छलाव बहुवनसर के तट पर यहुत से गोहिल काम आये, (राजा मोरारा मारा गया ), तुर्क भी बहुत रोत रहें और उनकी रही-सही सेना फिर गई। सेना आई उस वक्

रहें और उनकी रही सही सेना फिर गई। सेना आई उस वक्त बहुबन (मारारा का पुत्र) कहीं वाहर गया हुआ था, इससे वच रहा और टीके थेठा। यूट भी यच गई, परंतु बहुत से वाहाओं के सारे जाने से राज निर्णत पढ़ गया। उस वक्त वाहड़मेंर के स्वासियों

( पॅबार ) ने झाकर गोहिलों को दवाया । गाँव नाकोहे के पास गढ

वनवायां श्रीर गाहिलों से वरवी छील लेने का विचार किया ित्व बहबत ने मंडोवर के राव इंसपाल ( पिंड्डार ) को कहलाया कि पैवार मुक्तसे प्रव्यी छीनवे हैं सो या ता मेरी सहायता करा नहीं ता किर हुमको भी ये कर देंगे। पिंड्डार ने चचर मेजा कि तुम्हारी बेटी वृट पिंडानी है जमको हमें परलावा तो तुम्हारा साम दें। इन्होंने देशकालानुसार अपनी विखित देरकर बूट का विवाह कर देना स्वीकारा। यूट ने अपने आई की सना किया कि मेरा विवाह मद कर, परंतु उसने न साना। पिंड्डार इंसपाल सैन्य लेकर खेड़ आया

स्वीकारा । वूट न प्रपन आहे का मना किया कि मरा निवाह मत कर, पर्यंतु उसने न माना । पिंड्डार इंसपाल सैन्य लेकर खेड़ आया वय पैंवारी ने रोड़ की गीएँ पेरी, पिंड्डार व गोहिल निवकर वाहर बड़े और नाकोहं के पास पेंबारी को जा लिया । गीएँ तो गड़ में पहुँचा द्वांत के इंसपाल ने गड़ पर पावा किया, दबाँचा हेटा धीर चहुँ पेयारी की ४०० व गोहिल और पिंड्डारो के ३०० येग्डा रोत रहें। उंसपाल का मरुक कट गया परंतु घट गीओं को लेकर रोड़ में प्राया, वहाँ पिन्डारियों ने कहा कि "देयों! सीस के विना घड़ चला घाता है।" इंसपाल वहाँ यिर पड़ा। पिंड्डार विवाह करने को घारे, फेरें दो किराये गये और पृट योली कि "ध्व गोहिल उससे छुटे (चक्र्या हुए)", पिंडुरोंने च्वर दिया कि "छुटे"। किर हूट ने कहा कि "(भाई!) बैंने वेत तुमको पहले ही मना किया घा कि विवाह मत स्वीकारो, परंतु तुमने न माना। श्रव गोष्टिलों से रोड़ श्रीर पिट्टिशों से मंडोवर जावे! ए ऐसा शाप देकर बूट उपर बड़ गई। इसके पित्त ने उसे पकड़ने को हाध बड़ाया वा उसकी साड़ी हाथ में था गई श्रीर बहु वा बड़कर बलोप हो गई।

गेरिहली से रोह राठीड़ों ने ली उसकी वात—गेरिल रेह छाड़फर एक वार फोटड़े के इलाके बरियाइंड़े में गये। वहाँ से घोषली ने कूडकर निकाल दिया तव कुछ काल तक जेसलमेर से कीस १२ सीवजुद्दाई (गाँव) में कितने एक दिन रहे, परंतु वहाँ भी राठेड़ों ने पीछा न छोड़ा। जेसलमेर का रावल गेरिहलों के यहाँ क्याद्वा या प्रतएव वे रावल के पास गये और उसने उन्हें बोड़े दिन जेसलमेर में रपला। जहाँ ये रहे वह स्थात गड़ के दिल्ल वरण प्राप्त तक में गिरिल होला' कहलावा है। किर वहाँ से वे 'सोरठ में गये और राजुंजय (जैनियों का प्रसिद्ध तीवें स्थान) से प्र कोस सीहोर गाँव में रहे। गोविलों के क्षिपति रावल कहलावी। अच्छे रजपूत भूमिए हैं। ४०० गाँवों में उनके भूमचार का प्राप्त लगा है। गुज़ंज के कामी भी गेरिल ही हैं। पालीवाल का (राजा) ग्रिल गोहिल वहाँ जे याजी प्राप्त हैं उससे कुछ लेकर किर संव को ग्राप्त गोहिल वहाँ जे याजी हैं। गोहिलों के चारक मार सा सा सा वात है। वहाँ जे सहसे हैं।

मास की विगत (ज्यारा)—सेग्टर देश में सोहोर नाम का एक स्थान है वहाँ भोषे के पर्गने में रावल क्रस्तैराज का भास लगता, ऐसे ही लाठी पराने के ३६० गाँवी में मास है। खोकियाया और जिनावा पीछुंके से १७ कोस है। सोरठ में देवपट्टन में सीमझ्या (सीमनाय) महादेव का बढ़ा प्योतिर्शिग या जिसको स० १३०० (१३६४ या १३६८ के लगमा) में ऋखाजहीन, जाकर उठा लाया। ४६० बुँहशोत नैयसी की ख्यात

यस वक्त गोहिल भीम के पुत्र बर्जुन कीर हमीर (वादशाह की सेना से युद्ध कर) काम भागे में, उन्होंने वड़ा नाम किया; नेगड़ा नामी एक भील भी उनके साथ लड़कर मारा गया था।

#### भाला मजवाणी

द्दलवद नगर फाले। का बवन, श्रहमदागद से ४० को म, नवा-नगर श्रीर हालार से (मिली हुईं) सीम नवानगर ३० कोस है।

० कादिवाबार् में, पृत्त पाव गोहिखों के नाम पर गोहिखनाड़ कहवाता है। गोहिख पपने की वीववर्ग का सन करने मुळ पुरुष शाविवाहन की सर कि वि में रिख्यपाय में पैठण का राज्य बतातों कीत कहते हैं कि हम दिखिए से दिख्य में पेठण का राज्य बतातों कीत कहते हैं कि हम दिखिए से दिख्य में सार्य चीत बही से सिवाची शांतिक के हम दिखाला हुताहि। वामक्व में कत्त श्रेष्ठ के लेशानुसार लेहा वा राज्य करनेवाले गोहिल पैठण के शाविवाहन के बराज वहीं, किंतु मेवाह क शाय शाविवाहन के बरा के हैं। गाावर किया पित्र में प्रतिकृति कीत स्पर्वपर्ध कारित किया है। मेहाले चित्र में राज्य में कादियावाह के गोहिलों की स्पर्वपर्ध कहा है (मंडजीक चित्र ह्या कितिवाह स-देश)। सेतर में राज्य सरापन करनेवाला पहला गोहिल सेनकों चा तिवाल चरनी करना गड पित्रा के चुश्तममा रा फैनाट के वेटे की ब्याह ही शीत रा फैनाट में राज्य में पराज में वाला में स्वाह के वेटे की ब्याह ही शीत रा फैनाट में राह में गीत सेनक के जातीता में दिये। सेनक के पुत्र राच्या, बार्श्य कीर बाहती में पराज महनापार में, सार्र से देशव लाखीताले हैं।

"मानतार योध-मंगह" नामी पुस्तक में झुपे कुए मंगरील की बाब के एक खेरा में, ने। सिंह सं ॰ २२ (सं० १२०२ वि०) का है, वर्षन है कि पातुस्य राजा चुनारपाल के समय में जुदिल-पश में साइस हुमा जिनका पुत्र महिता (संनक) था। यदि गोहिलों का मेतन थीर खेन का सहिता एक ही हो तो नियाजी राजेड़ से बहुत बहले गोहिंग का सोरक में होना पराव नाता है। निरनार के पादब राजा नहींगाल्डेव का वरनाम रा कैयाट या जो संग 12०२ वि० से के १२३६ वि० तक राज पर रहा। सा कैयाट के पुत्र नंगार गीमरे ने सोमवाय महादेव के महित की मरमन कराई थी जिमे सुक-सान प्रकारीन सिक्तपी ने बजाद दिया था। हलवद पापार ( गाँव का गोरेमा या बुली हुई मृमि ) में वसा है, तालाव पर गढ़ है, चैहा बहुत है, भीतर हज़ार हा हज़ार मतुष्य रह

सफते हैं । गढ़ में भीठे पानी का एक कुआ है । इलवद के निकट काड़ी घोड़ी छीर चौमान बहुत है । दोती ज्यार, वाजरा, तिल भीर कपास की होती है; ऊनाली, पोवल, माल नहीं, सेवल (सेजे से ?) अच्छा पैदा होता है। निकटवर्ची गाँवी में कुएँ हैं । नगर की आवादी सं० १७१ से वह बी—मालल १०००, विलक्ष ७०० मध्ये महेतरी ४००, जीसवाल ३००, राजपूत ३००, मोप्यां १००, वाँची १०, सुनार २०, छीपा ४०। इलवद से दूरी पर के गाँव—धहमहाबाद ४० कोस, भीरसगाँव २० कोस, व्यानार ३० कोस, वाँकानेर २० केस, बदवाल १५ कोस, स्साल ३० कोस, मोरवी १५ कोस।

इलवर से दूसरे दर्जे का बाँकानेर है जिसका वास्तुक इलवर से हैं, वह इलवद से २० कोस । काठियावाड से मिलता हुआ है । उसके साम गाँव १२० कामते जिनमे २३ गाँव अभी वसने हैं । देवत कहींसी फाला डील्रीयूडक तो नारवाड़ में हैं । जेवलसेर राज्य में तांडाल की तरफ ४ तथा ५ गाँव देवता के हैं— डीवर, तिवा सांख्या के गाँव से ५ फीस सीताहर के पास, मांगणी के ववी डवर से २ फीस, जूजब कारेरा डावर से एक कीस, आठीइरमावर से वी कीस खाडाल में । गुजरात देश में फालावाड़ के गाँव १००० कहे जाते हैं । काल

मकवायों से मिलते हैं (एक ही हैं)। मूल गाँव तो हल द ही में हैं; इसकें (मार्ली की) पाटिज़्या कहते हैं। पाटज़े इल नह से स्कोल हैं। पहने वी इन माली का बवन पाटडो या। मान्या महमंद पाटण के खामी मूलराज सेलकी का चाकर या। जन सीहा राठीड़ श्रीर मूल-राज ने लाखा जाढ़िये को सारा वय कहते हैं कि लाखा हाथी के हैंदि में मैठा या। सी माला महमंद ने उसके नरदी लगाई। उसकी ४६२ युँह्योत नैयसी की स्थात रोफ में मूलराज ने १८०० गाँव से फालावाड महमद की दी । उस यक्त ये परगने फालावाड कहलाते थे—४४० वारमगाँव के, यह बहुत

धर्च्छी जगह, रू. ३०००००) ध्याज भी चपजते हैं, दाम एक करें। गाँच ७१७। २५२, बीरमगाँव वास्तुक २१६ बीरमगाँव के साघ

धीर ३६ मूल। दाम रु० ३८५-६८), १६२ मूमिया के नीचे जोर चलन, ११२ इलवद ४६ गाँव जुदा पर्गना हुआ इसके साथ गये थे. - पाटण में, ३७ मुजपुर में, ६२ गाँव ऊजड चालीस पवास वर्ष से ! पाटडी इसवद से कोस ८ ( - पहले खिली ) जहाँ घर २०० तथा २५० फीली, वे। इरे, बनिये झीर श्रासियो के हैं। नमक की स्नागर हैं. वाल्खुक बीरमगॉव से हैं, डवज इ० ७०००, ४० गाँव कीली कान्ह को अधिकार में हैं यह अमल नहीं देता, दाम कः ३६०७६२२)। ⊏७ गाँव भूमियों के नीचे जा दयाव पहुँचने पर हासल देते हैं, रे६ गाव मुली रायसल पवार के, ८-६ हासलीक (हासल देनेवाले), चूडा रागपुर धडवान के ताल्लुक हैं, बाचग्र से ३० और वीरमगाँव से फोस ३० वहा आजमस्या ने अच्छा गढ धनवाया । गाँव १२३ यदवान तास्तुक मलग दाम रु॰ ४५४३४८८), २७ गाँव चृहा राखपुर में, ४५ भूमियो को अधिकार में, ४० गाँव कजड, ११० हासलीक, ३६ मूली को परगने में, बीरमगाँव के वाल्लुक ३६, धीर गाँव ४ वादशाही के सुवाफिक। दूसरे गाँव काठियों ने दया लिये । पेंबार रायसिह मूमिया है-धजूका घोलका, मोरयी, काठिबावाड, खाचरीवाली ठीड, मृम्हवाडा । चुडा राणपुर में भ्राबादी—७० वनिये, १५० ( घर ) भरवाछ पटेल, १०० सिपाडी । गढ के नीचे देरायी जिठायी नाम की नदी सदा बडती रहती है, गढ में किलेदार मलिक वेग वादशाह की तरफ से रहता है, उसके दें। गाँव की जागीर है। वीरमगाँव जिसके जगीर में होते से वह ५०० सवार काठियी के मुकाबले पर रखता है।

भार्खों भी वंशावलों — मधीराज का माला सुलवान, चंद्रसेन श्रीर रावसिंद, तीनों मानसिंद के पुत्र वाँकानेर में बसे। ईडर के रात्र कल्याय-मल की भनीजों या रा० केशोदांस नारावणदासीत की कन्या का विवाद मानसिंद के साथ हुआ था। सी छड़े खाय से ईडर जाता यां, यह एतर रोखा छासकर्ष की लगी। इलवद से अकीस गाँव सायके में ठहरा हुआ बाजहाँ १२ सावियों समेव छासकर्ष ने इसे जा मारा। मानसिंद इलवद का स्त्रामी, चलका उत्तराविकारी रायसिंद

मानसिंह इत्तवद का रतामी, उसका उचराधिकारी रायसिंह यहा राजपूत हुआ। उसने जसा और साहित को मारा। याद भाजा रायसिंह मानसिंहोत और नाड़ैयां जसा हरधवजीत व साह्य हमीरीत के लड़ाई हुई जिसका हाल— नव मानसिंह फाला ने रायसिंह की निकाल दिया तब यह

श्रपने बहनोई जाड़ेचा जसा के पास जाकर एक वर्ष तक रहा छा। एक दिन जसा ( जसराज ) श्रीर रायसिंह चौपड़ खेल रहे थे। इस बक्त एक व्यापारी सबे सगर से भूज की जाता था। उसके साथ नगाड़ा था, उसे बजाता जावा था। मार्ग जसा के गाँव धोनहर की सीमा में हे। कर निकलता था, इसलिए जसा नगाड़े का शब्द सुनकर बोला कि ''यह नगड़ा कीन बजाता है ? ऐसा कौन है जो मेरे गांव की सीमा में नगाड़ा बजाता निकले १<sup>9</sup> पांडू (साईस ) की हुक्स दिया कि घोडा तैयार कर ला! और साथ (सिवाही सरवंदी) फी फहता जाना कि सज-सजाकर शीव प्रावे, में इससे ( नगाड़ा बजानेवालेसे) खडाई करूँगा। फाला रायसिंह ने कहा-"मेरे ठाकर ऐसी इलकी बात क्या करते हो ? मार्ग का गाँव है, कई इस रास्ते धावेंगे जावेंगे, तुम किस-किसके साथ लड़ाई करोगे ?" जसा ने कहा कि जो मेरी सीमा में नगाड़ा यजावा निकलेगा उससे में लड़ाई करूँगा। रायसिष्द् योला कि खड़ाई नहीं कर-सकेगो। सब जसा ४६४ शुँह शोत नैयसी की स्थात
ने साना देकर कहा कि "मालूम पडता है कि राज (भाग) मेरी सीमा
में नगाड़ा यजारेगे।" रायसिह ने उत्तर दिया कि में राजपृत हूँ तो
तम्हारी सीमा में भाकर नगाडा यजाऊँगा। जसा ने कहा कि जो

-नगाडा धजाधोगे तो मैं भी लडाई करेँगा । यहाँ तेर इतनी ही बात

होकर रह गई। स्वापारी के नगाडे की असा ने रावर मेंगाई ता नीकर ने झाकर सुपर दो कि व्यापारी लोग हैं, मार्ग चल रहे हैं। यह सनकर जमा बोला कि क्या करूँ, व्यापारी हैं जिससे जाती करता हूँ, नहीं ता मेरी सीमा में नगाड़ा वजावे थीर में लड़ाई न फरूँ। चार-पाँच मास योते कि भाला मानसिंह काल प्राप्त हुया सप उसके राजपूत सर्दारी ने विचारा कि अवटीका किसको हैना चाहिए. रायसिंह के भाई ते। वालक हैं और रायसिंह वाहर है थीर जा किसी को नहीं देते हैं सा धरती रहेगी नहीं, टीको के योग्य दे। रायसिंह ही है। यह सलाह कर एक यावक की बुलाया और उसे रायसिह के पास भेजा। उसको नमफाकर कहा कि तू जाकर कहना कि ठाकुर वा भर गये, धरती तुन्हारी है सी शीत प्रशारिए । जसा भीर राय-सिंह साले यहनाई मतारों में बैठे पूर घे कि जसा ने इलवह की मार्ग से धावक की आते हुए देखा और रायसिह की कहा कि इलवद

तो मर गये, घरती तुण्डारा ह सा शान पंचारए। असी भीर राय-सिंह साले पहने हैं भरारों में बैठे हुए बे कि असा ने इलवह की मार्ग से घावक को छाठे हुए देशा और रायसिंह को कहा नि इलवह की तरफ से कोई कृतित झाता हुआ दौराता है। वे तो ऐसी बाते कर ही रहे ये कि इतने में धानक आकर दराने पर उचरा, भीतर आकर खुदार किया। वर असा व रायसिंह ने पृद्धा कि तुम क्यो आये हो? रजपूत बेला कि ठाजुर मर गय और राज का राजपूती ने मुजाया है सो जरदी पंचारें, राज की घरती हैं। असा ने रायसिंह की कपडे करा दिए, एवं और घोडा दिया और कहा कि जन्द जाउए। जय रायसिंह सवार होते वस्तु असा से निंदा माँगने सगा तथ उससे कहा कि राज ने मुक्तकी ताना दिया था धन जो में राज- कहा कि जिस दिन तम मेरी सीमा में नगाडा दिलवाओगे, में भी था खडा है।केंगा। जब पहले ऐसी खदावदी की पात हुई तब ते। लोगो ने समक्ता कि ये साले बहनोई हुँसी-मज़ाक कर रहे हैं, परंतु जब रायसिंह ने विदा होते समय बात देहिराई ते। सबने आन लिया कि यह हुँसी नहीं वो और इसमें भवश्य कुछ उपहथ सहा होगा। रावसिंह स्नाकर हत्तवद की गई। पर वैठा, मास चार एक के पीले जब बसका कासकाज ठीक वरह जस गया तय वसनै अपने राजपूतों से कहा कि मुक्ते रखछोडबी की यात्रा करसी है, सा सब तैयार हो रहा। अपने राज में भी सब जगह सचना देकर प्रच्छे राजपुत थीर यच्छे घेटि जितने मिले इकट्टे किये थीर दे। हजार सवार थीर इतने ही पैदलों की भीड़भाड़ लेकर चला। गाँव भोल**दर की सीमा में** प्रवेश करते ही नगाड़ा वजवाया। जाड़ेचा जसा नै कहा "रे । ऐसा कीन है जो मेरी सीमा में नगाडा यजवाता हैं ?'' आदमी सुबर की भेजा, उसने पीछा आवार कहा कि भाजा रायसिंह है। जसा अपनी कटक से सन्मुख आया। रायसिंह ने कहलाया कि इस वक्त तुम्हारे पाम मतुष्य थे।डे हैं, थीर सुम्ते भी रमछोड़जी की यात्रा करनी है सी मैं जीटता हवा इधर से निकर्तुंगा तब लहाई करेंगे। इतने में तुम भी अपना दलवल जोड रखना। जसा भी इससे सहमत हुआ । जब रायसिंह श्रीठाकुरजी के दर्शन को गया ते। ठाकुरजी की कसर में से कटार छिटक पड़ा और राय-सिंहने उठा खिया, कटार क० १५००) के मेख का या, इसने रु० २०००) दे दिये। यात्राकर पीर्छा फिरा, बदाँ जलाने भी भ्रपनासाध इकट्टाकर लिया था, वद ७००० पैदल लेकर चढ़ा। भाजा रायसिंह लीटना हुआ जाम रावल से भाजने की नयेनगर ४६६ मुँद्रशोत नैवसी की स्थात

गया। राज्य भी बहे झादर-मत्कार के साथ इससे मिना श्रीर मेहमानदारी की। बिदा करते वक्त अपने दे। भने झादमी भेजकर

रायसिंद को कहलाया कि तुशने और जसा ने बाद-विवाद किया है, परंतु तुम ते। समफदार हो, जसा हाल जवान है, धवः जाते वक् धोलहर से चार कोस के बंदर से निकलना। रायसिंह धेला कि बाद ते यह बात तै हो चुकी और सब लोग भी जान गये हैं।

चन सदारों ने जाम की जाकर रायसिंह का उत्तर सुनाया, वन ते जा जाम का भी निज़ाज दिगड़ा, सदारों को कहा कि तुम जाकर राय-सिंह से कह दे। कि जसा हमारा माई हैं। जो सूधोनहर जावेगा ती भेरे जो चार राजपूत हैं वे भी जसा का साथ देंगे। रायसिंह ने

तो भेरे जो चार राजपूत हैं वे भी जला का लाय देंगे। रायिहिंह ने कहलाया कि यह बात तो में भी जानता हूँ, परंतु क्या करूँ ? पहले मुंह से बचन निकन चुके, बार जास आप स्वयं धोलहर पथारें तो

द्धहं स्र बचन लिश्ल चुक, ध्या जाम आप स्वय घालहर प्यार सा भी में टनने का नहीं। इतना कहकर रायसिंह घोलहर के पास ध्यामा, नगाड़ा यजाया धीर वहीं डेरा टाजा। असा की कहनाया— "में घ्रा गया हूँ, राज तैयार रहें, घपने कच नवाई करेंगे!" असा

भी धपने दल महिन दैवार हो गया। दूसरे दिन रायिम्ह चढ़ धाया। गौर के पाम ही तालाव है, उसके पीछे के मैदान में होनी छोर के दल धान इकट्टे हुव, ध्वयियाँ मिर्जा बीर पमासान युद्ध होने लगा। उभय पच के योद्धाभी ने पागड़े दोड़े धीर पा पियारे लड़ने लगे। दो सी सवारी की दुक्की नियं जसा एक याजू रहा लड़ाई

स्ता। इसय पच के यादाझी ने बागड़ दीड़ झार पा पिपाई लड़न लगे! दो सी सवारी की इसड़ी लिये जसा एक बाजू रहा लड़ाई फा तमाया देख रहा था, इस बक्त रायिसिंह ने देखा कि मेरी सेना मोड़ी झीर पिपची बहुत हैं इसलिए कोई पात करूँ तो विजय हो। यह विवार उसने हेरू भेज जसा का पता लगाया कि यह किम झनी में है। हरू ने झान पता दिया कि परणी तरफ जो मधार राहे हैं चनमें यह है। तम ध्याने माथ में से ४०० लुने हुए सनगर ले रामिंड लसा पर ट्रट पढ़ा। वह अत्यंत धायळ होकर मरा धीर उसकी फ़ीज भाग निकली। दोनी धीर के बहुत से योद्धा खेत रहे परंतु खेत राय-सिंद के दाय रहा। किर उसने गाँव पर इल्ला किया तव जसा की उक्तरायी—रायसिंद की बहुत—जीच में आकर कहने लगी— ''भाई तूने बहुत काम किया, अब यह गाँव तो सुक्ते कापजों में दे!" रावसिंद लूट करना छोड़ ध्रपने साथियों की लागों और पायजों को लेकर हलबद चला गया। साची का गीव पारहट ईसर का कहा हुआ—

"पंक किसी भये की धगन प्रकासी, लादी किस् संकर गज क्षेत्र । ध्वयजस राजविधी घायवतां, लोक्कार रहियो लागेश्व । ध्वमी पचर भंगन धाई वत, वंगईमन वपगरियो । सामा स्थी। सरीर सरवहां, आयवारां खतरियो । विदंगान हुवे न चिने विसनर, भवडी वश्चे व ध्यायो भाग ।

धंग जसराज तथे भाषतां, लिख लिख गये। भंगारां लाग ।

रावत् जसा को रायसिंह ने मारा जिस पर सब जाड़ेचे

रावत जसा का रावासह न मारा जिल पर सब जाड़च ठाकुर मिळकर नथानगर जाम के पास गर्थ और कहा कि राज णाड़ेथी के ठाकर हो, काला रायसिंह ने जसा को सारा है इस-लिए छाप हमारी सहायवा कीजिए। वब जाम ने जाड़ेथा साहब हमीरोत को (सेना देकर) बिदा किया; साम्र में थीस सहल सवार दिये सीर फहा कि जाकर रायसिंह को मारे।। रायसिंह ने जब यह बात सुनी तो इलवद के गढ़ को सजा, अपने राज के राजपूरी को एकवित किया और मरने पर कार बांधकर वैयार हो पेठा। आड़ेवों का कटक हलवद से बीस कोल खान उत्तरा है। हलवद से ए कोम की दूरी पर साहब को सुसराल मी सी राजि में ५०० सवार साथ ले साहन सुसराल गया। रायसिंह तो स्टाम्जी पा

में हरीत नेणसी की स्थाव ४६८ पग की राजर मेंगाता था। साहब के सुसराल के गाँव में रायसिङ के गाव का एक होम भी ब्याष्ट्रा घा। वह भी इसी ऋर्से में <u>स</u>सराल गया था से। साहन के घढ ग्राने के समाचार सुन वह रायसिह के

पास भावा श्रीर भाशीप दी। रायांसद ने पुद्धा कि तने भी कोई बार सनी है ? इसने कहा—श्रीर वेा कुछ सुना नहीं परंतु आहेचा साहर बाज सुमरान बावा है। रायसिह वोना कि यह वात मानन में नहीं ऋगती कि मेरे इतने निकट होते हुए कटक छोड़ कर साहद सुसराल जाव। डोम बोला कि कहें तो उसके घोडे के विद्व बत-लाऊँ। रायसिष्ठ है कहा—धतला ! डोम ने सब लच्छा कह सनाये स्य से। विश्वास हुन्ना, तुरत अपने साथ में से ५०० अन्हों से धरहो थे। हे थीर राजपृत लेकर साहन पर चढ दीडा। वह सुसराल से निदा होकर पिछले पहर रात रहे चलने लगा। परतु धन्होंने जाने न दिया, राक हिया श्रीर वहा कि सिरावद्य वैवार होता है, ब्राप श्राराग कर पधारें। पा फनो, साहब ब्रमल पाची से निश्चित हो नाश्ता कर

सवार शेकर चला और वालान की पान पर पहुँचा या कि इतने में परखी तरफ भानो की कामकाहट दीख पढी। खार की घाडमी भेजा या कि रावसिंह के पास आकर भिड़ गया। प्रियाण निर्ली थीर पार सप्राम हुया। दानी श्रार के वादा एक नुसरे से जुड पड । रायांसह और साह्य परस्पर लडने लगे, साह्य का मार लिया, परंतु रायसिष्ट के भी साष्ट्रव के हाय से धाव पूरे लगे श्रीर वह एक सहें में जा गिरा । दोनों श्रोर के राजपूर्व में से एक भी जीता न यचा, सब सर सिटे। रायसिह को जोगी ज्ञाकर से गये वह सरा नहीं या. मरहमपट्टा करने से चगा हो गया । यह स्वर जाहेची की करक में पहुँची कि साहन भपने साधियाँ महित बारा गया है त्य सेना भी पीछे फिर गईं। साची का दे। हा—

"कणने हता काल, साहब जसनव सारिया । भाला भाभेडे गया, पाले रह गई पाल ॥" शीव साहिब हमीरात का—

"भपणा तेष भाज्यो भाजै, पिढवा चिठये।
बाकम वीष । साहित पकी लाप सरीयो,"
"साहिब एकी कोड सरीप । फालै क्यू साहिब
भाजाय, मयद चिठये। निरमे मखो ।"
"ग्रेंड भालिये। न जाए मल ऐ, तिये
पणेदी मगल तथो । रामावत एकी दारवसी,"
"दबभर लापदय सग दाहि, कुजड कोर
मिले जो कारो, सीइफड़कते। तसकै साहि ।"
"पग वधव पेपै यल पोहण, पत्रो चिठये।
धूयै पाग, गुरुडतको सुहते।य न प्रहतै,"
"मब कुल जो मिल आवै नाम । मगन विधै
धनमयद मैगलै पनी गुरुडन सकिये। पाल ।"
"एकी फलह मखै कठती, कालो साहिब नस किसो काल।"

(भावाधं—निर्मय बाँके यमराज के समान साहिय की भाला नहीं पकट सका, जैसे साम तृष्यों से, सिंह दायियों से, गठड नागी से नहीं ठकता। साहिय श्रवेता लाख कराड जैसा खड़ थूयता उठा।

(पारण) जीना रतन् धर्मदासाणी ने (जाडेवा) साहव की बात ऐसे करी—

जाहेचा साहब पहुले मुजनगर के स्वामी मारा का चाकर दा। किसी कारण से कष्ट होकर चाकरी छोड ही और घहमदावाद में राणी के चाकर मुसार्यों के पास का रहा। वहाँ साव महीने रहकर सावनपुर पट्टे कराया और वहाँ से खैटवा हुआ इहन्द से \$70ga में हवात नैएसी की स्थात कीस रायथण के गाँव मालिये के पास पाँच सी मवार साथ लिये था उतरा। इसके समाचार गाँव वाँसवा से वायेले रप-

मल ने रायसिंह फाला का पहेंचाये। रयमल रायसिंह का संबंधी था। रावसिंह बीन इज़ार मनार पेंदल साथ लेकर चट्टा श्रीर प्रयात होते होते मालिये आ पहुँचा । माहव की इसकी सुचना रायमिंह के प्रधान माटी गीविंददास के द्वारा पहुँची थी। सी बह भी सज-सजाकर तैयार हो वालाय में दक्का हुआ खड़ा था। साहद के साथ पछा जाड़ेचा वहा राजपूत, और रायसिंह के साथ भी यौका ईहरिया धीर पठान हवीव नामी शूरवीर थे। दीनी में युद्ध छिड़ा, रायसिंह थीर साहब हुंद्व युद्ध करने लगे थीर दीनें। क्षेत्र रहे। मालिये से ७ कीम की दरी पर गाँव खंजार में राव रंगार बारह सइस सेना से भीर जाम बीमा इलवद से एक कीस पर उद्दरा हुआ या बसी वक् यह लड़ाई हुई। रावसिंह और साहन का पक्षन सुन राव व जाम सवार होकर बागे की चर्च गये। राय-सिंह को केशियों ने साठ बतुध्यें सहित बठाया ( धीर प्रपने स्थान को लें आये)। पीछे से रायसिष्ठ का पुत्र चंद्रसेन (इल-बद की (गदी पर बैठ गया। हाली से बैर चलते वर्ष दस हुए, इन्होंने एक लाख भइमूदी (चांदी का सिका) थीर अपनी दे।

कन्याएँ देनी की परंतु रायधग ने न स्त्रीकारी। फिर एक सी जागियी की साथ लेकर रायसिंह इल्लाइ के वालाब पर भाकर ठइरा, रामा चंद्रसेन की सुपर हुई कि कोई बड़ा थोगीश्वर प्राया है ता द्वपहर की सुरापाल में धैटकर दर्शन की गया। भ्रापने दे। यालक प्रत्रों की भी साथ लिया। नाथ में दम-वारष्ट सवार धीर पांच-सात पैदल हो ये । योगियां के चरण हकर प्रणाम किया भीर बैठ गया । इन योगियों में से दस बाने ब्टकर चंद्रग्रेन की

है ? चंद्रसेन बाला कि कोई बड़ा सिद्ध है। जागी ने कहा-सिद्ध नहीं, तेरा पिता है। इतना कहने के साथ ही उसकी पकड़-कर कुटले किया और साधवालों में से कितनी की दी मार गिराया धीर बाको भाग गये। चंद्रसिंह की बाँध एक पखाल में हाला भीर उसके घेड़े पर रायसिंह को चढाकर हजबद के गढ़ में अधा-नक प्रान घुसे। बहाँ सात राजपूत फिर मारै गये. शेंप भाग छुटै।

कोगियों ने रायसिंह की झाख दुहाई फिरा दी। चंद्रसेन की गाँव मालाणियावास जागीर में देकर विदा किया। रायसिंह के साथ ५७ जोगी साथे थे। उनका जेश उतरवाकर स्रपने-स्रपने गाँव पीछे दे घरे! की विदा किये, थीर भपने पुत्र भगवानदास थीर नारायग्रदास को ध्रमने पास रक्ता। रावसिंह के ध्राने के समाचार सर्वेद्र फैल गये। वर्ष एक व्यतीत हुआ कि साहब के (पुत्र) सारा (भारमञ्ज) ने सवार १५००० थीर इसने ही पैदलों से वीस कीस पर अंशार में पढाव ढाला। तब पंचायण के पुत्र भीम दूसरे ने साइव के पुत्रों के। दस सहस्र सवार धीर दस सहस्र वैदल की सेना सहित रायसिंह पर भेजा। यह भी दो हज़ार सवार धीर दो हज़ार पैदल ले मुकायले को प्राया । युद्ध हुन्ना और रायसिङ प्रयने ३५० राजपूर्ती सहित काम आया। जाड़ेचों के आदमी १४० मारे गये। राज भारा ने घंडसेन की पाँची लगाकर एसवद की गरी पर विठाया । मेवाड के भाला खाडाज में माला मेबाड़ दरवार के बड़े राजपूत हैं। ये यड़ी श्रेमी के समराव हैं, इनके ऊपर कोई नहीं घैटना है। (फाला) पाजा थीर सजा की इलवद से गाई प्रासियों ने

निफाजा तद वे मेवाह में महाराखा सांगा के समय में घाये। राजा

राजा, घजा राजा का । सीकरी पीनेसान के पास राया सागा की वावर बादशाष्ट्र से लडाई हुई। राधा मीवा हारकर भागा, तब वहाँ श्रज्ञा काम श्राया । सिंह श्रज्ञा का चित्तोड में नारा गया जन कि द्वाडी करमेती ( महाराण विक्रमादित्य की गाता ) के समय में बादगाह बहादरशाह ( गुजरावी ) ने निचीड फवह किया वा ।

मेत्रात के मानों की पीडियाँ बाहा नहेंग्रशस ने स० १७२३ के भाषाद सदो ७ को लिख भेजी—१ राखा शेखा कहा का, २ रामा गीमा. ३ रामा ब्रह्मदेव, ४ रागा जानप, १ रामा मरी व. ६ रामा वीतम. ७ राया गाँग, ८ राधा मक, ६ राधा हरपान: १० राया केंडर, ११ राया हरी, १२ राया सावत्र, १३ राया कान्छ, १४ राया सर. १५ रागा विजयनाच, १६ राणा मूघ, १७ रामा पदम, १८ रामा चधीर, १६ राया नेगड २० रावा राम, २१ राया नीरसिंह, २२ राया भीम, २३ राया सत्ता, २४ रावा रखबीर, २५ राया वाय, २६ राया राजा (राजधर)।

राजा के एक पुत्र सञ्जा ने हाडावी का परगना लिया। वहाँ थेटा प्रांत छोटो कानावाइ कहलाता है। गाँव ४० तथा ५० में भाला राजपूर बमते हैं। वे राजपूर असिये होकर रहते ये जिनकी नपरोरीयाँ ने वेड डाना। भानाबाड के मुख्य गाव-उरमान-कोट, संडन, रायपुर।



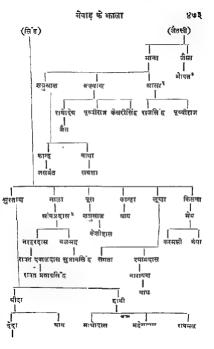

में हवोत नैयसी की स्यात

४७४

(१) वडा राज्यत्व या, राखा का प्रथम खेली का स्मराव, काड़े कि पट्टे में थी। एक बार बादशाडी चाकरी में भी जा रहा था। बादशाड ने मनाका आगीर में दिया। राखा ने मनाकर पीछा खुलाया किर सीसीदिया माधासिह धीर स्थाम नयावद ने सारा।

(२) राया का यहा राजपूत, हरदास का पट्टा पाया। एक यार दस वर्ष वत वादशाही सेवा में जा रहा या जहाँ वसे कूढ़ेररा जागोर में दिया गया या, फिर राया ने ब्लको मना लिया, अपनी मृत्य से सरा।

(३) जोधपुर निवास, गैमलियावास गाँव १५ सहित जागीर में धा।

(४) राणा सौना सीकरी के युद्ध से मागा तर राणा के साथ था। (वहादुरणह गुन्तातीन विजोद पर वहाई की तव शसने ल्यू-वर मारा गया।)

(५) जोषपुर चाकर, सैरवा जागीर में था। राखी स्वहरू देवी का दिवा था।

( जैतसिंह के घड़े प्रत्र मानसिंह की देखवाड़े की जागीर मिली श्रीर महाराया बदयसिंह की कन्या उसरी व्याही गई। इलदीवाटी के प्रसिद्ध

युद्ध में मानसिंह राज़ुद्छ से लड़ता हुआ मारा गया। मानसिंह का पुत्र मामुसाल महाराया का मांजा था, वह किसी कारण से जेपपुर महाराज

सुरसिंह के पास जा रहा । उसका भाई कहवान अपने भाई की मनाने जीध-पुर गया । शाहजादा खुरैम उस वक मैवाइ में महाराचा धमरसिंह से सुख कर रहा था! उसके सेनापति अबदुवळार्ज़ी ने कीरते वक्तृ करपाया की कुँद कर लिया। वसके वंश में देखबाड़े के सरदार हैं।)

(६) पृथ्वीराज जैतावत का दे।हिता। (७) राखा अमरसिंह की सेवा में (बादशाही सेवा से ) लड़-

कर सारा गया।

#### तंवर

सं० १३५० में गड़ खानेर हटा, थादशाह श्रजाउदोन ने राजा मान वंबर से गढ निया ै।

### चावड़ा

यात अविद्यावाहा पाटप की—वनस्य चावदा यहा राजमूत सुभा । उसने एक नया नगर बमाना विचारा । जहाँ यह पाटच है, वहाँ अव्यहित नाम का एक स्याना ग्वाल रहता था । उसने एक कीतुक देखा कि एक भेड़ के पीछे एक नाहर ल्या, भेड़ा भागा और इस पाटच की जगह आया । वहाँ वह सिंह का मुकायला करने की सबा हो गया । अविदेश ने यह पटना देखी और यनस्य पावदे से जाकर मिला जे। स्थान टूँडवा किरवा था । ग्वाल ने कहा

(१) स्वालियर का त वर राजा मान चलाउदीन से बहुत पीछे हुन्मा था। यह स॰ ११४२ वि॰ में गड़ी वैंडा, उस पर पहले तो सुखतान बहुतील खीदी न चढाई की परेनु रामा ने नज़र नज़राना देश्य सचि वर सी। यहलीछ के क्तरादिशारी स्टिडंदरशाह खाडी के सामन शबा मान के पुर दूत निहारसिंह ने कुछ गुन्ताओं की जिसमें सिकंदर श्वाबियर पर चड धाया परंतु हार साकर पीद्वा फिरा । सं० १४६२-६३ में फिर बाया, इस बार भी निराग्र ही गया। ब्बालियर हाथ न लगा, अन में मै॰ ११६४ में बढ़ी धूमधाम के साथ चागरे में न्यालियर पर लाने की तैयारी वस्ता या कि यमहुते वे चा सँभाछा। इसी वर्ष इक्सहीमशाह लादी का मार्ड जलावर्षा राजा मान के शरण जा न्ता, इमल्लिए इपराहीमधाह वे धाजूम हुमायूँ की घण्यवता में तीस हजार संवार चार तीन से। हाथी का लग्बर ध्वाखियर पर भेजा निसमें मान राजा भी साथ थे। इसी बार्से में राजा मान मर गया थार उपका प्रत विक्रमादित्य गही बैंटा। एक वर्ष के घरे के पीड़े स्त्राजियर पृत्रह हुआ, राजा निक्रम दिली भेजा गुरा, बादशाह न खालिबर लेकर शमरागाद का पूर्वता उसे जागीर में दिया । इवराई।सराह के साथ बाबर के सुकारने से पानीरत की छहाई में। दिक्रमादित्य मारा गया ।

कि में तुभको नगर बसाने के निमित्त ऐसी भूमि वतलाऊँ कि वह किसी से जय नहीं की जा सके। परंतु इस बात का वचन दे। कि दस नगर के साथ मेरा नाम भी जुड़ा रहेगा। वनराज ने वचन दिया। वव ध्यातिल ने गांडर का प्रचीव चसे कह सुनाया धीर धार जहाँ पाट्य बसता है वह स्थान बनराज की दिसलाया। उसने उसकी ध्रमनी इच्छा के ध्रमुक्त पाया धीर वहीं नगर बसाकर नाम उसकी ध्रमनी इच्छा के ध्रमुक्त पाया धीर वहीं नगर बसाकर नाम उसकी ध्रमनी इच्छा के ध्रमुक्त पाया धीर वहीं नगर बसाकर नाम उसकी ध्रमनी इच्छा के ध्रमुक्त पाया धीर वहीं नगर बसाकर नाम उसका ध्रमनी इच्छा के ध्रमुक्त में पाट्य के गढ़ की गींव का पत्वर रस्ता गया। पहले वहीं गुजराती भील जाति के लोग बसते थे, उसकी ध्रमन करने ध्रमू की वलहटी से नई प्रजा गुलाकर वहां बसाई।

क्रवाहिलवाहे पाटब में गांव ४४६ जिनमे एक सिखपुर का तका ४२ गांव का है। श्राय ६० २५०००) की। पाटब पहले ६० ७०००००। वार्षिक आय का १६८२-८२ तक यहा स्थान रहा। पीछे स० १६८७ में उसका भंग हुमा। कीछिपी ने सब गांव उजाह डाला। श्रव तो दो लारत रुपप भी ग्रिकल से उपजते हैं। पाटब में चावही का राज रहा जिसकी तफ्सील —वनराज ने राज किया ६० वर्ष ६ मास; राजादिस तीन वर्ष; चेमराज ३६ वर्ष, गुडराज १६ वर्ष, जीगराज १० वर्ष; बीरसिह ११ वर्ष, यूडाव (चायुड) २७ वर्ष; श्रीर भोयंडराज (भूवड) ने २६ वर्ष राज किया। साची का छराय—

> "साठ वरस धनराज बरस इस जोगराज भया, राजादित त्रण वरस, वरस क्यारह मिहसण ।" "रोमराज पालीस, वरस एक कण गुण्ये, 'उंडराव सत वीस, वरस भागवी भणीजे ॥" "वगणीस वरस गुडराज कहि, गुणवीस भौवंड भुव, चामंडराज क्षणहुक्तवर, कीय बरस सी हिन्दहत ॥"

"श्राठ छत्र चा 'ड, कीन्द्र पाट्य घर रव्वह, चरम एक सी दिस्सु, गया भीगवीस कव्वह।" "हुये सेालंकियां वरस सी सवह..... हुवा पांच वापेल, वरस भूची सी सचह।।" "पाँच सी बरस चार्चास स, प्रमुद्द भार साँची वली,

"पाँच सी बरस चानीस स्, वसुद्द भार साँची वही, पचवीम द्वत्र गूजर घरा, अयहलवाही कनती ॥"

पहले पाटच चावड़ों के थी, पीछे सील कियों ने लो। टीडे की सरफ से राज बीज धाये, चावड़ों ने उनको धपने यहाँ परवाये, चावड़ों के मांजे, राज के पुत्र धीर थीं के सवीजे (मूलराज) ने चावडों को मारकर पाटच लिया। (सीलंकी राजाओं के राज

समय की साची का कविच )—
"मृत् रेंगाजीम बरस, दस किया चंदगिर, यलम खड़ाई बरस, साढ चारइ द्रोवागिर।"

"भीम वरस चालीस, वरस चालीस फरण्यह, एक घाट पंचास, राज जैसिह वरण्यह ॥"

"कंबरपाल वीस किहूँ झागन, वरस वीन मूलराज लह, निपसीज भीग सवरम हरम, वरम साव झगञ्जोक चहु ॥"

मूलराज ४५ वर्ष, चंदिगर १० वर्ष, बद्धमराज २॥ वर्ष, होय-गिर १२॥ वर्ष, भीमदेव नागधुत ४० वर्ष, करख ४० वर्ष, सिद्धराज जवसिष्क ४६ वर्ष, कुँवरपान ३३ वर्ष, दूसरा मूलदेव ३ वर्ष और मूलराज को द्वाटे मार्द भीमदेव (दूसरे) ने ६४ वर्ष राज किया।

शुनरात देश राज्य वर्णन—से० ८५२ आग्रव सुदो २ शुक्तार फो पायडा बनराज ने अवहिलपुर पाट्य वसाया, वर्ण ६० राज किया, उसके पाट उसके पुत्र योगराज ने सं० ८६१ वक ६ वर्ष राज किया। किर.३ वर्ष वक रज़ादिय राजा रहा खीर सं० ८६४ में वैरीसिंह पाट पैठा जिसने वर्ष ११ राज किया। वैरीसिंह के पीछे खेमराज ने १६ वर्ष, झीर चासुंड २७ वर्ष राजा रहा। चासुंड फेपाट घायड़ है बैठा और ३५ वर्ष तथा, उसका उत्तरा-विकारी शहराज २६ वर्ष राज पर रहा और सं० १०१७ में चायड़ी के देशित मूलराज ने उनसे राज ले लिया।

सोलंकियो का राज्य-समय-मूलराज ४५ वर्ष, चंदितर १० वर्ष, कर्ष ३० वर्ष, सं० ११५० में सिद्धराज जयसिष्ठ पाट पैटा स्रीर प्रद वर्ष राज किया। तीन वर्ष तक सिद्धराज की पाइका (गही पर) रसकर उमरावी भीर कामदारें ने राज-काल चलाया: फिर उसके भाई तिहसपाल के पुत्र क्रमारपाल को पाट विटाया जिसने ३० वर्ष १ मास ७ दिन राज किया। क्रमारपाल का उचराधिकारी उसका आई महिपालुदे ३ वर्ष २ मास १७ दिन राजा रहाः उसके पीछे चसका प्रत्र भ्रजयपाल ३ वर्ष € महीने गही पर रहा; उसका पाट लघमलदेव ने लिया और ३२ वर्ष ४ मास राज किया। उसके पाट राजा भीम बैठा जिसने ३४ वर्ष ११ महीने 🖛 दिन राज किया: पीछे सं० १२५३ में वायेले राजा धारववल (बीरधवल ) ने पाटवा क्तिया श्रीर ४५ वर्ष ३ मास १ दिन राज करता रहा। बीरधवल का उत्तराधिकारी ( उमका पुत्र ) वीसलदेव हुआ जिसने २५ वर्ष ४ भास ३ दिन राज किया। चसके पाट गेहजा करण बैठा जिसने भागरिये बाह्यस माधव की बेटी घर में डाल ली (धार्ग वही है जो पहले बायेकों के वर्धन में लिखा गया है )ै।

<sup>( 1 )</sup> पापनशी सावाजों के प्राचीन लेखेंग के 'चाप' या 'चाबेटरू' शह्में का रूपान्तर ही 'चाबेदुम' प्रतीत दोता हैं । चापवंशी राजा व्याप्रसुद्ध की राज-धानी भीनमांव होना प्रश्लापुत्त के स्कुट चार्व्य-सिद्धांत नामी धंय और चीती बात्री हुप्त्यसेव के सहस्वासे से बाना जाता है । यद पत्नी सावर्गी राजाद्दी के

## गढ़ बनने श्रीर विजय होने का समय

स० ११०० में नाहरराव पहिहार ने महोर वसाया।

स० १३०० में जालीर वसा, स० १३ .. में ग्रहाउद्दीन पाद-शाह थाया. कान्द्रव्ये जी खलीप हुए, वीरमदे काम थाया।

स० १६१८ में राव मालदेवजी ने जालीर लिया, दूसरी बार

स० १६४४ में बुँवर गजसिह ने लिया।

स० १५१५ जेठ सुदी ११ शनिवार के देशहर में राव जीधार्जा ने जीषपुर वसाया।

सं ' में चित्रांगद में शि ने चित्तींड गढ बनवाया ।

स० १३१० फागुन वदी १३ को मुहन्मद वादराह ने महमदा-

વાલ્યલાવા |

स० १०७० में भोज पेंचार के पुत्र वीरनारायण ने सिमाना धसाया !

स० १५१५ में घोरसिंह जीवायत ने मेंडता यसाया, स० १६११ में नाव मालदेयनी ने विजय किया।

स॰ १५२५ में कुँवर बीका जीवपुर से प्राकर जीवन्तु में बसा।

संत में भारत में याया था। यह भीनमाल के राजा को चित्रय बतलाता परहें अनावार्य मेरतुग श्रीर प्रोकेन्सर बहुतर ने चार है। का गुनेर वसी हाना सनुमान दिवा है। चापे। उद या चारहा कु प्राचीन तामया है। वांतर्ज हैं हें रासा खा में में उनकी पहली राजधानी ही दू बंदर चीर किर पचान्यर में हाना किरता है। सै० ७५२ के वागमंग चालुक्य राजा मुंदर ने चान है राजा ज्यावित्तरी को जुद में पराजित कर मारा। जयिरातरी के जुन वनरान ने संस्त्रमित को चान किरता है। स्त्रा है राजह सक चन्द में (या पहादुर पहिन वीत्राक्त ही राचेद खोमा सक बटा चता हों ) चचहिलाहुर एटन चताचा चीर बहा सक चदर म सरा। रासमाला चीर जनताचांज मेरील हन मर्वच चित्रसाल में हो हुई पायुं की वजापन की वजापन के साल, हम चीर राज-मारा में सतर है। सं० १६४५ में इसीर ने फलोधी का कोट बनवाया ! सं० ..... में राव शीदा ने मेहचा बसाया, पहले भिरड़ में

संद<sup>\*</sup> म रोव योदा न मह्या यसाया, पहत्त भिरः रह्नदेथे।

सं० १६१२ में अकवर वादशाह ने धागरा वसाया ।

 सं० ८०२ वैशास्य सुदी ३ की वनराज चावड़े ने पाटण ( झण-हिलपुर ) वसाया ।

स॰ १५१५ (१२१५ हें।) में कैमास दाहिमें ने मागेर यसाया !

सं० १५-६६ में रावज जाम ने नयामगर बसाया।

सं० १४५२ वैद्याख सुद्दो ७ को देवड़े सहसमस्त ने सिरोही | | बसाई |

## छत्तीस राजकुलों ने निम्नलिखित स्थानों में राज्य किया

७ दुरंगगढ़ सिखवार १४ मंद्रीवर पहिहार १ कनवजगड राठे।र\* वाग्रेवाश्रीर १५ अग्रहिल्पुर पट्टन २ धार नगर माजध-देश देवार **⊏ रेाडिलगढ से**।लंकी चावहा ३ नाडूलगढ चहनाख 🗠 माडहरगढ रीर १६ पाटडी भारता प्र प्राष्ट्रां वनगर १० विचोड्गढ़ मारी १७ करनेचगढ़ बूर गोहिल ११ महिलगढ निकुंभ १८ कलहटगढ कागबा १-६ सूमलियागह **५** साहिलगढ़ दहिया १२ झासेरगढ़ ढांफ ६ घोष्ठरगढ कावा १३ दोड पाटया गोहिल जैठवा

<sup>्</sup> कडींग के राजा ( जयर्थेंद्र कादि ) राठोड नहीं, विंद्ध गहरवार थे जैसा कि उनके तायपणों व शिकालेकों से जात होता है। कशीज के राज्य के शंवर्गेत बदाई टिकाना राठोड़ों का था जहाँ से राठोड राजपूनाने में कारे—पेसा पाना जाता है।

मॅहणोव नैणसी की ख्यात

성도국

२० नारगगढ रहवर २६ दिल्लीगढ धवर ३२ लुद्रवे भाटो २१ ब्राह्मणवादे बारड २७ कपडवर्णन हामी ३३ कच्छ हेश सम्भा २२ जायक्षचीड सीची २८ हघणापुर होरव ३४ सिघदेश जाम ३५ अजमेर गाँद २३ वसहोगढ खरवह २६ मगरोपगढ मक-**१४ रोहिवासगढ हेां**ड ३६ घातदेश से।डा वाधाः २५ हिरमलगढ इरि- ३० जुनागढ यादव ३७ लोहवेगढ बया । ३१ नरवरगढ कळवाहा ३८ देरावर दहिया यह

### गढ़ फतह हुए

स० ११२७ दिल्ला तुरकाणा हुमा, चहवाय रतनसी जेाहर कर काम भाषा, गजनी के वादशाइ शहायुदान ने दिल्ली ली ।

स० १६२४ मगसर बदो २-- अकदर बादशाह ने चित्तींड घेरा. चैत घदी ११ की गढ दूटा, राठेग्ड जयमल, पत्ता सीसीदिया, मालदे वैवार और दूसरे भी बहुत बादमी मार गये।

स० १५६२ त्रावण सदी ११-नादशाह हुमायूँ चापानेर प्राया. राव प्रवापसी चहुवाण जेव्हर कर काम आया।

स० १३६१--वादशाह चलावदीन की फीज जेसलमेर झाई,

बारह वर्ष में गढ फवह हुआ, मूलराज रतनली काम आये।

स॰ १३५२ में वादशाह अनावदीन ने दै।सवायाद (देविगिरि)

फतह किया, यादवराय काम घाया।

स० १३५० में खालियर गढ दृटा, वादशाह धनाउदीन ने मान तवर से गढ़ लिया<sup>\*</sup>।

<sup>(</sup> १ ) सुलतान शहानुदीन गोरी न सं॰ १२४०-४६ वि॰ म दिली पृथ्वी राज चेहान से ली थी, सं॰ ११२७ में ता दिखी में तबर राज करते थे, उनमे सं १२०८ वि॰ में बीसलदव चैहान न दिली का राज लिया था। (२) व्याखिर्यरं का तवर राजा मानसिंह, कल्याणसिंह का पुत्र, सं०

सं० १२५२ में बादशाह अलाडदोन ने गुजरात विजय किया, कर्षे गेहलड़ा, नागर ब्राह्मण साधन ने आगे रहकर विजय कराया।

सं० १२५५ में राषा रत्नवेन (चिचीड़गढ़) पर वादशाह धाला-उद्दोन भावा, भड़ लखमसी १२ बेटी सहित काम खाया, गड़ रक्सा, -राषा की पड़ाया (बचाया?) ।

सं० १३५८ में रखयंभीर का गढ़ दृदा, राव हमीरदेव घहुवाख काम प्राया, बादशाह बखाउदोन आप प्रायाः

सं० १३६८ में वादशाह प्रसावदोन ने जालैं।र स्निया, चहुवाद्य फान्दृह्दे धीरमदे सोनगरा काम श्राये ।

सं० १३६४ में पादशाह अलाउरीन ने सिवाने का गड़ लिया, चहनाय सांतल सोम काम आये।

सं० १३६५ में ग्रलाउद्दीन ने भजमेर लिया।

सं० १३... में राव दूदा विद्धोकसी ने जेशहर किया, बादशाह फ़ीरोज़शाह (तुगुलक ) की फ़ीज जेसलमेर खाई।

१४७२ वि० में गड़ो पर बैठा था, इसके वक्त में दिखी के सुकतान बहतोश, सिर्हदर और इबराहीम लोड़ी ने ब्लावियत पर पढ़ाइवाँ की वाँ परन्तु कुछ भी सफकता न हुई। मानविंद के मरने के पीड़े बसके पुत्र विकसादित्व पर इष-साहाम लोड़ों ने किर पढ़ाई कर न्यालियर फ़तह किया। ग्लावियर के बदले समसाचाद दिया गया और सै० १४२३ में निकसादित्व इसराहीमताइ के पद में पानीयत के सुकृम बाबर बादकाद की टहाई में मासा गया।

<sup>(</sup>१) चितोइगङ् सं० १२६० में फुनह हुआ, महारावचा रतसिंह युद्र में काम श्रापा:

<sup>(</sup> २ ) तवारीम् फ़िरिस्ता के मुचाफ़िक् सब कान्हड्डेय क्षंत १२१८ कि जे मारा सवा था।

दिल्ली पाट बैंटनेवाले हिंदू राजाओं की नामावली राजव-काल नाम संव वर्ष सास

राजा थुधिष्ठिर, द्वापर में राज किया

성드망

8

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१५

१€

२०

" सर

■ सिंह्यल

११ परिपाल

<sup>3</sup> कीर्तिवर्ष

ਾ ਜਜ

" मेडारि

**ग बीज** 

**» श**युदेव

मॅहणेव नैवसी की स्थाव

| S 1 |                        |    |            |      |
|-----|------------------------|----|------------|------|
| 2   | " परीचित् "            | 99 | ξo         |      |
|     | ।। सन्मेजय             |    | Ę¥         | ¥    |
| 3   | " प्रश्वमेघ            |    | दर         | सा   |
| 8   |                        |    | 50         | 811  |
| ų   | ı <sup>9</sup> धर्षसीम |    | ""         |      |
| Ę   | <b>"</b> वर्तवेजस      |    | 1          | 8811 |
| ů   | ग्रादिसय               |    | 95         | હ    |
| 5   | ग वित्रस्य             |    | <b>ত</b> হ | ११   |
|     | <b>ग घृतेस्यद</b>      |    | ષ્યપ્      | 28   |
| €   |                        |    | ६-६        | ११   |
| १०  | " सुनिधि               |    |            |      |
| ११  | <sup>११</sup> सेनवर्ष  |    | ६⊏         | ય    |
| יי  | » रिष                  |    | દ્ધ        |      |
|     |                        |    |            |      |

٤3

ξS

६३

६२ Ş٥

¥ o

38 5

양독

₹

= प्र२

8 4.8

٤٥

|     | दिल्लो के हिंदू राजा  |      | ४⊏४      |  |
|-----|-----------------------|------|----------|--|
| संव | नाम                   | राज  | राजल-काल |  |
|     |                       | वर्ष | मास      |  |
| २१  | राजा निगम             | 8=   | Æ        |  |
| २२  | <sup>11</sup> जोधरय   | 88   | 88       |  |
| २३  | " वसुदान              | 88   | 8        |  |
| ২৪  | " संदेश               | ५१   |          |  |
| २५  | " म्रादित्य           | 83   | १०       |  |
| २६  | " इयनय                | ५१   |          |  |
| २७  | " दंढपाल              | 84   |          |  |
| २⊏  | ,, नीवि               | ५८   | १५       |  |
| २-६ | ग देसावर नीतिकुमार के | 1    |          |  |

8국 | =

빛구

양영

३६

88

32

२७

२२

S<sub>G</sub>

₹o

88 40

₹४

- २१

१०

æ

R

Ξ

Ę

११

8

وا

सूरसेन

वीरसेन

" समकसिंह

<sup>15</sup> पराछित

" विदुध

" विजय

" धासाधुद्धि

" धनेकसाह

" शङ्गंजय

" सुघन

ग परमपथ

" जीघरध

ा वोरबल सेन

Ę٥

38

52

33

ЯB

ąĸ

38

ইত

3⊏

₹€

80

४१

४२

|     | 414                                        | वर्ष       | मास |
|-----|--------------------------------------------|------------|-----|
| ध्र | !<br> राजा बड़ने, बीरवल फी मार के राज लिया | <b>২</b> ৩ |     |
| នន  | " जैसावर                                   | २७         | ĺ   |
| 8.1 | " খনুস                                     | ঽ৻৽        | ર   |
| ४६  | n म्रहिपय                                  | १५         | S   |
| १७' | " सहावल                                    | S.         | ę   |

मेंहणीत नेजसी की स्यात

art.

राजत्व-काल

×

Şο

११

w

ę۵

80

१०

¥

₹

£

25

84

३७ |

용도를

ग कीर्तिसंत 80 85 " चित्रसेन 84 २४

११ धार्नगपाल 40 20 <sup>17</sup> धनंतपान प्रश २⊏ <sup>37</sup> यनाहक १स ५२ 27 कर्लकी ¥3 양국

" सेरमर्दन = " जैदनजीत २६ " हरिवंस १३

११ प्रथ ¥¥ Æ 28 46 <sup>1)</sup> बीरघन ¥ø 34 × 25 28 ٧s

" श्रीसत्तव " हंडघ, थ्रोमव की भार राज निया ५€ ४२ w

" रससंहरीत ¥¥

Ę٥

3,0

" महाजाध

€1

" वीरनाय €₹

" उदयसेन

₹8

६३

" जोवराज

| दिझो के हिंदू राजा ४८० |                                 |             |     |  |
|------------------------|---------------------------------|-------------|-----|--|
|                        |                                 | राजल-काल    |     |  |
| -मं०                   | नाम  -                          | वर्ष        | मास |  |
| ६५                     | राजा स्नानंदचंद                 | ષ્રર        | १०  |  |
| ६६                     | <sup>1)</sup> जयपाल             | २६          |     |  |
| ६७                     | " सुकायत जयपाल की मार राज लिया  | 88          |     |  |
| €=                     | " विक्रमादित्य                  | ષ્ફ         | ì   |  |
| € €                    | "समुद्रपाल विकस की मार राज लिया | ર્ષ્ટ       |     |  |
| 40                     | " चंद्रपाल                      | ₹६          | ٧   |  |
| ५ १                    | » नयपास्त                       | 28          | 망   |  |
| હર                     | <sup>१३</sup> देशपाल            | १-६         | ١ ٩ |  |
| ७३                     | " शंभुपाल                       | 8           | ११  |  |
| øგ                     | " सञ्जूषाल                      | <b>२३</b> ं | 3   |  |
| ७४                     | ११ शेविंदपाल                    | २०          | 2   |  |
| υĘ                     | <sup>D</sup> चामृत्पाल          | १६          | १०  |  |
| હ્ય                    | " बृघपात्त                      | २२          | ų   |  |
| <b>ড</b> ⊑             | । महिपाल                        | १३          | -6  |  |
| ક્રમ્                  | » <b>द्</b> रिपाल               | १३          | Æ   |  |
| 50                     | " भीमपाल                        | 88          | १०  |  |
| ⊏१                     | " मदनपाल                        | १७          | 黾   |  |
| <b>5</b> 3             |                                 | १-€         | 3   |  |
| <b>⊂</b> ३             |                                 | 8-€         | 88  |  |
| ⊏8                     |                                 | २           | İ   |  |
| <i>⊏</i> !             |                                 | १२          | ٠   |  |
| - 51                   | " कामकाचंद                      | 1 8         | ŀ   |  |

| 844  | 🖚 सुँहखोत नैणसी की ख्यात         |          |            |  |
|------|----------------------------------|----------|------------|--|
| नं०  | नाम                              | राजल-फाल |            |  |
|      | नाम                              | वर्ष     | मास        |  |
| E-0  | राजा रामचंद्र                    | 23       | 88         |  |
| 55   | " संदरचद                         | 88       | 80         |  |
| 5-6  | । फस्यायाचंद                     | 12       | ų          |  |
| €0   | <b>" भीमचंद</b>                  | १६       | ્રે        |  |
| -58  | " लोदचंद                         | २६       | 3          |  |
| £2   | " गाबिंदचंद                      | 28       | G          |  |
| 48   | " राखी पद्मावती                  | 8        |            |  |
| -58  | " इरभीम, पद्माववीको सार राज लिया | 8        | ų          |  |
| -€¥  | ग गोविंद                         | २०       | 2          |  |
| -€€  | " गोपीचंद                        | 88       | · ·        |  |
| -E-9 | " किशमचद                         | €        | y          |  |
| स्य  | " विजयसेन धंगाल से धाया.         | 25       | ¥          |  |
|      | किशनचंद की मार राज लिया          | - 1      |            |  |
| ર્નન | " वनपालसेन                       | १२       | 8          |  |
| 800  | " केश्वरसेन                      | 84       | U          |  |
| १०१  | ग लदमयसेन                        | 35       | <b>₹</b> o |  |
| १०२  | <sup>11</sup> माध्वसेन           | ? ?      | 9          |  |
| १०३  | " सुखसेन                         | ঽ৹       | 8          |  |
| १०४  | " शिवसेन                         | ч,       | १०         |  |
| १०५  | " फीर्विसेन                      | 8        | 4          |  |
| १०६  | <sup>11</sup>                    | १२       |            |  |
| १०७  | " दससेन                          | =        | ११         |  |
|      |                                  |          |            |  |

| <b>दिली के</b> हिंदू राजा ४५ |                                           |              |     |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----|
|                              |                                           | राजत्व-कास्र |     |
| सं०                          | नाम                                       | वर्ष         | मास |
| · 80=                        | राजा नारायणसेन                            | ٦            | ₹ ' |
| १०-€                         | <sup>17</sup> दामीदरसेन                   | २१           | Ų   |
|                              | "मधोसेन,दामोदरकी मार राज लिया             | १२           | २   |
| १११                          | " जीखामाथेर                               | ११           | ¥   |
| ११२                          | " माघवनाघो                                | Æ            |     |
| <b>१</b> १३                  | " सुवधंद                                  | ₹o           | १०  |
| ११४                          | <sup>32</sup> शंकरमाधो                    | ą            | ય   |
| ११५                          | <sup>17</sup> देसावलमाघो                  | Ę            | ų   |
| ११६                          | " दससंक्रमाधो                             | ₹            | v   |
| ११७                          | <sup>17</sup> इरिसिंद, इससंक्रमाबी की मार |              |     |
|                              | राज सिया                                  | १७           | २   |
| ११⊏                          | " रिवासिंइ                                | १४           | 1   |
| ११८                          | ,, राजसिंह                                | €            | १०  |
| १२०                          | ,, बीरसिष्ट्                              | 8र           |     |
| १२१                          | ,, नरसिष्ट                                | १८           |     |
| <b>१</b> २२                  | ,,                                        | 5            | 8   |
| १२३                          | ,, पीथोराच                                | १०           | २   |
| १२४                          | , , ,                                     | १४           | ષ્  |
| १२४                          | " "                                       | १४           | 8   |
| १२६                          |                                           | १३           | ه ا |
| 850                          |                                           | 3 ξ          | ی ا |
| 125                          | , सुरवाण संगि                             | ३२           | 1 2 |

| 8-६०       | र्सेंह्योत नैयसी की ख्यात                          |            |     |
|------------|----------------------------------------------------|------------|-----|
|            | दिल्ली पाट वैठनेवाले मुस्क<br>वादशाहों की नामावर्ल | तमान<br>रे |     |
| न₀         | नाम                                                | राजल-काल   |     |
|            |                                                    | वर्ष       | मास |
| 8          | <b>छ</b> तुयुद्दोन                                 | 8          |     |
| २          | <b>म</b> लावदीन                                    | 8          |     |
| ą          | ग्रमसुद्दोन                                        | १६         | 1   |
| ૪          | रुम्युदीन                                          | ર          | १०  |
| ¥          | शाहजादी भाछी जीरु (रजिया)                          | 8          |     |
| ६          | रुक्तुद्दीन                                        | Ę          | ĺ   |
| હ          | मीजुद्दान                                          | २          | 8   |
| 5          | <b>बला</b> बदीन                                    | 8          | 8   |
| Æ          | नासिददान                                           | १स         | 3.  |
| ęs         | गृयासुद्दोन धनयन                                   | २१         | ų   |
| ११         | कुदाद ( फ्रेंकुबाद )                               | ą          | १०  |
| 82         | जञ्चालुदीन                                         | v          |     |
| <b>₹</b> 3 | <b>अ</b> लाउदीन                                    | २०         | 8   |
| १४         | छुत्तवृद्दीन मुनारक                                | ą          |     |
| १५         | वुसरू                                              | [          | Ę   |
| १६         | गयासुदीन तुगलक्षाह                                 |            |     |
|            |                                                    |            |     |

१७

१⊏

şÆ

मद्युद्दीन बादिल

फ़ोरेम्बराह तुगुउक्शाह विश्वषयाँ का

| दिल्ली के मुसलमान वादशाह ४६१ |                                         |      |                 |  |
|------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------------|--|
| नं०                          |                                         | राजर | व-काल           |  |
| 40                           | नाम                                     | वर्ष | मास             |  |
| २०                           | श्रवूवकर ,                              | 8    | Ę               |  |
| २१                           | <b>मुह्</b> म्मदशाह्                    | १-६  | Ę               |  |
| २२                           | <b>अला</b> अही न                        | 8    | 8               |  |
| २३                           | व्यिजरखाँ                               | ***  | २               |  |
| ર૪ ે                         | मुदारकशाह                               | १३   | ० दिन २६        |  |
| રપ્                          | गुहस्मदशाह                              | १०   | 8               |  |
| <b>२</b> ६                   | <b>फला</b> उद्दीन                       | vo   | , 3             |  |
| २७                           | पहलेल                                   | 3⊏   | ¥               |  |
| र⊏                           | सिकंदर खोदी                             | २८   | ¥               |  |
| <del>१-ड</del>               | वहराम लोदी                              | vo   | २               |  |
| 30                           | वाबर, ३८ वर्ष फिर वर्ष २८ वलायत         | 1    | 1               |  |
|                              | में, ३ वर्ष हिंहुस्तान का वादशाह रहा।   |      | 1               |  |
|                              | कुल वर्ष ७० ।                           | 3    |                 |  |
| ३१                           | हुमार्यू की पठानी ने दिल्ली से निकाला । | =    | ų               |  |
| 3્ર                          | शेरशाह ने वादशाहत लो, हुमायूँ वला-      | 1    | i               |  |
|                              | यत गया।                                 | ¥    | =               |  |
| 2.2                          | য়ীংগাছ                                 | યૂ   | 5               |  |
| নপ্ত                         | सस्रोमशाङ्घ                             | €    | ŀ               |  |
| 34                           | मुद्दम्मद धद्ली                         | २    | २               |  |
| ३६                           | द्युमार्ये वादशाह                       |      | =               |  |
| ₹ ৩                          | जलालुरीन धमनर                           | 4.8  | ी माम<br>१६ जिल |  |
| 1=                           | नृरुद्दीन अहाँगीर                       | र्२  | र भूम           |  |
|                              |                                         | 4    | 39 7            |  |

| <b>૪</b> .૨૨ | भूँ हयोज नैयसी की ख्यात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--|
| न०           | नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | राजत्व-काल |         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वर्ष       | मास     |  |
| र्द€         | शाहवार (शहरवार) शाहजहाँ ने ३२ वर्ष बाहरशहत की । सप्त जोतेजी धीरम दरान से धाया, दार शिकोह के साथ श्राव्य वर्दा + को राजसरोड़े में समुगढ़ के पास लड़ाई हुई। दारा को ममाकर शाहजहाँ को धागरे के किले में नजर कैद किया और दिल्ली जाकर धीरंग स० १०१५ सावय सुदो १३ ग्रुकवार ता० १ जिलकाद स० १०६⊏ हि० को देग्यहर दिन पर घड़ी एक गर्थ महलों में तक्व पर देता। धीरगशाह धालमगीर के नाम से प्रसिद्ध हुखा । |            | २,दिन२५ |  |

<sup>(1)</sup> इन प्रधायकियों में सुसलमान बादशाहाँ क कुछ नाम या समय सा टीक है परतु हि दू राजाओं भी नामाजनी धार समय निरा क्योलक्टियत है। इन राजाओं का कुछ समय जोड़न से ३६३२ वर्ष बाते हैं।

## दक्षिण का मलिक अंबर

दीलवाबाद के उमरा बादशाह जहाँगीर से जा मिले। पहले ते बदयराम ब्राह्मण को पंचद्दजारी मिला श्रीर पीछे जादराय श्रीर याकृत स्याँ ध्याये। मल्लिक धंबर ने कहा कि मेरा बेटा फुतहशाह दीलताबाद हो।वेगा। खतः में इसको मार्हेगा। निज़ामशाह ने कहा कि यह मेरा मामूँ है,इसे मारा मत। मलिक ग्रंवर वाला कि वेरा मामूँ परंतु मेरा ता लडका है, श्रंत में मारा नहीं, क़ैद कर लिया थीर निज़ामशाह की कहा कि इसे दीवान कभी मत धनाना, साधारण सिपाही के तस्य रोटी हेना। सलिक अंबर के मरने पीछी निज़ासशाह ने फतहशाह को बीबान बनाया । समय पाकर उसने मोतीमहल भे निजामशाह की सारा मीर उसके छोटे बेटे की तब्ब पर विठाया; सकरवल्गे, सरमराज्याँ, इवसकाँ धीर दिलावरकाँ आदि उमरा जी केंद्र थे धन्हें छुड़ा दिया; साइजी की कुछ दी मिलाया थ्रीर कुछ नमाया, वह भी एक बार मिलकर फिर अपने ठिकाने में जा बैठा। शाह ने फिर चहाई की। मेाइवतख़ाँ ने चत्रतीर्थ की तरफ़ मेारवा लगाया धीर १५ दिन में उसे फुतइ कर लिया, भीतर का गढ़ छठे महीने लिया। उमरा सब वीजापुर गये, शाहजहाँ भी वहीं पहुँचा। प्रजीवदीं भी भेजकर दीखवाबाद के नड़ों में से शाहजहाँ की १२ गढ़ दिये गये।

एतन दौरान का नाम पहले सबर था, शाहजहाँ बादशाह के धापरकाल में विकल गया था। मिलक अंबर फिसी हिंदुस्तानी को गढ़ में घुतने नहीं देवा था। खान दौरान (बहाँ पहुँचा,) एक कुर्कानी से ना मिला और पसे कहा कि तू सुम्मे मिलक अंबर के हाथ येव दे। सुरकानी ने वैसा ही किया, वय वह गढ़ में पहुँचा। वहाँ का सप भेद लिया और जन शाहजहाँ उक्त पर भैठा वय उससे

ग्रा मिला भीर सब इकोकृत ग्राई की। याकूतर्गे भीर मुहबतर्ग के साथ मुद्दिम में गया, चन्होंने जाना कि यह ख़तर पहुँचाता है। जब याकृतस्याँ ने देसा कि गढ़ टूटने की है तो बाहर निकल गया। पॉच-छ दिन पीछे दीपहर की नगाड़ा वजाकर चढा। राव द्दा (चंद्रायत) के साथ लढ़ाई हुई, दूदा और याकूतका दोना रोट रहे।

गॅप्रक्षोत नैजसी की ख्यात

**8**48

एस वक्त पाय-छः पडी दिन शेप रह गया था। रोखुजी मानजी धाये तब यहीं याकृतला भी झाया । स्रानेखाना के पीछे शेख करीद अकवर बादशाह का दीवान हमा। प्रयाग से जहागीर की बुलाकर वादशाह बनाया वन र घड़ी

के लिए दीवान रहा, फिर २ वर्ष पीछे सानेसाना का पद पाया। टोडरमल भरते समय कह गया वा सा दफ्तर हूँडवाया। खेलूजी मालुजी कनड के पहाड में रहनेवाले कीलियों के चाकर

थे। मलिक अंतर ने उनकी कहा कि इन की लियों की मारी वी यह सब ज़मीन तुमको दे दें। उन्होंने कोलियों को मारकर मृमि ली। पीछे याज्ञुतलॉ के साघ ये भी का मिले।

# शब्दानुक्रमशिका

(事)

### **येयक्तिक**

#### ( प॰ = पहला भाग, दू॰ = दूसरा भाग )

330, 331, 112, 140, 155 ध्य २१४, २१२, २१८, द्व १, १०, धंतराज-द० १. श्रेतरिय-व ७ ४६. 12, 18, 16, 10, 14, 22, शंधतेय-ए० हथ. २६, २७, ३१, ४०, ११४. श्रंबपसाय रायस--- १० १२, ८४. 1६६, २०२, २०%, २११, २४०, २४१, २४४, २५०, श्चंबर हयशी-द ० ४२२. ३४१. ३४२, ४४६, ४८१, श्रंयराय-प्र १६३. 8ER. 880. 881. धंतरात....प० १२३. शकवरनामा-द्व ३४२. र्धवरीय-प॰ मई. दें॰ र. श्रंबसिंह-दू॰ ३३. शका-दृ० ३६५, ३६७, श्रंबादित्य--प॰ ३४. धकृतासु-द्• १. वास्ता—प॰ १=०, २३१, २४९, द्यां वादेवी--प॰ ३०. श्रेवाप्रसाद-प्र १७, १८. २१४. १० ३२१, ३४०, धर्तशय-प॰ ३४, ११४, ११६, शंबाप्रसाद राजा, शहिल-पः १२१, १६४, १७०, १७६, ६४४, 922. श्रविका भवानी-प० १०%. २१०, २१२. दू० १, १८, २०, क्रंबुदेव—द् ० ४८४. 21, 22, 147, 148, 342, श्रंबोपसाय-चै०-"श्रवापसाद" । देहद्द,देख१, देख२, देख४, दे६२, धंशमान-दू॰ २, ४८. बेंदेव, बेंदिन, बेंदेद, ४००,४२०, श्रक्तवर--प० १६, ३१, ४०, १६, धर्र, धर्म,धर्व, धर्द, धर्थ, **∤**स, ६२, ६⊏, ६६, ७०, ९००, ४१७, ४७४.

चलेराज सरहधवाला—द् ॰ ४४. —पहला, राव जगमल का--प॰ 123, 128, —दूसरा, राजसिंह का—प∘ 123. —मादावत-ए० १६२, १६४. —रवाधीरात-प॰ १६. १६१. —रायपालीत—दृ० ३म३. -- TH -- 40 120, 124, 184, 185, 180. —रावल—द्∙ ४१६. —सुजैन का-प॰ २४३. —सोनिवरा—प० ४६, ६३, ६२. go 144, 145, 188. बर्शिसंह-तृ० ३१, ३११, ३१२, 명일이, 영양국, 명착착. धारार-प० ६३, ६४. द्यगरसिंद-- दृ० ३७, ६२. च्चरिनपाद्ध---१० १६६. क्यचित्रंश-प० १६८ प्रप्रिवंशी--प॰ २२⊏ स्राप्तिवर्थ--ए० द्रष्ट. द्र० २, ४६. ध्यप्रियमां-प॰ १३. सर्छ---प॰ मह, त्॰ ३२७, श्चवदास—प॰ ३४, ६४, ६६, ७३, १४६, १६८, १६६,१७३, १७६. दृ 10, 12, 21, 22, 122, 224, 242, 244, 244,

207, 227, 222, 220,

240,844.

च्चचळदास सीची—प॰ १०२. **द॰** 998. ---माटी--द० ३४०, ३४६, ३६७, 202. —राव—द॰ ३७६<sub>•</sub> —ग्राक्तावत-प० ६७. —सुरवायोव—रू॰ ३४७, ३३७, 850. श्चलसिंह--द० १७, श्रचला--प० ३४, १८०, २४०, दू० ३२, ३१३, ३८३, ३८६, ४०६, 212, 214, 210, 212. —गणमनेत्र—५० १००. —राव-प॰ 1**००**. —शिवदायोत—रू॰ ४१*५*. —शेखावत<del>—</del>र० १३-ब्राचकेय्वर सहादेव--१० २१, १०१, 920. सञ्ज—प० हरे. तृ० २, ४, ४ह, १६१. श्रज्ञबदेवी सटियाणी-इ० २००. क्राज्यवसिंह-प॰ ३६, ६७, २३४. ड॰ २१, २२, २३, २४, ६२, 28. 25. 26, 85, 500, ६६८, ४१२. धानवेटिया--द ० ४७. धामरु--१०६० बाजय (बदा )-हू॰ ३४०. भाजपर्चद--र० ४६. श्रह्मपदेव या श्रह्मपश्रह्म-प॰ १६६. द्यज्ञयदेशी--प॰ १८१, २६८.

द्यजयपाल-प्राच २०१, २१२, २१३, २२१, २२२, २३४, ट्र ४७६,

—चक्रवै—द ० ४.

--- या जबराज--- ४० १३८.

शजय बीध-द० ४.

ध्वशयभूपाल राषा---प० २३१. श्रजयमाला--- १३६.

श्रजयराज (जयदेव वा चल्ह्य)—४०

988. यजवराव-प्र १८%

धजय वर्म-प० २⊁३.

श्रजयसिंह महाराखा--प॰ २३, २२, २३, ४६, १४७, द० १६, १६.

धानगान-पव २३०.

सजवारा-दृ ० ४७, धानादिश-प० ३४. सजादे राणी—देव—"शजयदेवी<sup>83</sup> )

श्रजीज के।का—दृ० २४४.

धर्जीत माजदेवीत-६० ३६६. —सामन्वसिंहोत-प० 140.

147, 144.

घजीतसिंह--इ० ४०. --- महाराजा--वृ० १६७.

बाला-प॰ २४, ४३, १७४, १७६.

द् ० ६०, १६६, २४२, २४४, ३२२, ३२४, ३६१, ४७१,४७२.

---- किशनावत--- द० ३८%

--जेसा--व० २२८-चरजू, थासा का—दृ० २५२<u>.</u>

धटेर**ण--** द्र० १५२.

चद्राज-द्० ४७३.

बदकसल-दे॰-"यरदकसल"। चंडवाळ--प० २४६, ८० १६६,

शद्ध-प∘ २४.

चडयोत-प॰ २१.

श्चर्यगपास-द० ४१. चवांदसिंह--इ० ३२.

धवाससी राणा-प० २१६, २१४.

चक्रवा माटी--द्० २६०.

ध्ययवा राव-५० २१४.

संग्रहिल-पर्व १०४, १०४, ११३, १७१, १७२, १८४, द्व ४४४,

200.

--वाल--१= ४७६, घतरंग दे पँवार-दूव २००,

घतस्य--ट० र. चतिथि—प॰ द३. हू॰ ४८. विभाव या बबकुमारी, राखी-द॰

Rog.

चतिरिप—दृ∙ २. चित्र-द्∙ २१३.

बदेातसिंह राजावत—दू० २०**१**,

श्चनंगपाल सँवर, राजा-प॰ २३०. E. 155.

खनैगराव-प॰ १०४, १०**४**. श्चनंतपाल--प० ३, ४८६.

थनेदपाल-द० ४४६, ४४७.

चनंदराज—प॰ **८**४. बनकसिंह राजा—दृ० ४८१.

धनसय---द्र० ४८.

यमयकर्षे--दृ० १७०

धानतसिंह--प॰ २३० यनादि-द् ० ३. धनामि-प॰ दर्रे॰ धनारकली---द० २००. क्षानिंद---४० ३६४. श्चनिरुद्ध--प० १६६. त्० २४६. -्यांद्र, राजा--ट० ७. यम्—दः ४४० **ध**त्य—प० ≍ चनुपराम-दृ० २१. धभपसिंह-प० ७६, २००, २१६, 221. 80 18. Ro. 24. 184. Ree. 20%. धरेक धाह. राजा-द० ४६१. भनेरराय-प॰ **८**६. श्रतेना--त्० १, ४**८** भने।पर्सिट--प० ३, द० २२, ४३%. -- महाराजा, धीकानेर-- दः ४७. भपरदे।डिया--ह्० २१०. व्यवराजित-प= ३७. २४६. चन्पादेवी राजी-प॰ २३१. धवदा--वृ० २४७. यद्द्रशीद सुबतान मसकद गड-नवी--हु० २४६. धरदुवजार्खा—प॰ ७०, ७३. दू० 802 ---सानदीरान--द् ० २१४ भरतुख पत्रख—४० १६, २१७. **ट्**॰ 210, 211, 218, 281, 881. यमंगसेन-प॰ इष्टः

श्रमपर्केवर देशवरी-उ० २०१. श्रमयर्चद्-दू० ४३. श्रमयदेव सलघारि-प० १८४. द्यमयपान्त, राज्ञा-द० ४८१, 252. बामवसिंद राजा-प०२१, २२, १४१, इन्दर, २४०, २४४, २४४, द्रार 247, 240. समा, राषा-दे॰ "धमयसिंह राणा"। -राजसी राखा वा प्रत्र-प० २४६ —रोसावत-- ४० १२. ४२. —सांबरा—रू० ४१७. चमीहद्--प॰ २४६. स्रमोहरिया भाटी-दु० १६०. च्चमर--द्∘ २१४. -miu-40 200. श्रमरती--१० २१६ बसरतेत⊸र० ४. धमरमाय--१० ३म धमरसिंह-प॰ १६, ६६, १४१, २१६- ८० १२, ३२, ३४, १६७, 185, २००, ३३७, ३३६, ३१०, ₹₹1, 8×1, 89≈, 8₹₹, 8₹ø, 221, 227, 221, 227, 228, 853 —्हॅंचर राठाँद्—प॰ 1३४, 1६*१*, 104, 150, 444. —महाराया—यः १, ११, २१,

28, 24, 28, 40, 62, 68, ६६, ७०, ७२, ७३, ७७, *६*१, ६६, १३५, तृ० ४१७, ४७१. धमरसिंह-राजायत-द० २००. --राव--रू० १२७, ३३४, ४००, ४०१, ४०३, ४०४, ४१८, ४२३, 828. 828. —रायल—द॰ ३३¤, ३४१, ४४१. -हरिसिंडेात. राय-प॰ १००. ध्यमस्त्री-प० २३७. भारत-प० ३५, १३७, १४८, १४७, 184, 188, 320, 358, 388, २४म. २४३, २४०, ४० २६ १६१,३३०,३३१,३३४,३६८, ३६६, ४०२, ४०३, ४१०, ४१२, ४२०, ४३१. —ग्रहीर—ह्॰ १२. -- खंगारीस-- दू० २४. -चन्द्रावत देवद्द प०-१३७. —-वेबा का---त्० २≈३. --भाषार का--च० ३२३. घमामतयां-प॰ ६८. श्रमितासु—दु० **२**० श्रमीर्सा—दे०—"ग्रमीरखाँ" । भमीखान गे।री--दृ ० २४१. श्रमीनर्खा—द्∘ २४४. द्यमीपाञ्च--द०३ यमीरवां—दू॰ २४०, २४३. धमीरजी रथादेगद्वी-द् २३३. श्रमीरुखा--दू॰ ३१८.

ब्रमेरिकन बोरिऍटल से।साइटी का सर्वेल-द० ४४. ब्रमोखक—द० २४८. समोखकदेवी--द० १६६. समर्पण--- ४० २, ४६. बमृद्यास, राज्ञा--- १८७. सयुताय-- वृ ७ ४८. ब्रह्डमळ---पः २७, १७, १०७, १९७, ११४, १६६, २४१. दृ 40, 44, 101, 102, 109, 190. 224. --कांचबोत्त--द० २०३, -- पुँदावत-प० १२, १६, १०७, --राडोड़--वू॰ ६३. बरहर रावल-प॰ ५४. चरिमर्वन--प॰ धरे. श्रारिसिंह--प॰ १७. ७६, १**१**६. 188. ---राखा--प॰ १८, ११, २२, १०६, १०७, दृ० १०६. —राव—प० १६६. —रावल--प० ८४. अरुखाद्य-ए० १३, चरुकोराज राजा, चैद्धान--प॰ १६६. २३६, २२१. थरमक—द्० ४८, बरोद सक्तर—रू० २६२. यर्क—हु० %द

श्रमीशाह सुबतान-पं• २२,

```
( ( )
```

बार्रेन--प॰ ६०, ६१, ६७, १११, बलमर्सा--प॰ १६७, दृ० ६१, 1६२, 1६४, २००, RE1. 208, 328, 383, 149. 142. 162. 166. 104. EER, 808, 814, 848. 850. -- उदद--द्० ४०१. —नरसिंद्रोत—प० ११०. -- TIDI-- 980. —रायमधोत—६० १६३. --- हादा---प्र० **१**१. यर्शनदेव-प०२१४.व्•२१२,२१६. धर्रानपाल--द् ० ४४६. चर्जनपास या सहनपाल--- २० २१०, 292. भर्तुनयमै—दु० २४६. धर्ततसिंह-प० ७३. ४२४. ४२४. महँनेत भाटी-दृ० २६=. श्राणीराज ( श्रामक्षदेव या श्रप्ति-पाल )—प॰ ११६. प्रधानिय-दा० २६०. भर्षसाम राजा-द् ४८४. चल्ह्या—द्०२३६. थवर्षां--द० २७, ४१, थवगर्वां—प॰ १६१- द् ० २४६. घटचरा--द्० ४, ६. অভদ্যা--- ৭০ ৭৪০. घलयेरूनी—दू॰ ४४६, ४४७.

११६, १४६, १४६, १६७, चलवास हाती--- ११६, १७८, २०१, २१६, २४८, धलावहीन शिल्ली—प० १८, २१, 84, 102, 208, 122, 122, \$25, 150, 151, 15P, 102, 140, 200, 212, २१३, २१४, २४४, २४६. हु० €, €€, 1€0, 28€, 21€, ३१०, ४१०, ४१६, ४६०, 장마친, 정도· 정도· 정도· 정도· 정도· 28. 281. चलावदी—दे ७ "चलावहीन रिावली "। सलीखाँ-ए व ३३२, ३४६, चलीवर्दोदा-नृ० ४६३, भर्त् रावख-ए० द्रष्ट. प्रवंदिया-इ० २११. बबोधरा-दे०-"बल्बरा"। बहुद-प॰ १७, १८. श्चरता या ध्वत्यशाल-पः १६६. श्रवतार दे राखा—ए० २१७,३४**८**, ₹98. भवता रायमखेरत--वृ**० १**१२. धम्बमेध—द् ० ४८४. धम्बराज या भासराज-पर १०४, 228, 220, 242. श्यसकरी कामरौ-द् । १७. श्रसमंज—रू० २, ३. चसमंबस—दू∘ ४**८**. श्रसक—दू॰ २. श्चहदी<del>--</del>प० ३६३.

श्रद्भात्—य० २१४, तू० १६६. श्रद्भादर्शां—य० २१६. श्रद्भादराह गुजराती—य० २६. तू० १४१, २४२. —कसरा—य० २५४, २१४-

—दूसरा—प० २१६ ग्रहिजन—दू० ३२१०

श्राहिनधु—प० ह्य. श्राहिनधु—प० ह्य.

श्राहिषय शता—पू ० ४८६. श्राहिषय शता—पू ० ४८६. श्राहिषय—द् ० ४७.

ग्रहीन—दू• ४८. ग्रहेदी—द० १८०.

शहदा—यू∘ास०. आहा

ष्ठांशा—दू० ४१२. ष्टाईश्व-द्० ३४०, ३८३, ४३३,

धरेरे, ४२७, चाईवास—दू० २०८. चाईन सक्वरी—प० १६. दु०

२०००. स्राका—-क्० १६०. स्राह्मदी पा प्रतिज्ञा—-प० १७४. स्राह्म राव—प० १६६.

ध्याचामया—दू० १६२, १६३, १६४, १६४. ध्याद्यो जोरू (रविषय ग्राह्वादी) —

to ate.

श्वर, श्राजम हुमायूँ—हु० ४७६. शाहा दुश्सा—ग० वृ०, १६३, १२१.

श्रादा-म्यद्वा-सू० २४६. भाषा-सू० २३०. भादि जुगादि-प० २११. भादित्य, राजा-सू० ४५४.

स्माद् सुना।द्—प० २३१. स्मादित्व, राजा—दू० ४०१. स्मादिनाय याद्यप्रमदेव—प० ६, ४४. स्मादि नारापया—प० २०१. २३६.

स्ति नारायया—प० २०१, २१ टू०१, ४७. स्ति वराह—प० २३१. सादि सीनारायया—प० हर. सादिस्य राजा—ए० ४६४.

श्रादिसय राजा—द् ० ४८४. श्रानंद-प० २४६, ३६१. —जेसावत—द् ० ४१४.

—गसाबत—तू० ४१४. —राय—तू० २.

—राव—टू० १८६, १४६. सानंद कुँवरी—प० ४४.

व्यानंदर्चद राजा--दू० ४८७. व्यानंदर्सिंह--दू० १६, २१, ३४,

२००, ३४०, ४४३, ४४४, ४**४६.** यानल—प० म, १म६, १म७, २३**६.** 

दू० १. ब्रानसदेव---प० १६६.

আলা---ব০ গনং, গনত, গননে বু০ গ্রুদ, গলম

—बाधेला—दू०१६८, १७० १७६, १७४, १७४, १७६.

मानार- ५० २१६. सापमल- ५० ११६, २४६. सामंत्र- २० ३.

आमर---द्० २१७. आरंबराम---प० ११४, १६१.

```
( 5)
```

चारण्यराज--२३३ धार्यं सिद्धांत-१० ४७१. धाल-ए० २३२. शास्त्रग-ए० १८३. **आ**खण्सी रा.---द० २१२. धालमगीर--वै०-"धीरंगजेव"। चाल या चलर शव--- पo 12. 98. बाल्ह्य-प॰ १०१, १२०, १२३, 180, 122, 101, 102, 102, 1#3, 2¥3. -- देवहा--प॰ १६४. —मावदेचा--प॰ २१७. -सोष्ट-ए० १६१.

चारहरासी-प॰ २४३, २४६, दूव u, 109, 882, 888 श्रारहा---पठ २००, दृ० ६६, ६७, EE धावसिंह-- त्० ३३.

धाराकरण कल्लवाहा--- द्व २०८, --रावत--प० १०४, --रावल-५० ६१, ३०, धाशादिःय-प० १३. श्राद्यापरी--हे॰--'श्राशापूर्यं। देवी''।

भाशापूर्णा देवी (भारापुरी)-पः 147, 148, 40 114, 158, 331, 332,

श्रासकरण--प० ६३, ६६, १४१, 186, २६०. दू० ६, ११, १२,

11, 21, 25, 125, 122,

1६६, रमम, रमह, २६४, २६८,

--सत्तावत--1**११, १**३२, यासङ्मारी--इ॰ १४, १६ ब्रासधान—ह० ४१, ४६, ४७, ४८, 452 .83 श्रासफर्ता--व ० ७.

202, 218, 220,248, 240,

४२०, ४२९, ४३८, ४६६. चासकरच-जसहदोत-द० २८८.

-राव. व मिलिया-३६२, ३७६,

--भीमावत--द० ११७.

---राव---द० ३१४.

280

बासराव-ए० १०४, १२३, १७१, 101, 1=1, 1=0, 200. To यक, रयर, देश्व, प्रदेय. --रबमलोव--द् 14६. --रतन बारहट--र ०३००, ३१४. श्चासराज-दे०-"धश्वराज"। शासञ्च-१० १४२, १६०, २४४, ब्रासा—प॰ १७३, १७४, १७८, २३८,

२४८, २४०, २४८ द् व ६३६. 344. 344. 340. 344. 864. 804, 810, 811, 814, 871, धर्थ, धर्व, धर्म, ४०६. —तेज्ञपी का—उ० २८२. -निवायत-ए० १६८. श्चासापुरी--दे•--"बारापुर्वा,देवी"। यासात्रदि--द० ४८१. द्यासायच---४० ७७.

धासारण—४० ६४, ६४.

```
( i= )
```

च्यासाराव-५० २१४. धासात भील-प॰ २१३. श्राहरू-प० १६०. बाहाहा--प० १३, ७७, ग्राहडमा या श्राहेक-नरेश-प॰ १३. इंडियन ऐंटीरनेरी-प॰ ७, ४४. ई वा-प॰ १३३, २२१, २६०. त्०

E0 88. हेदर केसर--द० १६६. हेवा---द० ३०२.

इदो लाजौ—रु∘ ८७⊾ ga--- 40 €0€. €₹1. ₹₹2. द० २८, ४८,

इंद्रकुमारी या कत्त्र देवी---क्∘ २००.

देत्रचंद-- १० वेदे. हेनशीत-द० २०. इंद्रपाल—द्∘ ३.

इंद्रभाष--प॰ ३१. दृ॰ २८, ३८,

840. --- केसरीसि होत-इ॰ ३६३.

--राव--द्० ३६. इंडवीर-पः. १६०.

श्चंत्रसिंह--प० ६३, २१६, १० २३, १६म, धरे७, ४१२, ४१४,

—रायायत<u>− दृ</u>० २०१.

इंद्रस्रवा---द् • १. डेतावती--द् ० १२.

दक्ता-पायक-प्रव १६० द्वश्वाकु—-५० ६३, दू० ३, ४८.

हबराहीम लोदी-प० ४६, ४७६, 953. इयरा सम्मा, राव-दू॰ २४६.

हबार--ट० २.

हस्माइल साँ बलोच--द् ० ३४७,

383. इंदी-द० १४०.

• इं'दे पडिहार-प॰ १७६, २३०. दृक् ७०, यम, यह, ६०. इरासि'ह--देव--"ईव्बरीसि'ह"।

हैम्बर या हैसा-व ० २७८, २७६. इंध्वरीसिंह-क् ६, ३२, ४४, ४६, 241, 820, 244, द्वेसर-पन १११, १७०, १७६, २४६,

२१७. दृ ३२०. —बारहट—प० १३३, तृ० २२*७*, 281, 880.

—बीरमदेवोत, मेडसिया—प॰ **१६.** इंसरदास-प० ३१, १४४, १४०, २१६,२४४, २४४, २४८, २४८,

दें वेरे, ४२, ४१, १६४, रेहेण, वेदल, वर्ष, वर्ष, देवर,देवद, ३०१, ३७२, ३७६, ३०३,३३४, ४०२, ४१२, ४१२, ४१४,४२०.

४२२, ४१४, ४२६, ४३३.

--- असैराज का--प० २४३.

-कल्याखदासीत-द० ३१२.

--कुंपावत्--दू ० २३.

र्यसरदास, राया—प० २४=. २⊁३. —रायमलोत-द० ४१७. ईस या उसी-दृ । इ. ईसा ( ईम्पर )--द् २०८, २७३. र्ष्ट्रहरे, द्वदा की सी-प॰ २२४. ईंडडदेव सोर्डकी-प• २२१. २२६. P3 0. ड हरामण सीह, सिखशवत-इ॰ ८७, 386. रुगमसी पडिहार-प॰ २४२. —राखा--प० २२३, २२६, २४६. द० ६०. 2071-40 185, 120, 198, EO 868.802 श्यसिंह-- ह् ० ३६. रप्रसेश-प॰ दर, ६०, ६१, १८०, २६०. इ० ४, १६, २०, २४, Rt. 21, 22, 25. --- नरसि इदासीत--- दृ ० ६४. -वासवादे का-प० १००. -- शबल-- ए० ३२ इल्लर्गादेवी हंदी-द्र• १३१. बखरंग मोकल—द्र॰ ४३= स्रतासाव---द० ४३८. धत्तम—प॰ १८, ८४. --- ऋषि--प॰ २१४ सत्तमसि<sup>\*</sup>ह— दू० ३१३. शरपळराज या वपेन्द्र--प॰ २३६. २४५ दू० २७%

वदयकर---प० ⊏७. बदयक्षौ---प॰ ४०, ४१, २३१, २१२. द् ० ३, ७, ८, १२, २७, ३०, ३२, ३७, ४०, ४६, ३३६. —रायमङोत शेखावत—र्• १४६. बद्यकुँवर चहुवाण-द् 1६६, श्रद्धशीतसिंह राजा-ह० ११३. श्रद्धयोध-ए० २३०. श्रदयभाष-प॰ १३८, १४५ ह**॰** 국도, 속0, 목표, 당구, 목국도, 육당론, \$40, 828, 82P. रदयमल, शर्जी--२० ४८६. उदयशम—क्० २१, १६=, ४१३, उदयसिंह—प० १४. ४७, ४८, ४०, ₹3, ₹8, ₹6, €0, €4, €8, EE, 10E, 10E 114, 128, 184, 185, 142, 164, 747. go 11, 21, 24, 82, 88, 126, 140, 145, 200, 222, इरक, इद्दर, इष्ट, इद्द, द्द्द, 201, 226, 216, 221, 228, 839, 833, 834, 843, 843, 242, 344. --शर्मराज्ञोत--प॰ १६८. --कीरतसिंद्वीत,राज्ञावत--द् ०२०६. -- गोरपाल मानीत-प० २. १८. -ददा का ग्रा-पo 123 —वेवड़ा—दू० ११४, १३४. —वाधावत, राव—द० १८१.

--विद्रछदासीत--द॰ २२.

श्रदयसिंह सगवानदास मेडतिया- वद्धरण गहलोत राजा-प॰ २४८. 8 00 Rem. — सहाराखा-प० ३, २३, ३४, 20, 44, 42, 48, 40, 49, £4, 48, 68, 310, 133, 114, 144, 144, 150, 108, २६७. स्० १२, १६६. -- महाराया ( मीटे राजा )-- प॰ EW. EE. 128. 184. 120. 141, 152, 150, 102, 105, 198, 120, 80 32, 98, 19, Qu, 38, 188, 200, 318, 228, 224, 280, 247, 200, इ७३, ३७१, ३७६, ३८४, ३८४, 141, 144, 140, 800, 809, 811, 819, 814, 816, 815, 880, 80k, —सहारावल दूसरा—४० ८१.

—या श्दींग—ष० २३४, २३६. -- रायसिंह का--प० १२३. ---राब---प० ३२५, ३२६, १२७, 180, 144 20 442, 448, 168. 308. -रावल-प० हरे, हरे, हह. सदयसेन राजा--दृ० ४८६. बदयादित्य-ए० १६६, २३१, २४६. वदितराज सवल-प० १६. श्रद्वीत या उदयसिंह—प॰ २३१, २३६. सदरय गहलोत—प० २१**८**,

द० इ. १०, ४६, ३६६. उधासिह--दृ० ३४. रधीर राषा-द्० ४७२.

दपाध्याय--प॰ २४३, उपेन्द्र या उरपञराज--प॰ २६६, マンシ उपेंद्र या कृष्यसात--द ० २७४. रमरा-द० ४१६. डमराव—४० २म३. वसेद--प॰ १६४.

वमेववया सँयर-व २०१. बमेदसिंह-४४४. बरअन--ए० १६४. बस्किय—दृ० २, ४६, दशीनर-इ० धधम,

डण्णीक—वृ० २४१. वसैराजा—वृ० ध. Ħ क्षकार कुँवर-प० १२७,

ज्या-दृ० ३२१. - मेडेवचा-द० ४३०, —पैरसिंदेात-पू ० ३२३. অবুর্—বু৽ ধ্ম,

बद्छ—प० २००, रू० ३११. उदा-प० २१, ३१, ३६, ११६, 128, 125, 184.

198. \$50, \$5\$, **234**, 223, २२६, २२७, २२६, २४०,

२४१, २४६, २४७, २१०,

२११, २१७, २६०, द० १, २१, ८२, ८४, १७, १८, १०२, एकछिंगजी—४०२, १, १२, १४, १६७. ३२४, ३२७, ३१६, 14. 87. 813. पुका-दु०, ३६४, जदा—उगमणावत—प॰ २२**१.** ---चाचावत--प॰ २८, तू॰ १०८, ---क्रस्सावत--प॰ ३. —श्रि<u>भ</u>वनसिंहोत<del>—</del>इ० १०२. —हंमीर—ह० ३६४, ---वयेख---ए० १२४. पृथीसन, सर-प० १०२. -भीरव का प्रत-प॰ १८०. पुषिवाषित्रा इण्डिका---प० १११, —मॅंजावत—प॰ २४०. To 22. —मुळावत—द॰ महे. पुछवछ-उ० धन —ामायत--द० ४०८, कदावत राठीइ--४० २१, ३०४, पेनुलमुल्क-ए० २४६, To \$4, 180, 185. ऐमल--ह० २२१, २३०, ज्ञा--प॰ २३६. ऐरावत क्रक---प• ७. खो जनब---द० २३३, २४४, २४६, ₹8€, ₹85, ₹08. च्योजा---द० १८१. —वामनिया जाम---द् २ २१६, बोसद्-मृ० २२. थोर-द॰ २१४. 280.

जना राठीयू—वृ० ६¤, थोडी--इ० २११. बोसत--द॰ ४८६, क्रमजी-दुः ४१७ घोसतय-द् ४८६. कमट परमार-प॰ २३०, २२६. कमरसिंह--- दृ० ४१२. घोळ-प० १६२. **ऊह्द** गोपालदास—द्० ३४२, ३४३, 801. धीरंग-द् ० ४६२. धीरंगजेष--प॰ १, ७२, ७१, १८, उदा--द्० ३४६, ਜ਼ਾ

२१८. त्० १४, ४६२.

ऋतुपर्यं—द॰ ४८. क

भाषभदेव-५० ३, २२१, कंकरेय-- १० २१६,

कडासी देवी---प• २३२. ऋषि शर्मा--प॰ १३

कंमा-द० २१६, ४१६. कॅयरसाल-द॰ ३६. कॅंबरसी--व् ३४३. --राणा--द ० २४४. र्वेषरा—प० १७३, २४८, २४६.

248. पॅला-द० ४१, ४४,

कक्रस्थ—दः ४.

---वंश---प० २२८.

कक्रक-पव २२६.

कचरा-प० हेर. ६७. ६६. १७६. २३८. २१७. दृः २६, ३०, १३०, १६३, १६४, १७६, ४०६, कमळ--प० ८६, २३६, २६९, *६*०

४१०, ४१३, ४१६, ४२६. —सदयसिंहोत-द॰ ३६३.

क्षवादे-प० २, म, १०४, १६२.

₹0 1, 8, 88, 8≷, **20**€, 855

—कंडल के-स्०६.

-- प्रधान के--व ० ६. कछोड़िया-प० २३०.

कप्रतपदाव चँशी--द्रः ४४, कद्रक--प॰ १२०.

कडायो--प० ८३ क्ष्यरा---प० २२१.

कनकसिंह-द् ० २२.

क्षत्रकरोन-प० मध्य क्रनकावती-पः ११६. दृ १४. कनिंद्यमः जनरख-द् ० २४४. कनीरास--ए० १७७.

कन्द्र—प० ६१, ८० ४१, १४, कन्हपाल--दे०--"कान्हराय"।

वन्हीराम--द् ० ४५७, वपबिया-- ३० ४७,

कपालवेच-- द० ४७.

कपूर-पं १७०, द् २६१, १६२. कपूर कली--द० २००, २०१.

कश्च (कर्क राजा)-प० २२व. दृ० कपूरचंद-दृ० २७.

—दासावत—द० ६०.

कपुर सरहडा--द् ० २६२, २६४,३०६. कसध्य--ट० ४७.

क्रमस्या--ट० २२६.

1. 8. 248.

कक्षतादिल-प॰ १४. कसवादे-प॰ १६४,

कसलावती--द्० १३. कमानदा---द् ० २१३, २६४, २६६,

98m.

कमालुहीय--- १६४, दूः २६१, 268, 264, 206,

-- मलिक--इ० ३११, कमोदकली--द० २००, क्मोदी--दू० २००.

कस्मा--प० ३१, ३६, ६४, ६७,

१४६, १४६, २३८, २११, २१६,

२६०. दूर १६०, १६८, १४६, **રે**∤ર.

करमसोव--- ३० ३३८, ३१२, ४०७,

करमा--- १० ३४, १४८, १४३, १८३,

₹8, ₹₹, ₹8, 90%, 90%.

114. 20 812, 818, 808,

कर्कराज रामा राठैएर--प॰ २३१.

कर्य-प॰ ३४, ३६, १४४, १४६,

835.

करहा—रू० ४७. कर्षे—रे०—"कक्र"

करिंचस-द्व २४४.

करमा धोरंधार--द० १७१. —रवसिंद्रात-प॰ ३३ करणदेव सोखडी राजा—प॰ १६६. करणावत कडवाहे—द० ४४. करणीदास—द० ४०. करमापे। इरण कैलावेवाला-द॰ ३२४. करमचेद-४० १२४, १४४, १९६, २३२, हर १७, २७, ४३, १३६, tor, 111, 180, 198, 807, 833. —शस्सा—द् **३२३**. --परमार--ए० ६१. -राजा-प० ४६. करमसिंह या करमधी-प॰ ३६, 44. mt. 120, 180, 124. १६४, १७०, २३७, २३८, २३६, २४०, २४४, २४२, द्व २६,

४०, १२६, १२८, १२६, १३०, ११२, १७१, १०१, १९१, १०१, १९ससी सम्बद्धाया—पू० १२१, —सास्ताया—प० ११, —चह्नाया—प० ११.

201, 244, 822, 820, 821,

---चीबा---प० ११म. ----पाव---प० १६६. ----रावत---द० ३२म, ३२६.

—रावत—दू॰ ३२८, ३२६. —रावज्ञ—प० ८४, ८१, ३००.

—रावच-प० मध, मरे, ३००. दू० ४४१. करमसेन-प० ६६. दू० ३८, ३४०, 18m, 188, 140, 180, 10m, 212, 214, 218, 214, 22m, 284, 204, 24m, 244, go 12, 22,

—गोहेडा वा घेडा—५० २१६, २११. —गोहळहा—दू० ४८६. —घेघा—दू० २११. —डहरिया—दू० २११.

—राया—य॰ २१,,२२. —राव—दृ० १६६, कर्ण रावल-प॰ १६, १८, १६, १०, करवाण जेसलमेरी-द्ः ३४६. or, 49, 40, 288, 284.

८० २६१, २८३, ४४०, -- शक्तिसिंहोत-- दृ ० ३ ६१.

कर्णदेव या कर्णराज-प॰ २२३० क्योंसिंह---प॰ १६, २३, ७४, ७६,

Zo 148, 200, 208, 234,

धश्र. -- हॅंबर--प० ११४.

कर्यादिल-प० १४, १६, १८.

कर्परदेवी—प॰ २००.

कर्मचंद नरुका--द > २४.

कर्मवती क्रवरी-प॰ ४७ कर्मसिंह रावत वसरा-प॰ हरू,

कळकी राजा---व० धन६.

फलकरण--द् ० २०४, २०१.

कतासरी-प॰ २१६, २२०. वृः

884. 881.

कसरा रामां—प० ३३. क्लहर, पसा का-पव १२७.

कलादिल-प॰ १४.

कलावती-प्रव १३८.

क्रतिकर्ण-द० १३७, १३८, ३२०, ३६०, ३६४, ३५०.

कवियुग संवत्-दू॰ ४४३. कलीलिया--प॰ २३० क्लोजसिंह रामा-द॰ ४=३.

क्लमप-दृ• ध

कल्याण-प॰ ४२, ६७, २३८.द०३,

4, 84, 384, 389, 893,894.

--माला--प० २०७.

--- न्तरताखगढ़िया--- इ ६६१.

करमाणचंद राजा—वु॰ ४८८. कल्याखदास-प॰ ६४. ६६. १६७.

१८३, २३८, २४४, २६०, ४०

21, 22, 22, 22, 29, 28, 82, 180, 184, 128, 128,

देश्रे, देवद, देवर, वेच३, वेच४, \$58. 882. 882.

—पृथ्वीराजोत—क्ष<sub>॰</sub> २६.

—भाटी--द• १६४. —भारावगुदासोत योदा---प**ः** 

353. -- शयगजोत--प १८०, २०४०८,

—रावळ—द् ० १२१,३४१,३४६

881. कक्याखदेव--वृ० ४. कस्यायादे-द् ६६, १३४, कक्यांग् देवी-द् १७,

कर्याखमल-प॰ मा, ६०. हु० RR, 188, 188.

—उदयकर्खीत बीटावत—इ०२०७ —खयमले।त—प० ६३.

-राव-प० १३७, तू० ३१,

१४६, १६६, ४६६,

—रावल--इ० २६३, ३२२, करवाससिंह-प॰ ६६. दू॰ १, १३.

१६, २३, ३२, ३६, ३७, ३८,

160, 852,

क्ल्यायसिंह खंगारीत-द० २४. कहा-प॰ ३१, ११६, १२६, १३०, 184, 184, 188, 140, 101, 108, 105, 230, 288, 741, 745, 740, 30 83, १०२, ३०=, ३२२, ३२७, ३६%. इ.च. १०४, २०८, २१४, ४०३, ४०१, ४१६, ४२१, ४३३, —जामलेत हाडा—प॰ **१**१. - जयमलेख-भारी- द० ३४१. 292. ----देवद्रा मेहाजबेश्त राव--प०---१२६, १८२. —पॅयार—प० १२७. <u>—श्रीदावत</u>— द'० १३४, १३६. —रतमायत — हू॰ ३७८. --रायमञ्जात--पू० ४१७, ४३७, द्व० २४०, १३७. कविप्रिया (अय)--द्० २१२. करमीरदे-दृ० १६६. कश्यप--प० मदे, २३१. दू० १, ६, 29. कस्तुरदेवी या इद्रकुमारी-द्०२००. क्षांचनदेवी--प॰ १६६ कांधदनाय--द्व २१८. कांधल-प० २६, ३३, ३४, ३१, ११८, ११६, १६३, २३७, २१७, २६०. टूo १०३, १६०, १६१, २०३, २०४, २०६, ४१४.

कांघळ घोलेचा--प० १४८. --देवड़ा--प० १६३. --शठेरइ रिणमछोत नरयद रावत -70 18E —शिवदासीत-दृ० १८१, कांचलात राठाह--- १०१. हापनिया चीहान—प**० १**८३. कारळ —१० ३, ४, ६, ४६, कादा काघळ—र॰ २०४, —वावा, राव—रु० 1६२. काकुरस्य-ए० =३. ४० १. कागवा—३० ४८१० कादेली चारवी-इव १७६, कादेखे चारय-४० १७१, १७६, काती की लाग-प॰ २१४. काटा--ए० = काटी-इ॰ २१८, २२१, २२४, २२१, २४६, ४६२, कान--प० १४७, १७०. कानद--द० २३८. कानावत---प० ६१. कान्द्र-प॰ देश, ६८, १४८, १४८, 140, 148, 144, 144, 100, 102, 284, 70 12, 29, 24, 20, 81, 44, 144, 188, 389, 330, 334, 340, 328, 358, 309, २७२, ३८२, ३८३, ३४१, 488, 200, 271, 287,

प्रदेश, प्रचरे,

कान्छ किशनायत-दु० ४०८. —केलयोत—द॰ मङः १६६. —कोली—द० ४६२.

—सेराज--प० ३१०.

--रावार--द० ४७२. ---रायमकोत राठीर--व ३४.

--राय-द् १६, १३१, ४३६.

- सादल नरहरेात सीसे।दिवा-

Qo BE.

कान्तर-प २१६. द० ६०६, कान्द्रदेव--प॰ ११२३, १४८, १४६,

१६२, १६३, १६६, १७३, १७४, इ॰ ६४, ६६, ३६०, ३६१,

₹=\$.

—श्रह्याया—प० ११. तू० ४८०, 923.

---या नेहरदेव--प० १६०.

.... ept op-mis-—राय—प॰ ११६, तू॰ ६८, ७०,

45Q.

—रायल प॰ मर, १२०, १**१**३, 145, 140, 141. 40 254.

—सार्वतसीहोत, राव—व ॰ २८४.

काम्हदास-द् २२, ३४, ३६६, 3 qq.

काल्हा-प॰ २१, १११, १७१, 190, 198, 224, 225, २१०, २१६. द ० ६, २६, ६०,

χξ, ξο, ξξ, ξυ, ξχ. ξο 107. 10%, 188, 308.

वरम, वरहे, वन्हे, —धोलेवा—प॰ १६३.

222, 830, 832, **812**,

-- तेजसी राखा के पुत्र--- इ० २४२.

--राथ--प० २६, २४३,

कान्ही-ए० २३२. काकुर---द० २६१.

काया-प० २३०, २३३. ह० ४८1.

कामकाचंद, राजा—द् ० ४८७, कामपति शर्मा--- १३.

कामरी--ट॰ १६२, १६६, कामरेखा---व ० १६६.

कामसेना-दृ० १४६. कामादिस्य--ए० १४.

कायमध्यी-यः १४६. कायसायांनी—पः १३६.

काया—दु ः २४७. कारेट-वृ २४७.

कालकर्य या केलय रावल-इव 252.

कालाइ राय-द् ० २६१,

कालभाज-ए० १७. कासभैरय-प० १०४,

कालमुहा-ए० २३०. कालसेन-प॰ २३१. काला-प॰ २३०, दू॰ १०२, ३१२.

कालिया---प० २०७, २०८, २२१. कालीमेघ—प० व४. काल् गोहिल-दृ ० १०१, कालो।टिवासो राठोद्--द् ० १०२.

काल्हण-दृ• २६०, २८२, २८३, 국 8도, 왕국도, 왕왕o. कासिमार्वी-पः १६७. काहिया--- २१४. किरडा-द० ३१०. किराद-प॰ ३०३. किल्रहार्न, प्रोकेसर-पर २३२. किरानचंद, राजा-व व ३३, ४८८. किशनदास-प• ३६, ६७, १४७, १४८, १७६, २४६ द० २१, इव, व्हर, व्हव, देश, नेवथ, Que, 257, 870 848, 844. किशन चल्लुकोत माटी--- दृ० ३४६. किरानबाई राठोड्—प॰ ३४६. किशनसिंह-प॰ ६४, ७६, म६, १६७ त्• ७, १२, १६, २१, २२, २३, २४, २४, २६, २८, ₹o, ₹1, ₹8, ₹₹, ₹=, ₹4, ४२, १६६, २१६, ६३८, ६३६, ३४०, १६४, १७६, २७१, २५८, 140, 80%, 80%, 84%, 82%, ४१४, ४११, ४१६. —संगारोत<del>—र</del>ू॰ २४. —राज्ञा—द्• २०**८** —राहोद—य॰ १७७, १८**० दृ**० 11. 280, 803, 800 —राव, उदयसिद्दोत—दु॰ ३**६**% कियाना-प• ३४, १४३, १७०, 100, 108, 386, 282, २१६. ह० ३२२, ३२६, ३६%,

252, 202, 200, 205, 288, ४००, ४०६, ४२१, ४२८, ४३४, 863 —च ँडावत—द० १८।, --विवाबत--द् ० ३६४. ---वाधावत---इ० ४३७. —भाटो--द ० ३६४, ३७७ —गणा—३० ३४२. किरानाई—द ० २००. किशनावत-प॰ ४म. तृ॰ २७७. 224, 202, 204 किरारिदास-४० ११, ३३६, ३६०, 223. किसोर साह-दृ० २१२. किछोरसिंह-प॰ 10२ त० १६, कीवा--- २० २४, ६८, २४४, २४४, 580 कीतावत कलवाहे--- १० ७, २४. कीत्-दे॰ "दीर्तिपाद्य"। कीरत भाहेडोत-१० १म६. कीरतर्या-द् ० २७. कीरतश्रहा रावळ-प॰ १८, ८४. कीर्तन राजा-प० २३२ वीर्तिपाळ-प॰ १७, ७६, १४१, 142, 142, 152, 152, 152, २१६, २२६ दः ६६, १६४. कीर्तिमैगक, राजा—हु० ४८६ कीति सय—रू• ४४. कीति वर्ग-प॰ ३७ कीर्तिंवपं, राजा—द ० ४८४.

वीति सिंह-मू० ७,१४,११,२०,२१, RE. 183, 820, 821, 826. 255. कील करयोह मोयखिया-प॰ २४०. कीरहण-द० १, ४६. कील्हणोत सेलंकी—यव २१= क्रक्रमकली—र्० २००, क्रेजराम-५० १०२. क्षेत्रपाल पँचार—य० ३४२. २४६

शंतल-प∘ ३३, ३६, २३० रु• Ł, 84. —मेलपोत—ह्० ६०, १६६. —राजा—रू० ७, ४६ क्रंतितीह--प० १०४, १०४.

कृता—प०३३ कुंपा—दे०—"सृ"पा" क्षेत्र रायश-पर १६७. प्रेम-४०१.

--नायासन-- रू० ४३७. --- सहाराज्या---वृ॰ १**१**४. क्रंभकर्य-प॰ १६. ८० ६१, ४२,

३३१, ४४६ कुमा—प० २८, १४६, १७६, १८०,

१६६, २६६, २६६, २६८, २४१, २४६, २४६, २११, २१८ २१६ दृष ७, ८, ६२, , ७३, ७४, ७६, ७८,

७१, ८०, १९७, ३२४, ३२०, 224, 240, 244, 244, 244, ३७२, ३३६, ४०६, ४०८,

827. 822. —कांपशिया—प॰ १८३.

—कॅवर—द• 11**६**. —चंद्रसेनेात—द् ० 111.

212. 21E. 220. 221.

—असमाखोत—दृ ० ७७. --- नरसिंद्रोत-पः ११०.

—राया—यः १६, २१, २४, १८, ₹8, ₹0, ₹₹, ₹8, ¥0, ₹0, देश, हदे, १००, १६४, दहेश, कू १०६, १०८, १०६, ११०, 120, 122, 248, 250.

—शेखावत—रु० ४१. कुंबाबो—द्० ७. क्रमार-प॰ २२२, २४३, कुमायत, श्रीसोदिये-४० ४, २२, 953.

कुंभी-दू• ४४७. कुँवरपास--द् ० ४४६, ४७८, कुँवर शबा-दू० २०१, ६४२. कुनबद-प० २२.

कृतुबस्तौ—दू० २२८, कृतुन वातास्त्री सुलताम -- प० ११४, कुतुबसाही रुपया-प० २१३, कुनुवृद्दीन ऐ्चक--पः १०४, १६०, २००, २१३, ३२२. वृ ७४.

—सुवारक - द० ४६०.

कुबाद-वे॰ "बैकुबाद"। कुण्कारसिंह—हू० ३१०

कृष्य कुमारी—दृ० ३७ कुवलयाम्ब--दृ० ४८. कुमारपाळ-प० १६३, २१२, २१६, कृष्णदास-दृ० ११, १२. १२१, दृ० ४६०, ४७६. —्राजा<del>—</del>इ० ३४६ क्रमारसिंह-प॰ १७, ७६, ८४, क्रम्पराज-प० २३२, २३४, २११. 54. देव रुक्ष क्रम्यासिंह—प० सह. दृ० १४, --संविद्या--प**० २**३४ सरस्य-प० =३ 9 or. कृष्णादित्य-प० १४ क्राहा-- दृ० ४७ केर-इ॰ २४६. कुराम-दूव २४१. केंबय-प॰ १४७, १४२, १४४, জৰু—ব০ ৪৪ন क्रुलचंद भटी, राजा--र्॰ २०३, १६६, २४२, २४७, २१६, द् —राय—दृ० ३३८. €8, 944, 98¤, 8¤0, 3€9, क्ररा—प० मरे, द० २, ४, ४म. 383, 344, 830. —वेजसी—प॰ १४०, कुरास्**चंद—द्**० ३३ कुराजसिक्ष-पः १६७ ट्र १६, —यादी—द् ६५, २०४, ३४१, २२, २६, ६०, ३४, ३१, ३६, ₹**₹**₽, ₹६२. —स्यधीरेात—प**०** ३६६ 140, 220, 258 --राव--प॰ १४, १००, २**८**१, कुराळा—द् ० ३०६ कुहुनी--दृ० ४, वस्य, वस्थ, वस्य, वस्य, वृँकसा—पः. ३३० 242, 250, 252, 925, रूपा—प= १७**०, २१० द्**० १४६, केवायोव मारी—हुः १४२. 144, 144, 140, 145, केंद्रवा---१० ७७ १६१, ४१४, ४२३, ४२७. कैतरा राप-द० ३२०, —महराजेल--प॰ २६, ११४, केल्दा-१० १४४. १६%, द० ४२७. केवज्ञदास--ए० ३१. केशर जुमारी--ए॰ 1३१ —मारुषित—दु० ७३. केशरीसिंह-पा १७०. द् ० ३६. थमट-प॰ २३२. ष्रमदेवी--दृ० ६३. केराव व्याप्याय-पव २३१. केरावदास-- ५० ३१, ६४, ६६, ७१, ष्ट्रतीवराज-३० % कृपाय---१० ४८. 112, 182, 18<sup>2</sup>, 12°,

140. 166. 300. 196. १४६, २४४, २४१, दूर १, ६, 18, 20, 23, 22, 28, 30, \$4, 81, 212, 34c, 331, ३३३, ३३७, ३३८, ३६३, देश्य, देयहे, देश्य, ४०२, 8.2. 230. 232. 234. ४००, ४२१, ४२१, ४२१,४७३. --ईसरदासात राठेाड्-प॰ १३३. —समारोब--वृ० २१. —मारायणदासीत राष—दू० ४६६. —भारमञ्जास भारी—३० ३२७. —भीमोत-प० १३. —राय—द् ० २६. — रावत—द० ७४. ---शादा--पद १०३ केशवराय-दूर्ः २३४. कैशव शर्मा—५० ३३. केशवसेन, राजा-इ॰ ४८८. केशवादिल--- ११, ३१, =४. केया सवाय-च्या १३७. —गोमादे ई'दी-इ० ६०. कैसरवेवी-- ३० २८, १६७, केसरीसिंच-४० ६६, १४४, १४६, १६४, १६६, २३२.५० १०,१= 18, २२, २३, २४, ३१, ३४, ३६, ४०, धर, १६८, २००, १३७, ११६, १४०, १८२, ३६०, ४३३, ४२=, ४३६, ४१३, ४१४, ४११, ४७३.

—श्रयज्ञदासेत भाटी—प॰ २१३. ---शक्तिसिंहोत भाटी--दृ व ३४६. —रावत--प॰ ६१, ६७, ७२, —रावस-प० ८४. फैसा—प० २**१८.** द० ६६१. केंद्र--- द० २६०, २६२, २६८, \$18. \$20. \$28, 930. —करमसीहोत—प० २४६. —देवराजीत—दू० २६८, ३१४ —पद्ग-- हु० ३६०. <del>—राखा</del>—रू० ४७२. -- तव-- इव ४३६, ४४३, ४४४. ---रावल---व्० ३२०, ३५४,३००. 883" कैकगद---हु० ४६० केवाट रा—हू॰ ४६०. --मदीयाल-- ५० २४२. कैमास, दाहिमा--दू० ११, ४८१. कैछपुरे सीसे।विये—प० १३, कैबांच--- हु० ४०, के।जा--यः २४६. केटिचे सञ्जून---१० २२२ केटिय्वर महादेष--प॰ १०. कोडमदेवी विक्तंपुरी--दू० २००. कोद्दीधत-दे॰ "कोदीध्यत"। कोतवाद्धी लाग-प० २१४. कोल---इ० ४४८. केली—क्॰ ४१७, ४७७, ४६४. कोबी कारे-इ॰ १११. कोखीसि ह-प० १३२, १३३,

क्षेमांड---द्र॰ २४४. रंगार दुसरा-द० २१६, कीरव--प॰ १=१. द॰ ४४= —वीसरा—दृ० ४६०, -- वेजमालोत-- द० ४३७. शंगवा-ए० २३०. —मगोरा भील—प<sub>्र</sub> = क्रतुंजय-द् ० ४६. क्रमपाल---द० ३. —माट--प० २२१. क्राजिकस चाफ दी पडान किंगस्--- माटी. नरसिंह का--- 70 ३४१. द0 8\$. <del>—रा</del>—३० २४१. क्रितराय—द ● ३. —रा दसरा—₹० २४२. क्रोडीध्वज-४० २०७, २०१. त्० —रा तीसरा—द∘ २**४**२. —रा चीया—इ∘ ३४२. 181, 182. —रा पाँचवाँ—र० २४३. चत्र—द० ४१. चत्रप--प० ७. --- ₹! छडा--- ₹ ° ₹ १०. २ ≥ 3. प्रतक-उ० ४६. --राजा-- १० २१०. प्रतकराय-व ॰ ३. -- राव--प॰ ७३, २२४, २२४, चेत्रपाळ--व॰ १६३. **₹81, ₹80, 800.** —मेरब-दृ० ४, ६, १०. —रावत—प॰ ६०, ६४, चेत्रसि ह राषा—दे • "लेवसी राषा"। -हमीर का पुत्र-हु० २२३. चेमकरय-प॰ ४३. वंशार सी-दृ० ४१६. संयारा--द० १६८. चेमधन्वा—प॰ ८३. चेमप्रती—द० ४८. संयारोत-- ३० १.२३. चेमराज-दे॰ "खींबा" । दाट्यांग—ट्र० २,४=. सहस्य तैयर-१० ३४ चेमशमां-प॰ १३. धेमसि'इ-दे॰ "सींवसी"। खद्वसिंह-दृ० ४१६. चेमादित्य-प० १४. शहसेन-द्० २६, ४४१, ४४४. E खड्ळाकर्---प० ७४. सदंत-ऱ्० ४. रंतगार-प॰ ३४, ६४, ६७, १३६, १७१, २४६, २१२, २१% टू स्तरबद्-प॰ ४. दृ० ४८२. सरहा राजपून---प॰ २६६, 11, 32, 210, 214, 218, २२२, २२६, २२७, २४७, २४३, सरहय-प॰ २४८. देर४, देव१, देवर, देवह,४१६. सरमब—र्∘ १६८.

खटासा--द० २००. र्यादेशव-दृ ० ७. खाँचडिये--र०० सातण-प० २४. खातज सोगावत-द० १२७. ान-प० ६४. द० ४.

सानजी चहुवास्, राय-प॰ <del>१</del>६

खानदीरान-उ • ४१३. खानेपानां—द**० ४०, ४३**४, खानेजडां--व• २४, ११, ४०,

--पढान-- त ० १६

-खेखी-प० १०२. खापरिया<del>—</del>प० २०७, २०८.

खाब्--र० १६⊏ खाळत--प= २०१

खालसा--द् ० २०१. स्थावद्वियाणी—प० २४० स्राविदये-द० ४६७.

खिजरखाँ-प० १४३, २४२, द० 89. RER. 949. क्षींबा--प० २३७

सीवरुर्य—द० **१६, ८**१. खींपराज-प॰ ६६, १८८, २४०,

२४६, २४७, २१० -- लिडिया चारण-प॰ ३३, ४६,

**\$** E र्खीतसी ( चेमसिष्ट )—प॰ १७, १८,

रदेद, २६६, २४४

स्रोंवा ( चेमराज )—प० १३, ११६, १४७, १२०, १४१, १२४,१२२, १६५, १६६, २२१, २३०, 28E, 282, 284, 80 120. १वेद, १४६, १६७, १२४, १२७, \$52. \$00. 888, 834.8833.

र्यीवा (सीमजी जेठवा)--- ४० २२४ २२८, २४४,

-( खेमकरबा )-प॰ २४, —भारमजीत ची**या**—४० १२६

—माडयोव—ए० १३३. —शवसञ्जोत, राव-प॰ १३३.

—राव—द० १४०, १४१, १४२ —रावत—प॰ ११ ० ३६⊏

888. --सेानगिरा--दृ० ३६२.

खीची चीहार-ए० १०२, १०३, १०४, १८४, १८६, १८५, १८ 168, 340, 848,

सीर-प० २३०. खुक्खर-प० २३०. सुस्मास-प० ११, १७, १८, ६४,

58 —दसरा--प॰ १७.

—सीसरा—प० १७. -- रावल महेंद्र का पुत्र--पः १८ खरसास-प॰ २३४.

खुरँम बाइज्ञादा— प० ६३, ६६, ७०, ७१, ७२, ७३, ७७, १०२.

दृ० १७, १८६, १८८, ३६२, 808

खुसरू—दृ० ४६० खँट—दु० २४८. खँटा--पव २३०. प्रेकाकदिस्य—प**०** १४ खेडेचा---दृ० **२७.** खेतपाल--द॰ ३४६. प्रेसचाई—प० १०**८** रोतसी-प॰ ३४, ३७, ३८, १०८, १८०, २४१, २४६, २४७, २४० क् १६२, १६३, २१४, हरू. इदेर, देवह, देवेल, 280, 285, 248, 244, 205, Box, B35, B30. ४२३, ४३७, --- सरद्वकमक्षेत---दू० १६२. —च् 'द्वावत-प० ३७. —भाटी—इ॰ ३४३ —रावा (चत्रसिंह)— प॰ ११, 22. 114 -रापल मालदैवीत का पुत्र-रू 320 --सादक्षीत--द० ४०३ पेता-प० इस, १८४, २४१, २४६. हु । ३०७, ३२२, ३२१, ३२१, 388. —राया-प॰ २१, २१ दू० 9 . . सेसायत--दृ० १४६ खेत् राडोदय-प॰ १२, ११**१** 

रोमपाल--द० ४७ खेमराज-द० ४७६, खेमा-प॰ ६३, ६४ द० १४८ --कन्हेंबर चारख द० १४१. —मुँहता—द० १११, ११७ रोलबी मालुजी-हर १६५ सीर-उ० ध्रमा. रोत-४०,२३० खैराडे सालकी-प॰ २०१, २१८ रीसँवा-व व ४४ स्रोपर--द० ११ खोटी-उ० २६०. दोाडावब--द् १४१, 37 बरा-प० १६०. गगदास-२० २४२ शगराजेश्वर-प० १६७. शतादास-४० ८, ८१, २४१ द० 228, 829 गगादेवी राखी-- ३० १६६ गगाधर कवि—रू∙ ४६० गगाराम-द• ३७ शयावस-दृ० ४ शंघदेव-- प॰ २३२ यंधपाल-२० ३ राधरा--५० २२२. गवर्षसेन-प॰ २३१, २३२, २३४ राज राजा---वृ० ४३१, ४४६. शजनीर्सा पठान—प० १३४, १३४.

₹89.

```
( २५ )
```

शतपाल, रावल (गेपा)-प० ७८, सवासुद्दीन तुगृखव्-दू० ३१६, गत गर्मा-पर १६. ग्रासिंह-प० २१, ३१, ६७, ७६,

850. —घळवन—द् ० ४१, ४१, २०४, 280.

२१३. द् १७, १६, २२, २३, 24. 20, 82, 88, 150,

ग्रीवदास-प० ७६, १४६, १६०. दृ० ३३, ४२, ४३, ३३४. २००, २०१, ३६४, ३७६, गरीयनाथ-इ० २१४, २१६, २१७,

४३७, ४१२, ४१३, ४१७.

—( गर्जसी )—प॰ २६६ शलक्यामाँ-प॰ १३. —क्वर-प॰ १६४. तू॰ ३६३,

908, 830, 8EF. —सहाराज जीवपुर-प॰ ६६, दृहे७.

त्रवेार-ए० १८४. 101, 357, 298, ₹₹#.

—प्रहाराज बीकानेर--द्० २०३, इक्ष्य, दश्य, ६६२

--- महारावद्य--- दू० ४४२ **२६, ४०, १६७, ३४१, ३**१२ —राजा राठेख़्—प÷ २**१७**०

—सूरत्रसिंह राजा—दू॰ ३२४.

शजसि देख-४० १४. गत्रैसी (गत्रसि<sup>\*</sup>ह)--प॰ २३६ गळान—कु० २४७.

श्वा--प० ३४७. शक्त् —पर २४७, २४८. गढवी चारण-दू॰ २३०.

пु—प०२१ गद्वधोत-प॰ २१.

रागोशदास राव—दृ० ४३६ शदाघर (सुदावर)--प॰ २११. 218.

गवरी (गारज) गोहिलायी—ह् €0, 18€.

गहनपास-दृ० २१३. गहपायत गीद-पः १०४

बहरवाल या गाहरवाल गाम-दू० **२१२, ४**८1-ग्रींगा—पः १४७, १७६, १५६, ब्रुर, ब्रुष्ट. तु० ४६, १४४, १४४, १४७, १२४, ११९, १६८

३८६, ३१६, ४२४, ४२७. —हैंबर—द• १४४.

—चांपायत-प॰ २४६, —बुँगरसिंदोत सद्दाणी—रू० १४७.

—नींपावत—हु० ३६**४**. —रावा—द्० २४७, २४८.

---स्व--प० १२४, १२६, १२७,

१३७, १४१, १४६, १४८, १४६, १६०, १११, १५२,

१२३, १२४, ११६. —रावळ, प॰ ¤१, ¤६.

गुमानराय----द् ० २०१

ग्रमानसिंह--द० २२, ४४३, ४४६-गुमानी—दु० २०१.

गुरुकिया-दे० "उरुकिय"।

गुजर प्रतिहार—प० २३२. गलविहिरत-ए० १६४.

गुलावराय-क् २००, २०१, गुजावसिंह—प॰ १७०.

—धीरमदेवेशत—दः १४४, ३४३. र्गांगावत--ट० ७. गात्रह रावल-प॰ १६, १८, ८४. शायद्रदे सीसावणी--- १६७. गारिया सम्मा रा-न्द्र० २१३. गालय, राव-प० १८६. गासवदेव शर्मी—४० १३. गालसुर शर्मा-५० १३. गाहद-- दृ० २४७, गाहरवाल-प॰ २६१, ए॰ २१०, ₹1₹.

गाहरिया-- द० २११. गादिय--व २७६. गिरघर--द्० १६, २३, २३, ३०, धर, इदेश, देदेण, देदेव, देवण,

इष्ट, इट्ट, देक्ट, हरू. --- चारण द्यायिया--प० १६. —राज्ञा—प॰ ६०, ३००, २३८, २४१. द० ३६, ४१, ४३, ४७२.

898. —रायमकोत—द॰ ३१. शीदा—५० १६६.

गीला-प : १०४. गुंदलराव मीची-प= १८१, १८६. गणक्ली-३० २००. गुणजोत--द् ० २००.

गुर्यमाला--- २००,

गुणराज-ए० २३३.

—गवज—प० ह₹. गिरवादास-द०३१, ४३, ३८४,

—दसरा—प० १३%.

र्थपा—दे॰ "सजपाल रावल" । गीइलड़ा-प० २३०, २३३, गोवर्य-प॰ १.

गोहल-ए० २३८, २४१. हू० ४३३. गोङ्खदास-प॰ ३४, ३६, ६४, ६६, १६७, दू॰ २२, २६, ६३, ३४, वैदेय, वेदेर, वेदर, वेक्ट, ४०१, —चासावत माटी-प॰ १३१.

—डॅंगरप्रर कें—य० थ**य**. —देवलिया प्रतापगढ़ के —प• १३, --वाँमवादे के--प॰ ८६. —चौबीस ग्रासाएँ —प॰ ७७. र्वेशा-प० २३०, २३३ गुजर-प॰ २३०, २४७, गुदद्वसिंह--दृ० २००. गुबक (गोविंदराज ) प॰ २००

गुहद्व-प० ११, १६, १७. गुहिस्रोत-प० २, ८, १०, ११, १६,

20, 00, 20, 110. —स्ट्यपुर के—प० 1.

गोत्रखनाथ--प० ११३. गोकुल रतनू -- दृ० २७१. रोता. राखा—द० ४७२. गोगा चहुवाल—द्व १७०, १७७. शोगावेय-उ० ८७, ६२, ६७, ६६, 986, 985, 985. — बगमणोत—क् ३**३**६. --वीरमदेवेात--दृ० ६६, ६८. —राडोड--प० २४१. -- TIX--- To 289, 282, तोता भाई-प• १२**३.** गीवला-प० २२२. गोतमा-प० ७७. गोदसीदिख-प॰ १४, गोदसी शर्मा—प॰ १३. गोदा गनसिंदोत-द् ६६, १६५ —गहसोत-प॰ २४६ बोद्धारा-प॰ ७७, इ० २०१, २०२, . —पिंडे जाट-कृ २०३, २०२, 203. गोधा---प० ७७, गोपा--प० ८१, ३७८, २४३,

९४८, दे० १४३, ३५३, ४०६, 358 वीपाल-पण ४०, १४, २१०. टूट इब, ४४, ३४१, ब्रुव, ब्रुव्, 309, 988.

—भोजायत मांगलिया--प॰ १३३. -- स्यावत कहवाहा--प॰ ३१६.

द० ३६.

गोपाळदास-प० ३१, ६६, ११८, १४४,१७६, १७६, २६८, २४६, ₹84. 30 €. 91, ₹5, ₹4, ३६. १६६. १६६, ३२४, ३३३, देवर, देवर, देवछ, देछ०,देधर, 242, 208, 2=2, 2=2, 2=4.

३३४, ७०६, ४१२, ४२०,४१२, ४३४, ४११, ४१६, --- जहद--प० १७४. तृः ३४६. —किसनदासेख राठोड़—प० १**३३**,

—गौड़-प॰ ११४, तू॰ १स. ---पृथ्मीसञ्जात--- हु० १३. —भासीत—द्० ४०३.

---भोमोत---इ्० ४३०. —मेरावत—द् ः ४२१. —राव—प० **१**म, **१**मम, दृः वैश्व, ४३१.

--रावध--प॰ मर. गोपाउदे—प॰ २४०, २४६. गोपालदेवी सिघल—प० १८८. गोपीचंद्—द् ४८८.

गोपीनाय-ए० १७०. दू० २३, ३०, गोपदराज--प० १६८. गोवंद (गोविंद )-प० ३४, ४०, १४७,१७१, १०६, २१२, २१७.

द्रुष्ट १४, १४२, १४४, १२१, **३२४, ३३४, ३४३, ३६६,३६७,** इण्डे, देण्ड, देण्ड, देहा, देहेंबे, ४१०,४१३, ४१६,४२५. गोर्यंद कॅपावत--- द० १३३. —दुनाई—पव १७६. —पडिद्वार-प० २३४, २३४ --- 71a--- 70 1=r. 218. ---रावस---प० ११, द४. —सद्वसमनोश्त-- ३० ३१२. गोर्घटदास---प० ३६, ७३ १४=. १४१, १७६, १३०, २४४, **२४४. २४०. २४%, उ० १२.** 18. 29, 22, 28, 20, 38, धरे, ४४, २२०, २२=, ३६६, 207. 252, 240, 241, इंदछ, इंदद, ४०१, ४०६, भवत, ४२३, ४६४, ४११<sub>s</sub> 829. —उप्रसेन राठाह—उ॰ ३८८. —देवीदासेत देवडा —प० १२≈. ---भाटी--प० ३७६, इ० २०८, 121. 121. 150. 142. इंश्ह, ४०४, ४२२, ४२४, ४२१, ४६०, ४३४, ४७० —राधत—प• ६**१** गोरसदान-- ३० ४१३, गो(ज ( गवरी ) गोहिलाणी-इ-50. 144. गोर पा गोळ—ऱ्० २४३. गोराँ पासर--- २०१.

गोरा यादळ—ऱू० १८२, १८०, १८८, १८३.

सोरा रावावत-प० १३३. गोरी शाह--दृ० २७६, ३१६. गोरे--प० १८६. गोनाराय-प० १६०. गोळासच--प० १०४. गोवर्घन-- ४० ३१. २३६, २३८, २४६. ट्० १२, ३०, ३५, ६३७, 280, 252, 201 —स दरहासीत-पः १०४ गोवर्धनदास-उ० ४२१. गोवर्धननाय--प॰ ७८ गोवर्धन शर्मा-प० १३ सोवर्धनसिह—४० १४४ गोविंद--प० १२३. -- कविया--प० ११३ गोविंदचंद राजा--द० ४मद बोबिंददास—दे० धरोयंददास''। बोविंदशस्, राज्ञा—रू० ४८०,४८८. गोविंदराज ( गुवह )--- १६८. 140, 18E, 200 गोविंद शर्मा—५० १३. बोसील-४० २३१ गोहिल---यू॰ ४६, २०, १८, ४४७, ४१८, ४१६, ४६०, ४८१ बाहेळवाळ--- १०४. गीद्--य॰ १६८, २२६, तृ० ४२६, 825. —रानी—नृ० १६,

--सागावत--प॰ १०४.

र्गातम—दृ० ४, २६०.

```
( ₹# )
```

चंडीश महादेव-व ० २७६. गीतमादित्य-प॰ १४. गौटम--ए० २३२ चंद-प० २३०, २३१, गौविवद--प॰ २३२. चंदगिरी-द ० २१२, ३७=, ४७१. चंदन-पण १६८, ११३, २१६, द्र गोरीशंकर हीराचंट ग्रीमा--प० 10, 120, 122, 121, 124, २३२, हु० ४८०. ब्रहरियु---वृ० ४=, २४% ब्रहादिश्य-प० ११, १४, ८४. घ घडसिंदीस राजपूत---व्• २०० घडली-प॰ २१०, द० ३६≈, २१६, ₹84, 290, 298, 294, 294, 319, 830, —कान्हद्र-व् ७ ४३७. --- रतनसीद्वीत रावल--द० २६८.

—रावल--द् o ७१, ७२, २०१, २६१, ३०६, ३११, ३१४, 114. 420. Att. 881. धरसिया-दू॰ ४३२. घायोराय—४० ३. घापस्ये-द० ४०१. घासिया--व॰ २२१.

घेला-दे॰ "वर्ष गेहेला"। धोधे-द् २१=, २१६, २२१, द२२, २४७. धोहा च्यरवा--प॰ २१४. ঘ

यंगेज्सां—कृ० २०४, २२७.

चंडप-ए० २१६. श्रंदायत-प० ६६. चंदनदास--र० २७, चंदनदेवी-- १० १६६, चंदनराज-प॰ १६८. चंदराव-प० २४२. तृ० १२६, 221. चंदा ( चंद्रसिंह )--प॰ ६१. चंदाण राजपूत-प० ४

मध्य रेमर्

चंद्रक--प० २२६. चंदेल-प० २. दू० ४७, चंत-प० ११६, १६६, त्० १, ३. -- बारहट--जू० २६३. —राजा--दृ २१२, २१३. —<del>१</del>वि—१०11६१. चंद्रकुमारी-दृ० ३५२, चंद्रकुँवर राजी-दू० २००, चंद्रजीत--वः २१२. चंद्रवेब-- प॰ २३२.

चंद्रपाल--दृ ६ ६८७. चंद्रशासा-प० ११६. द्० २३, २८, ३४, ३७, ६८, ४२. चंद्रमणि—दृ० २१६. चंद्रराज-प॰ १६८. चंद्रवंशी--दू० २४१, ४६०. चंद्रसिंह--प॰ ६६, १७, ६८, १००.

द्० ६७१.

चंद्रसेन-द० ३, १०, १३, ४६, चतुर्धन्न-४० ३६, ६६, ६६, १६७, १६६, ३२४, ३२१, ३६४, २३८. दृह है, ११, २१, २६, देवह. ४११. ४६३, ४४०. ₹0, ₹8, 8₹0, 8₹5, 8₹8. --- द्याबदामात,चीहान--प० १६०. 801. 808. -- दसीधी--- २० २१६. -मेहाराय--व ४३०. —पृथ्वीराजीत—द् ० २४. —राजा—क्∘ ४६. —शक्तायव—१० ६७. —-राया---प॰ २४८. टू॰ ४७०. -राय-प॰ ६२, ३३, १२७, चनशं चारश--- २० २४. 162, 102, 105, 106, चद्या--द्• २८३. चरहा--उ० १०३, ११६, 150, 원산, 원칙, 주 1원, चाँदजी कुमारी-प॰ २१६. 18, 14, 124, 340, 281, र्धाद वाघेत, राव-१० १=१. देहत. देवह, देलहे, देहरी, —शब-प॰ २४८, २१२, दः \$40. 80\$. 808, 871. 22Z. 292. चंद्रायस सीसीदिये-प॰ ७१, ७७, वांदिसिंह-रू० १७, ३६, १६८. ₹0, ₹5, \$00. र्चांद्रसेन-प॰ प४. र्चंडायती-पः २२३.

चाँदरात्र जीपावत-द् १६२, १६३. चंपराय-- २० १६३. चौदा--प॰ १३४, १३६, १३७, **चंपतराय-द्**० २३३. 184, 185, 184, 244, २४१. द्० १, ३३, ६०, १६४, चंपाबाई-पः १२४, १२७. र्चपावती-- दृ ० २००. १६६, १२८, १४०, १४२, चकता, भाटी--इ० ४३६. 201, 822. —( चाँदन )--पo २१४. -भोपत-दू ४३६. ---वीची--हु० ४२२ बाह्मेन-प्राचित ३०३. तुर २११. —वीइळ—४० १६४. चिंचग--प० ११६. —माञा—प॰ ५१०, चर्-्यू० २६०. —मेहवचा—ऱ्० ३१०. चतरसाञ—दू॰ ३०

> —सव—प० ६८, —सवत—दृ० ३६८, °

—स्वावत—द्• ३६.

चत्रांग--द० ३.

चतुरसिंह--द् ०२१, २६, ३६, ३७,

रेप, ४१, ४१%,

चाचा, केंद्रण राव महपा—दृ० ११६. चींदा-र्शदा—४० ३६३. -- मेरा--द्रु० १०८, ११८, १२०. र्चादिया--दृद ३६८, ३६६, ३७०, 101, 102, 103, 108, —राव<del>—</del>दृ• ४३६. ---वरवाँच--द० १४३. 194, 194, 198, 140. —सीसोदिया—दृ० ११४. षाद-प० १०४. र्चारा---प० २४१, २४७, २४९, वारोग-ए० १०४. चाडले---प० २४४. २४म. तृ० ३६४. -(बाबा)-प० २१२० चाडा राव--र० २८३, चानखरे भाटो-ह० २६६, -चीहान-प० २१६. चाप (चावेटक)--द० ४७६. ---तेजसिंहोत-प० २४२. —याला—उ० २१०, सापमान—प• १६ E. चापर्वशी--द० ४७३. —राषा—द० २२७. ' चापेत्स्ट ( चायड़ा )---दू० ४८०. ---सि'चल--प० २४४. चामुंड ( चुड़ाय )-- व् ० ७०७. --सेमेर चारण--प० १६०, १६१. चाच--प० २०३. द० २ चाच (बाह्यया राजा) — द० ४४ रे. वामंडराज-प॰ १८६, १६८, 988, 220, 248. चाचक---दृ० ११४, ४४०. धाचकदेव-द् ० २८३, ४४०. चाय-प्र 188. चारखदेवी--४० ४३. --दसरा--द् ० ४४३. चालुक्य, से।छंकी--प० ११६. चाचग---प॰ २३४. द० ६४. चाचगदे---द्र॰ २६१, २८२, ४३७. वावंड-ए० ७०. -- राय--प० १६६, २४७. चायंड दे-द ः २०६. चावंडा जी--प० ११३. —रामळ--प० १४३. द्० २६१, चावहा-दू∗ २१०, ४०६, ४७७, रत्र. रहा. रहा, देरेर. 802, 808, 820, 821. 831, 880, चाचगरेव ( चाचा )--प॰ २४, २७, चावड़े--पब २०१, २०७, २१२. ₹5, 180, ₹85, ₹0 195. £0 40, 22, 22, 28. चायोटक ( चाप )—रू० ४७१. 110, 300, 373, 392,360. चाह्रदृदे-प० ११३, १६६ दाचिनामा--द् व ४४१. चाहदृदेव राजा-दू॰ ४१. याचा, केल्य राव-दृ० ३६०.

चाहमान-पर १३८. घाहरत शाजपूत-- हु० २०१. चाहिल सेलेल-४० १०४. चित्राय-- रू० ४८४. चित्रयेन राजा-मू॰ ४८६. चित्रांगद--प॰ २३% -मोरी-४० ४८०. चीगसर्वा—देव "चंगेत्रस्रां"। चीता—प॰ दः चीया-प॰ १०४,१२६,१२८,१४३. शंहराय--प॰ २३७. ष्'डा राय--प॰ २३, २४, २४, २४, 20,22, 20, 22, 289, 287, २४३, २४६, तु॰ ४६, मरे, मण, me, 40, 41, 42, 44, 48, दर, ६६, ३०२, ३०३, ३०२, 100, 111, 110, 114, 120, ११६, ३०७, ३२७, ३१८. --धीरमात--प०, २४% —शहोद्द—प>. २३०. —छापावत—ए० ३२. ३३. द**०** 305. चँडावत-प॰ ७, २४, ३३, ३५

चुडावत—पर ४, २८, वर, दर, चुड़र्चद्र—टू० २४१. चुड़ावा (चुडवाला )—टू० २६३. चुड़ाव (चामुंड)—टू० ४०७. चुड़ा समा गादव—टु० २४०, २४१.

२६२, ४**१०**.

ष्ट्रा समा रा केंगट—हू॰ १९०. पेड्री—प॰ २१३. चैनसिंह—हू० १४८, ४१४, ४१४. औनसुरा—हू० २०१. चैनिया—प॰ २२२.

चोडिमिंह—प० १७. बोपड़ा—प० २२२. बोहिल—प० २२२. बैशय—प० ६८.

चीलुरर (चालुरम या सीछंडी चैरा)— ए० २०१, २२०, २२४. चौहय—ए० २४८. दू० ११४.

चीहाल—र० १, स, ७६, ७६, स६, सत्त सद, १०१, १०६, ११६, १२१, १२६, १६६, १६६, १६०, १६८, २२६, १२१, दू० १४, स१, २८०, २८४, १४६, १४६, ४२६, ४४६, ४४६, —जासीर है—प० १७१.

—संचित के—प० १७१, १७३. —सिरोही के—प० ११७. व्यवन—प० द३.

-वंदी दे-पः १०१.

वृक्षड़—दू० १४३. वृज्जू—ए० १७, ६८, ११.

खुवरसि इ—्टू० ४१३. छुत्र—टू० २६१.

द्वशाज—द् ० २.

छत्रसाच—रू३ ४०. जगतसिंह रावत-मानसिंह का-छञ्चिहि-प० ७६. इ० १६. १७. To 909. जगदेव-प० १६६,२००,२३२,२३३ 310 छपनिये राठाँड—प० ३. ३ ₹0 38, 302, 308, 838. खादा राव-द्०४६, ६२, ६६, १६२, जगन्नाय-प० ३४, ३६, ६७, १४६, 'BIताल-द'० १३. १६१. १७६, २३६, २४६, सामाला भादी--द् २६१ २४६, २१२ ह्० २२, २४, २६, हास्ट्र-प॰ २३०, २३३, २३४ 20, 28, 89, 232, 232, द ० २१४. १४१, ३६६, ३७१, ३, २, छीकस पहोड---वः ३१२. देहर, देहद, देहद, ४०२, श्रीतर घाँदायत-प॰ ६०. ८० ११. ४०६, ४२०, ४२६, ४२६, चीतरवास-वृ० २१, ३=२. 829, 829, 819, छेना-- इ० ३५०. ---थे।विंददासीत-दः ३१. क्षेतिल-पण २६४. —जसवंतिस होत—प० १६७. —रोडा राजा—रू० ३३१ त्त -महता-व ३६३. जीवरा राञ्चड २२१. —राजा—क्∙ १०, १६, १७, २८. जीत—ऱ्० ४४७, जंज्या-- दृ । ४४७. —राठौद, भीजा का—दूर ३४७. खगशीवनवास—द्० ४१२. **—₹1व—₹० ४३४.** जगजीत-पर १२०. ज्ञामक-पः १२३, द्० ४१२. —बद्यसि<sup>\*</sup>घोत रावल—प॰ मह. जगतमिथय-द॰ २१२. जगतसि'इ--प० ११, ३४, ६३, —लासावद प्राहाहा—४० ११६**.** 140 20 12, 18, 20, -सीसोदिया-प० १२७, 144, 241, 26m, 240, जगमास---ए० ६१, ६२, ६६, ८६, શ્રેષ, ૪૪૧, ૧૨૧, ૧૨૨, To, CT, CE, to, 120. 848, 848. 142, 142, 124, 104. -- (अगसी)-- दृ ० २७१<sub>०</sub> १८०, २२६ २६८, २४६. तू० --- मेहवधा---प० ७६, 8, 12, 28, 22, 22, 22, —राषा—ए० ११, २१, १७, वर, वर, वर, वश, वह, द्रा. 41, 04,84,102,100,22a ER, 155, 205, 788, 220,

38

३१६, ३२२, ६२०, ३४२, बागा-प० ६१, ५१,६४ टू. ३०४. Que, 242, 252, 250, ३६८, ३६६, ३७२, ३०४, -- आसिया-द० १४०. 144, 844, 844, 841, -Rifal-7. 186 ४१६, ४१७ जगमाळ--होंबावत,भाटा--द॰ ३०६० पतमी---द॰ ३६. ३६= —अयसिहरेशेल—४० १७४ —देवडा—प० ४४. १२६ --- बालीसा--- प्रश्न-—मारमनोव--द० ३१ —माळावत—हः ७१, ७६, १६६, ₹14. **₹80.** ---राठीइ---ट० ३१७. -- राषा-प= 198. 180. 158 40 50 51, E2. 330 ----रावस्त---प० ८३, २२४ —सीसादिया—प० ६६, १३२. श्वरामाखोत हाडोड**—व०** ७१ क्षराम-नः १६, १६०, १६६ —सिगद-प० १६४ जगरूप-प॰ ३४, -६ दृः १७, 20, 148, 204, 849 **धगरू**पसिंह ठाकर—ए० २३२ लग दार्मी—प॰ १३. जगित'ह राखा-प॰ २१३ जगसी ( जगतसि ह )- रू॰ २०१ —मि'धळ—**ए०** १६४ लगहरय---प० १८०, २४६

33 .. जिंद्या-प• ४२. ४३ ८० २१८ जता-द० ३२२. पद--हः ११६. जनकादित्य-प॰ १४ जनकार समां-प॰ 1t. जनमेजय-प्राच्य १३, १४ द्र ४८४ जन हार्मा--पः १३. जनागर-दूर २११. जन्ह—प॰ द३ जनरर्वा-प॰ ४१, ४३, २१३ वृ॰ 41. 352. जपद्---२० ११४, ११६ जमता—द्० २११. अयङ्घ्या-दृ• १४, २३ नवसद--- इ० ४१, १०, १८, ६४, 220, 224, 222 225, 241 —माटी—द०३११ -- ल्याय कदलेख---द० ३१४ अधतुग--द्र० ३१४ जयदेव—प**०** २३२ —( अवयसाव )—ए० १६१ जयपाल-प॰ ८४, १०४, २३०, २४७ ट्० ४४३, ४४४, ४४५, ೪೪७, ೪೭೪ नयमास-द॰ ३८

जयमती-द ० २३०. जयसळ-प॰ ३४, ४३, ४४, ४६, ४१, १२६, ३३३, १४७, 140. 154. 154, 354, 316, २४६. २४६. २१३. २१७. २१८. तृ० २६, २७, ४२, 141, 142, 148, 148, 155, 244, 802, 810, 825, ४३६, ४४२. —चर्यशासीत —च० १६=. --- इलावत, भारी--- द० ३०६, —गन्नसिंहीत—वू० ६७, १६६. —जैसायत मेंहता—व॰ १६८. 9 (9 9 —दासावत—इ० २**३**. --- वीरसदेवेरत--प० ४६, ४६, 111, 151. —राठीड--प॰ १६१, १**६६**, 얼룩국. —रासावत —द॰ ३४६. ---प्राधावत--प० ३६. —साद्यायी-प० ३२४. वयमाचा-दः २००. अयराज ( श्रजपपास )—प॰ ११**८.** क्षयराम--- रू० २१. जयवंदा-द० ४०. जवधर्म--पण २३६. जयितसरी-चायदा राजा-दू० ४८०. जळाखराही सिका-दू० २१३. जयसिंह-प० १८, ८६, १४६ 184, 148, 144, 144, 144, 140,

१७३, २२६, २४०, २४४. द् 18, 12, 12, 34, 46, 40, 954. 242, 258, 201, 280, 812, ४३६, ४३७, ४१२, ४१३, ४१६. जयसिंद (जैसा )--प॰ ४६, ---महाराखाः---प० १६, २१, १७०. २१६. --- सिजाँ राजा--प० १४१. द० ४. 5. 0. 30. 18. 18. 30. 22. २१, २६, २६, ६१, ६२, ६४, -- राव---देण २८, ३४६, ३७६, —सिद्धसञ सेत्रंकी राजा-प १०२, १२०, १६६, २१०, २१२ २१६. द् ० २७३. जयसिंह देव-पः १७६, १७८, 180, २४४, २९८, २४६, २० २१२, ३२=, ३२४, ३३०. सयगर्मा--प० १३ जयस्तंम---प० २०. जये'द्र राव—दे० ''जि'वराव'' जस्सी ( जसराज्ञ )—द्\*० ∤. ज्ञासेघ—द्∙ ४४८. बरसेडिया —ह् ० ४७. जलादिख--५० ३४. सवास्त्रां<del>-द</del>० ४७७. च**ळास अल्**का—दृ० ११८. वखालुद्दोन-कृष्टिए ग्रिज्जी सुखतान-

40 142, 151.

जवणसी-प॰ ३६१ द० ३, ४६. जवानसिंह—प० २०. द० १६८ धासकरण (जसकर )—प॰ १८, २१, २२, १७० वृत २१, २१, 144. 140. —एंगारे।त—र्• २१. जसचद--द्० ४७. जसपाल राखा—प॰ २३२. जसपीर-प० १४६, १६६, जलमावे हादी-प॰ ११४, १६६. जसराज---द्० १, ४१४. जसरे भादी--वृ० २८३, ज्ञसम स-प० ३०, ३१, ६४, ६४, १२१, १४=, १४३, १२०, 144, 164. 168, 100. २१७, २१२. द्**० १०, ११, १**६, इ. ३२०, ३२३, ३२४, ३३०, इव्ह, इर्द्य, व्रेश, व्यव, 16c, 202, 208, 208, इत्तर, इहर, ४०२, ४०२, ४०१, ४११, ४७३ —स्वीरवर— प॰ ३३ —हु गरसि है।त शडीड़—दु॰ REE ---भाटी, चैरसलात---हू० ३२३, 3 ¥0.

—मानसि होत-प॰ १६१ —शकावत नरहरीत रावत-प॰

—साद्लोत—दृ० ४२%

\$ E.

खसव'त सिंह—द॰ ३१, ४१, ३३<sup>८</sup>, \$80, \$81, ¥30, ¥82 828. 821. 825 152, 154, 105, 211, २१० २० १४, ३६, १६७, 217. 218. 885, 884. 340, 349. —महारावद दूसा। – प॰ मर —सवत—प० ७३, ३६ ---रावल---प० मर द० ३१% जसहद--प० २४०,२४० वृ० २८२, २==, २६=, ३०३, ३४७, 930. —देवहा बासकरयोत—इ० ३१४. —तेत्रसी—वृ० २**६**म जसहरू याई--द् • ८७ --राणादे भरियाणी--द॰ s. 988. धसहाहोत-द० २६४. वसा ( वसरात्र )-प॰ २११, दृ० 20, 24, 82, 844, 844, ४६४, ४६६, ४६७ ---बाडेचा---द्द० ४६३, ४६४. — भैरवदासीत चीदावत—प० 333 —रायत—इ॰ ४६७. —हरघवलेग्त बाहचा—द् ० ४६३.

बसव स देवी, राणी-द् ा १६६

जसावत रूपसीक्षेत सोदी—द् ₹80. जसोहा-प॰ ११६, ८० १७, ३७८ जस्सा-प० ३६, १७८, २४८, २४७, २४८, २४६, ड्व २४३, २४४, २७६. -- vare--- 9 9 5= —राठीर—द् = ४३४ —लाला—**३० २२**म. शस्स-प०३४. जस्से।---दृ० ३४७ जहाँतीर-प ६, ६३, ७०, ७३, ७२, ७१, ७४, इ२, १७, १०२, १८६, १६७ व्०१, १२, १४, 1६, १म, २०म, २३१, २१६, 186, 181, 888, 868. जीवलये साँगले — ४० २३४, २४३ जीसवासी —प॰ ६७ जीविसारसी--व॰ ७२, ३६ र्जाम यापी**डा—४०** २४२ षागा—प० २३०. जाड़ा जाम-दृ० २४६, २४७ जादेचा--द. २११, २३२, २४४**,** 282, 282, 250, 203. —राखा—रू० ४१०. जाहेचे (धंदीजन)—हू॰ २९१. जायांदे दूर्वाची राणी-द् • ६७, जादम-दे॰ "बादव"।

अदिशाय-५० प्रदे

बान्हइदेव-दू० ३, ४६. जाम—इ० २१६, २४०, २४२, 284, 800, 8ER —सब्छ-द० २२४, २२४ जामस्—द॰ २४१, २४१. सामवेत-प० १६४. जाम शर्मा--- प॰ १३. जाधर-प्रच २६, जालवाती-इ० ४६, ६६, १६४. जाकप-डू॰ ३६१, ४३२, ४७२. जालपदास—इ० ४१६. जासमादिख-र॰ १**१**, वाखाख-- ४० २४६. जाविमसिंह-- दू० ४४१, ४१२, ४११. ४१६. बालेरी पठाव--प॰ ११४, १८२. जिव्साय-इ॰ १८१. जिंदसव-प० १०४, १२६, १४२, १६६, 191, १८६, १८६, हु 144, 101, 104. विंदा--प॰ २४म. विजिया-देव-"जिजया"। वितमन-१० हरे. वितराज-पर दथ. जिनेष्वरस्री-पव २२० सीगी कह्या**हा—रू० ७.** बीतमल-- १११, ११६, जीवसदास-प० २१२. जीवराद्य क्रमायिक—ए० २२६. —शञा---वृ० ४८६,

जेसा भ्रजा-दृ • २२८.

कीया---प० ३५, १३७, १२०, १०४, 284. 284. 240. Eo 225. 197, 198, 111,154, 155, ₹₹+, ¥₹₹. -- t'q - q = 118. --- प्टेवदा---प० १४६ जगरात राजा-द ० २१२, २१३, 218. जुक्तार—त्० ४०. जमारसिंह--प॰ ६६, १०२, १६६, 100, २३२ १० 18, २१, 21, 21, 21, 28, 220, 221. जयसी राजा---१० ७, ४६ জন্তা--বং গছৰ, Maria-40 102 जेहोवी-प॰ ७ जेडवे, पेारवंदर के शता-प॰ २२२ जेरवे राजपुत--प·= , २२२, २२४. 224. 280 जेता-प॰ २४४, २४८ दृ॰ ४३१. जेरी पाह-प० २४२ जेवोजी-प॰ ६७ जेसर--द० २४७ जेसल उसादीत रावल--- दृ॰ ६६ —हसात्रोत रावल—दृ० १६**१**. जेसवदेव, राषक—दू० २६०, २७४, २७७, २७८, २७६, २८०, रमर, ३११, ३१६, ४३८, १४०, ४४१

जेमराण-४० ११४. जहा भागवस या जैसा वैश--- १० 238. र्जत, पैवार-प॰ १२०, मू॰ ४७१. र्वतकरम् -- १६७, २६४, २४४. जैतमाख-प• ४१, १६४, १८४ क्० ६७, ६८, ७१, ११४, १६२, 142. 171. 178, 177. 242, B62, 842 --सोदा--र० 1६६. जैतमाखेल-प० २१७. नैतराय-प० १०४, १०४, १२६. जीवस-पा ११२ त० १. ६ जैवल दे--प॰ १६४ वैवसिष्ट-प॰ १६, ६१, २६२, १० १२, २२, २३, ३०, ३६, ४२, ११८, स्टर, रूट, ४२४, ४४०, ४१२, ४११, ४१६, ४७१, —राज्ञावत—सब—द् १४०. २०७, ३२४. जैतसी— प॰ १४६, १६७, १७४, 100, 10= 20 20, 25, 25, 20, 87, 188, 188, 254, देरव, देरह, देदर, देहर. देहर्, देहन्, ४०२, ४०६, धरेर, बहेर, ४२०, ४०२, 803 —-श्रवलावत—दृ० ४२५ —- जदावत---प० १७३ तृ० १<del>१</del>८.

जैतसी-कर्ण बदा-द॰ ४३७.

--देवीदास रावल--द० ३२%

—देवदा—द**०** १६६.

--नेगावत-पः १७३.

जैनंदोत या जैनेात—**४०** १६६.

जैनेात या जैनंदेात-प॰ 18६.

तीस—प∘ ₹७.

जैन्-प० १६६.

---राया--प० २३६. २१३. बैमला---द० २३२, २३३, —राव—द० ६, १**२**३, १२२, जैमले ऋहीर-द० २३२, जैसखमेर की क्यात-दू॰ २०४. 148, 244, 248, 304, जैसा—प॰ ४१, ११६, ११४, १६६, . --रावत--द० ३६८. —राय भाषोत—ह्• ६, ३४. ₹8E, ₹₹0, ₹0, ₹0 ₹3, १३८, २४१, २४२, २४८, २४४, --रावल--प० ८४, दू० २६३, 국산목 , 국산산, 목이드, 원생이, 원생드, २ . १ . १ . . . १ ६ १ , ६ १ ६ , ६ १ ६ , 198, 212, 282, 880, 883. \$E0, 3E8, 3E8, 366, 898, ४३३, ४७३. —शामल, द्लश-द् • ४४३. —इतिक्योत—वृ ११६, १६७, जैतसेन-दु० ११६. जीता—ए० ३४, ९४४, १७४, २४४, woB. —जगमास्रोत<del>—</del>द्० २४. २४६, २२०, २२२, २१६, दृ० —( जयमिंह )—प॰ ४६, 184, 184, 144, 145, 161, —बरसि देख, राव-तू० ३७ ॥. ३०७, इ६७, ३२३, ४१३, ४२०, —माटो—इ॰ १२६, १६८, २१४. 858. -- होमावत चीवा-- १६४. 229, 240, 344. —( ख़ँबर जेहा ) भाराबस—उ• ---देवना--प० १६४, —वाधेसा—प॰ ३६% 218. —भाववासीस राव-द् १००. —लाक्यां-इ०३१६ --भेरवदासोत-प० ११६, १४४. ---साबाधी--द० २६८. जीतावत-प॰ २४४. ह॰ ३६४, दुः ३४२. —शयपालेश्त—दू० ३८३, ₹७७, जैसंग—दू० २६२, ३१४, ३१४, ३१७. —राव —हू० २७०, २०४, २०४. —हरदास—दृ० ३४**१**. देवद, देवह, शहद. —सस्वहिया—कृ २४१, २४४. वीत्रसिंह-प॰ १७, १६१, दृ० १०. जैमावत भाटी—ह्• ३**०**६, --- रायल-प्रव १०४. द्व २८८.

जैसावर –शजाः–ह० ४८६. जोह्या।दृ०—४१७. जे।इयाची रायी—दृः ६७, १६१. जोड्ये ( यै।द्वेय )---य॰ २४१. द० 61, TV, Tt, 40, 4T, 44, 108, 9me. जोतराज्ञ-प० १८, २०. ट्० ४०० --रावळ--प० ८४ जोगा--प॰ २४=, दृ॰ ३६, ३६४, 201, 2E1, 210, 220. ---गोद--प॰ ११२ जे।गाहत-दृ० ३०४ जेतादिख-ए० दश जातारो—देव—''जावराज''। जागीवास-प० २४१, २४८, २४१, २४२, २४८ हु० २६, ३२३, इइ., इ६६, १७१, ४०६, 200, 808, 820. —कॉंचलेात—२० ३**३**४ -- हॅंबर-प॰ ३६१. —जोघा—प॰ **६**४ जोजद-दु॰ ४ जोजलदेव राव-प॰ १०१, ११६, 122 क्षोमस्य — दु० ३७४ जोघ-य० ३१, ६६, ६४, ६४, ११६, १६७ द् ११, ४३७ —बासय—प० ८, —-शस्त्रावत—प॰ ६२, ६७, १२,

₹₹.

जोवाय, राजा—र० ४८४ जोधिस इ--- दृ० २२, २६, ३२, Ska. जोबा-ए० २४, २६, २६, ३२, ३३, 104, 105, 164, 220, 281, 286° 584' 586' 582' २१०, २११, २१२, ४० २६, 84, 104, 104, 114, 120. 144, 229, 220, 252, 912, 959 —कॉबर्स— दृ० १०४, १८४, 102 —जी हँबर- प० २८. दू० १२० —जी राव---दृ० १६०, ४१**१**, WEO. —जैसावत<u>—</u>र्० ३६६. —रयमल का प्रत्र—ह्∙ १०४ —शटीइ, राव-प॰ 11१ --शवा--ए० २४३. --- राव--प॰ ३०, ३१, १११, 142, 143, 149, 144, २४०, २४३. क्० १०४, १२८, 128, 129, 122, 122, 129 184, 180, 18E, 208, 200, 225. जेायनजीत, राजा--ट्० ४८६ जोरावरसि ह—ऱ्० २०१, १३०, 841, 848, 844, 845. जोचनार्थ--द • १. ज्ञानपति<del>- द</del>ू० १७, ४६.

साल, पार्टाष्ट्रिया—कु० घर १० स्वास्त्र —कु० धर ०, घर ६, घण १, घण १, घण १, घण १, च्या १, घण १, च्या १, घण १, च्या १, घण १, च्या १, घण १,

६२, ६४, १०७, २७६, २८०,

२८२, २८३, २८४, २८७,

315, 390, 374, 329, 326,

११२, १४७, ११०, १११, ४४६, ४४४, ४४४, ४४०, ४६०. आड राजस्थान—प० १०४, १६८, ४४२, ४० ४६, ३८३, ४३१,

२४२. द्र० ४६, २८२, ४२१, ४४०, ४४२, ४४३. टीहा राष—दु० ६६, २८६, ११६. टीयवॉ—प० ७७. टीड्सक्—दु० ३६, ४६४.

होहा साय-कु १६१.

ठ
हाहुर-प० २१७, २१६, २१६.
हाहुरसि-प० १४६, १६६, २०७.
हाहुरसि-प० १४६, १६६, २०७.
हाहुरसि-प० १४६, १४०, १६६,
१३८, १४६, १४२, १२४, १६६,
१७२, १६२, १४२, १४३, १४६,
७२, १६२, ७०६, ४१०, ४१३,
७२१.
—चनारानोता-कु १७१

—राव जैवसी का घुन —त्० १११. इंडब, रावा — न्० ४६६. इंबरसिंद — ग० २१६. उगा, किशा का — न्० १६२ इस्टर्स — ग० २०१. दाम वाचि —ग० २१३. दामी मिटिटार — ग० ११. २० १६.

१७, ४६२. डाइनिया—प० वण. डाइन्विये पैँवार-प० १८३. दृ०३१७.

```
(85)
```

ढाही डेामनी-इ॰ २३१, २६३ दीहा-प० २३० हुँगर-प॰ २१, ८०, ८१, १४७, होडिये राजपत--यः ६०, १८६, ₹₹0, ₹₹5. 20 ₹€₹. १८८ द० ६३. डोबी-दान में दी हुई भूमि-ए हुँगरसिंह--३४, १६७. द० ११,

82, 148, 828, 829 ₹ 198 8 हंडी बादग्राह-- तु० ४४०

- रावल-प॰ ८०, ८१ हॅगरसी-प॰ ३६, ३४७, १४६, 140, 168, 100, 230, इछ—प० १३० २४६. २४६ १२०, १११, द्वाँग—द॰ २४७ ढाढी--द० १०१. २१७, २१०, २१६ इ० ३३१,

३६६, ३८२, १६६, ४१०, ढाहर--- द० २१४ - 6 82 ¥12 ¥12, ¥21, ¥22, वोमडिया---प० १०४ ४६७, ४१७ 55 0P-18 2

-धनराजात-इ० ३७१ ब्रुजेराय—दे॰—"वोलाराय" । —वालावत—प॰ म६, ३६६ ढँढाइ—व्∘ 1 —राय—र्० ३६२, ३७४, ३७६, देशल-पः ३३० 304. हेदिया-दू० २०६. —वि'कुपुरवाहे राय-द० ३७३

देार-वराई-- ७० २१४ इँगरी खँडते-प॰ २२० हँगरे।त, देवडे-प० १३४, १६७, दोक्षय-द० ११६ दोला शजा-द०३ ४, ४६. 189 हुँगा--पः १५७, १६६ ក हराँचा राजपूत-प॰ २२२ तेया-प० = १६६ त्० ४७६,४=२. देव्हा जसहद्ध-४०३१४ 88 o× 81 oF-30B

वलुराव-रू० २ र २, ३२० ४३०, देह राजपुत्र-प• प्रमण, पटम, कृष 335 823 दोद्धरिया--प॰ १०४ तनतरग-न् २०१ दे। दुगहती युदा की छी-- नृ० १७१, त्तस्—प० २४२. कृ ६४, ४३६ 121 or—vn 107, 103, 151. तपेसरी--४० १६। -( परमार )-प• 100.

884"

त्तवकृति अक्यरी—पण्मः. तमाह्ची—पण् २४६. दूण् २१≹. २२८, २२४. तलार—पण्णाः

तस्तार—प० २१३. स्वारीस फरिश्ता—टू० ४८३.

सव्यक्-दे०-"सचकः"।

तस्तेरा—प॰ १०४. सहनपाश्च—हे०—"त्रिमुयनपाल" १

ताजलि सयसकेशत—दू॰ ३ ३=-

६मः सार्या से।रुकी महावाजा—प॰ २३७, सारा—प॰ २२६.

ताताराधी गोदी—प० २१३. दू० ३३, २४०,२४३,

२१०,२४३. तातारसि<sup>\*</sup>ह—क्० १४. तानसेन—५० २१६.

तानसम—प॰ २१६, सारावे—रायी—दू॰ ४,

—गहस्रोतायी—द् ६१, ६०, १६५, १६६,

सारादेवी-प॰ ४४, ४६, २१६ सारासिंह-नू० २००.

तारीस भीरोजशाही—टू॰ २६० —मासूमी—ट्॰ २४६

—मासूमी—हू० २४६. —यमीमी—हू० ४४१

—यमीमी— ह्० ४४१ तियद्विया—ए० ७७. तिरमण रायसले।त—ह्० ३१, ३७.

तिलोकवंद—द् १३. तिलोकवास—द् २०. तिलोकराम हाहा—प० १०४.

—सीवरवांगोत, भाटी — तृ० ४११. तिहवराय जेगी—२० ३१४.

तिलोकसी--प॰ १७६. द् ० २६, ३७,

१६६, २८२, २६८, ६००,

सीदा-- दू० ४२. सुंगनाथ--- दू० ४२.

तुगलक शाह विलयसी मा—व् ४६०. तजके जहाँगीरी—द० ३४१.

नुषुक जहातारा—टू० २४ —तेमूरी—दू० ३१७, तर्यस —इ० ४४८.

तुषस्य —रू० ३००. तुषसीदास—दू० ३७. तुद्दमनुख किराम—दू० २५४.

त्रीज्ञपाळ—प॰ १३७ २३४. वेजमङ—प॰ १४६ —माटी—दृ० ३७६.

तेजमाल—प्रश्चः, १७८, १७६. कुरु १३१, १३७, १३६, १७१.

३७२, ३७३, ३७४, ४२०. —किशनावस—दृ० ४२७.

तेज्ञराव—यू० २०६, ४३७.

वेबसिंह—प॰ १७, १२२, १२३, १६७, १७१. दू॰ १६, ११३,

188, 3=3, 221, 222, 200,3=2,835,850,005

देखक, देव्हर, ४६६, ४६७, ४४२.

— दूँ शरसि होत राव— ए० ५१,

—सवत—प्रव **१**१. ब्रिमवन—प॰ २१८ हु० ७०, २१७. त्रिमुवनपाल-प० २१२, २२२ द० —रावळ—प० २३०, टू० ४४२ तेजसी--प॰ ३३, १२१, १२२, 255 502 127, 180, 188, 102, शि<u>मु</u>वनसी—इ॰ ६६, ७०, ७१ १७४. १८०. २३७, २४४. जिस्सा-दे-"जिसवन" । त्रिमृतिं--य० २०० १४२, २२० द० ११, २२, त्रियारीन-इ० २. २१, ३२, २६०, ३०≈, ३१३, विशेषनगळ-ए० **२**३२ 318. 258. 255. 254. तिरांक्-प∘ म३ द० ४ धरल, धरेर, ४४० जिसाख-दृ० ३ -- धमरा का-- द० २८३ --व डावस--प॰ ३६ म्यंबक भूप-प० ११७ —बरजागात—प• १७४ —गयमले।त—द० ३३ यानसिह—दृ० ७, ११. थिरा, राखा --प॰ २४७, २८२ --राया--प० २३६, २४०, २१२ —रावल—प० ध बोरी--वृ १६८, १६६, १७२, १७६, सेना-प॰ ३४, ११६, १४७, २४६, १८०, २८७ ४०४ २१० हु० २८३, ३०८ —माई--द० ५१. व्वविषी-- इ० ४० सैमर---द० २०६, ३१६, ३१७, दस रामी -प॰ १३ ३१=, ३1६ वोगा-प॰ १४०, १४८, १४६, वह-प० ३३८ द्धिवाडिये चारग्य---प० २६८, २४६, 140, 141, 148, 288, २४७, २४६. द्व ३६१, ३६६ द्मपंती-द्• २० —कोतवाळ--प॰ १६३. इसा—ए० ३४६ ---सरावत--- १३४ ताहरमञ्च दे॰ "टे।डरमख"। भादी--द ११३

६७२, ३७४, ३०२, ३०४, ३०१, 324, 344, 800, 807, 890, ४१३, ४१६, ४३२, ४३१, ४३७ 843. --साटी--प० १३४. द० २०६, 221. ---भील रायक--प• **द**. —राय- द : ३६६, ४७३, द्वाक्षसि ह---द० ४१३. दिरियाखी पठान—प॰ ७१. वृ॰ दर्माद शर्मा—प० १३. षयां जोई--द० १४३. दत्तकर्षां, राय-द् ० ४३६. द्वापत-प॰ ३४, ६६, ३२२, ३४४, 140, 140, 142, 104, 100, १८०, १८२, २३७, २४४, २१२. रु० १, २४, २७, ४१,४२, 144, 333, 334, 343, 342, **144, 204, 240, 232,** ४२०, ४२१, ४२८, ४३३ —शाटी, सुरसिंहोत-दृ० ३४१. 220. -- tia--- 40 238. --- शक्तावत--- ५० ६७. —साहेब दे—दू∘ ३६४. -सीसे।दिया- प॰ १३१. द्रञ्जपतिस इ. महाराज—प॰ ८५. ट्॰ 988, 844.

ब्लराय-प० १२३

दलसि इ---द ६ ४४१, ४४९. दक्षिया गहबीव---३० ८१, दला—प॰ १२४, १६६, २३७, २४६, २४६. २१२, २६०. द् ० १. 도국, 도국, 도착, 독자, २१२. —गासिया—प० १११, —गोडिखोत— द० १०२. बोड्या-प० २४१. दू० = १, = १, **⊏€. 8**0. —इसस<del>—</del>द० २१४. दश्ल-प॰ १४१. ट्॰ ४४६. दशरव—१० ८३, ट्०२, ४, ४८, दससंग्रमाधे।, राजा-उ०४८। दससेन-- द्रु० ४८८. दृद्धिया राजपूत-रः १६६, १६४, 197, 198, 285, 284, 280, २१८, वृ० ४८१, ४८२, दहरायी-प॰ ६२, दाकद्खां-प॰ १६६, २१४, र॰ 342 दाया, खंगी का महसूळ-प० ११७, 293. दानिस ह-द ४१६, ४१७, दासोदर-द० धट .. —क्रॅंबर—प० ४२. दामोदरसेन-इ॰ ४८१. दारा शिकोइ—प॰ ७६, २१८. दृ० 885 दासबोत्त- ० ४११

—मेघराजीत साटी—इ० **३**६२. दासा-प० १४८ द० १७ दास बेखीबाल-जाट-द॰ २०३ 359 दुर्गावती दृ १३ दहिर-दृ० ४४४ दिनका राषा-प॰ २%. दुर्वन-दृ० ३८१, ३६६ -जे।घावन-दू० ४१०. दिनकाया-प० १८ दुर्जनमल-दृष्ट १८६. दिनमणिदास--द० १० विवादरण गोरी-प॰ २२, २६. हुर्जनसाल-प० १४६, २१६, २४७, २१४ द० १६, २३, ४०, ४४, व्० ४३३ 200, 222, 222, 252, 258, दिलाराम--इ॰ ३६ दिलीप-प• ⊏१ ट्०४, ४= 308. 308 घर्जनिसिंह-४० ६१, १६७ द्रु दीपचंद--व ४०, ४१. दीपसिंह--द॰ २६, ३४, ४४३, 12, 12, 12, 821 ह्रयोधन---प॰ २१६ तु॰ ४४८ ४४४, ४४६. हुर्लम देवी—४० १०४, २२६. दीवयाह- वृ० २, ४, ४म दीशया, मेवाड के महाशया की बुर्टभराज-प॰ १६८, १६६, २२०, पद्वी--प० म --- दूसरा या दु शब--प० ११६. हुरगदास—दृ० ४१२ —सीसरा था बीरसि ह—र० १६६ --सेालकी हाजा---१० १०४ तुरजा--वृ० ६३७, ६३६ द्वरस परवतसिद्दोत पुरविया-प॰ दक्षहराम-द॰ २१२ दुखद्दा देवी-ए० २४४ दुव्यंत-दृ० ४४८ दुर्शदास-कृ० ३३४, ३३८, ३४०, दुसाम-प॰ २४१ दू॰ २६०, २०१, 258, 25 4, 844 २७७, ४३८, ४३६ द्वर्ग—प॰ १००, २३⊏, २४२, दुशब या दुलंगराज दूतश-प• २१४, २६० दू दर, १३१, 144. इ३३, ४३३ दुदा—प॰ ३४, ३१, १००, १११, —्राव—प० ६०, ६७, ६८ 112, 112, 110, 120, 100 दुर्गा रोग्यावत—दू० ४० 120, 180, 141, 148. --सीसोदिया-प० १६, ६१. १११, १६६, २१८, २४१,

२४६, ९१०, २१०, २१८

दुर्गादास—रू∙ २८, २६८

go 20, 28, 81, 122, 122, 161. 252. 258. 288. 101, 108, 109, 4FE. \$44. 340. 382. 348. 813, 814, 825, 831, 832. —शानंददासीत—द॰ ३३४ -- खंगार राय-प॰ १३२. —चद्रावत राव --दृ० ४६४. --- जसहदोत--- द० २६म —जोधायत—दृ० ३३३, १३२ -- तिखोनसी--द + २८८, २६८, 244. 202. 209. 294. \$15, \$10, \$9E, \$98, १२०, ४८६ — बद्रासि द्वेति शयत—प० २४. -- 114-40 Es. 31E. 12E. 929 —रावख — तृ० २६≒, ३००, ३०४, २०६, ३०७, ४३७, ४४१ ---सागावत--प० ३१. द्या-द० १४८, १४६. वृक्षराज—व० ४. बूल्डदेव-- दू० ३, ४६ दछा---प० २४. २४ वूलाभाई--- दृ० ४३७ द्कावत राजपूत---प० २१, २१ वुलेराव- वृ० ३३ द्समस्त-दे॰ "दुसम्म"। द्वप्रहार--- दू॰ ४४६ दृढ्हास- दू॰ ३.

देथा चारस-द ० २००. देदा-प० ११०, १६६, १७१, १७१, १७०. दृ० देश्ह, देवर, देवह. 812, 801, 808. —वृजा स्तन का—दे ११४ ---भैरवदासीस-- १० ४२६. --शवल--प० **८**४. देवा--देव--"दंववाल'।। देवण-द॰ ४. देवकर्ण-४० २३१ दू॰ १६ देवट--प० १२० देवड़ा राव-प० १०४, १२०, १२=, 144, 100, 144, 20 204, 214, 210 देवडी-प॰ २४४ देवरे-पर २, १६ १७, =१, ११६, १२३, १२४, १७१. तृः १३६. —चीबा शाला के—पः १४१ —सिरोही के-पः ११७ द्वपाल-प॰ १७३, २०१, २१६, २२१, २३२, २१६ सू० ४४, 85 -दूसरा ( देपा )-- प० ११४. देवपाल देव रावळ—प० दर, २१६. देवयागी—दू० ४४८ देवराज-पट १२०, १३७, १५०, 104, 150, 212, 210, 221 २३१, २४८, २४६, २१० २११, २१४, २१६, २१८. द् . ८०

184, १६८, २६०, २६३, २६४, २६४, २६६, २६७, २६⊏, २६१, २७०, २७२, २७४, २७४, 199, 270, 222, 259, ३८२, ४१४, ४३२, ४३७,४३६, ૧૪૦, ૪૪૬, ૪૪૪, ૪૪૮,૪૮૦, वैवराज भट्टिक-प॰ २२३, इ०४४४ ---भाटी शवल---द० २७३. देवराजादित्य-पः १४ देवराम बीदावत-प• १६०. देवल राजपून-प॰ ३३७ देवरामां-- प॰ १**३**, देवसि'ह-- वृ० २०, ४११. देवा -- प० १०२, ३०६, १०८, ११६, 148, 144, 151, 241, २४८, २४६, द० ३६१. -- उदावत-प• १३३. देवादिःय-प॰ ११, ३४. देवानी—३० ४. देवानी ह-ए० हरे, दृ ० २, ४६ देवा बाधावत, हाहा-प १०६, 104, 104, 100 -- मेहाज्ञल का -- वृ० २८२ -- राय-- प॰ १११, ११६. देविया-- तृ• १६= देवी--दृ० ११२, २४३ देवीदीन-- दृ ः ३२१, ३२२. देवीदास-प० ४३, १४८, १६८, 104, 104, 150, २४४,

२४६, २४७, २६० द० रम, **₹1, ₹२६, ₹२७, ₹१२, ₹₹४,** 380, 380, 363, 368, 396, 388. 807. 817. 879. 231, 232, 230, 254, 250 देवीदाय-कान्हावत- ह० ४०० --किशनसि'ह, रागेड़--दू ः ४०१. —चाचकदेव रावल-- द् ० ३२६. -- जैवावत-प॰ ४६, ६२. २४४ ट्र० १६६, ३१७, ३१८, —भाटी—डू∙ ४०१, ४०३ —सहेवचा पातावत--द् · भाः —राटीड भवानीदास का —द॰ ₹80. --रावा--प॰ ४४ --रावल--प॰ २४२, तृ॰ ६४, २०७, २६१, ६२७, ४४१. —स्वावत शात्रत—प• ४**१**, 1=1. देवीत्रसादत्री, सुंशी-प॰ ४६ देवीसाइ-- दृ० २१२ देवीसिंह--दू 18, २३, २००, २१२, ४१३, ४११ देवीसेखी चारणी-प० ११३. देवेंत्र तृ० रश्स. वेशपाल, राजा-दृ० ४८३ देसख--वृ० २६० देसावा-- दृ॰ ४८१ देसायस माधा राजा—हु॰ ४८६

येहल-दृ० २०६. देह रावद्ध—प॰ ८४. दोदा ( युवा शवण ) स्मरा-दृ० 100, 102, 108, 102, 104. धीलतस्त्री-प० ११३, ११६, ११३, १४२. स्० २४४, २६०, ३६८,

४२४, ४४४. दीखतराम—दृः १६८. दीवससिंह-- द्व ३१, ३३७, ४१२,

840. दीला दहिया-प॰ १९३, १९४.

चौसा—दू० १४. द्रतक-तृ० ४६.

द्रस्—्र ५४⊏. त्रपव-- व् ७ ४४=. मेग-जू॰ २=२, ३१४.

जोयागिर-प० २१६, दू० ४७८,

द्रोवाचार्थ-पः १८६. हौपदी रायी-हू० ६६, १६८, १६६

द्वारकावास-प॰ ३४१. ट्॰ ३३, २१, २६, ६०, ३३, ३४, ३७,

४१, देवन, देश्ह, देह्व, देह्छ, \$44, \$44, val, vyp,

४२१, ४३२.

धंधुक—प० २५≹-घयारायी—दू० २३३, २३४. धनकपाल--दू० ३.

धनपाछ सैन—रू॰ धनन, धनवाई (घनाई) ए० ४७, ४१,१०८. धर्मींगट्—ए० ६७, २३१.

घनसञ्ज्या १४७, ११६, दृ० ३२४, ३३७, ३६८, ३६६, 202, 205, 212, 218, M10,

232, 233, 288, 254. —टद्धरण हिंगोल—टू॰ ३४७, ---धोतसीहोत--ह॰ ३४०,

—नेसायतः—द्० ३५६. —माटी—ह्० ३०८. —मांगिखिया—प॰ १६४.

धनाई--दे०--'धनवाई''। घनादिस---प॰ १४. घनुर्धर-- ए० = ३.

घनेरिया-ए० २२२. घनेश राव--ह्० २१२. धनेश्वर-प० २२८.

घवा--१० ४१, १०७, १७८, २४८, २१८. वृ० ४१०. -गोद्-प॰ ११३.

--धारी--प॰ १८३. घरणा, सीह संघवी—प० ३. घरवीधर वा स्वधीर-प॰ १५४,

घरखी वराह—ए० २३१, २६६, देवेह, २३४, २४७, २४४.

घरमा—टू० ३६५. —बोट्ट् चारख—ए० २४०.

वर्मचेंद्र--दू० ४०. ् धर्मदेव-- ५० २३३. 

घर्मशरमाँ—ए० १३,

धर्माद—दृ० २. धर्मीप-दृ० ४. धवल---प० २१६. धवेचे---प० १८०-षीयल-दृः ६४, १६७, १६८,१८०, युधर्मा हदाव्य-दृ० ४८ 182. 828. र्घीष--प० २३०. धाज मेइबा-दृ० ३०४

धाकद--प• ३०३. धाधिया--- २२१

धारगिर-प० २३१. घार धवळ—( बीरधवळ ) वाचेडा

राजा-द ० ४७६. घारावर्ष-प० १२०, २६१, २४७, २४४, २४४, २४६.

धारा सोदा--प॰ १६४. धास-४० १८६, १८०, १८८, २३६. दृ० १८१.

धाहड--प० २३१,

धिपतारव-प॰ म३. धीर-प॰ २३०. तू॰ ४७ घीरतसिंह--द् ॰ ४११, ४१६

धी(देय-प= २४१, द् = ६०, ३७, 4m, 24, 944 धीरबाई-य॰ ६३

धीरसेन-प॰ २३१. घीरा—प॰ १७३, १०८. दू० २,

प्रण, ४३२. धीरायत बद्ययाहे-पर र चुच--प• १६३

ध्रधमार-द् १, ४, ४७. ध्याल-प्रव १७१. र्थेघलीसल-द्•े २११, २१६,

210. 218

धरिया-प॰ २३०. ध्वाळक-ए॰ २३**1**, पॅंचलिया सहायी-प॰ १६४.

धूम ऋषि—प॰ २०१, २११, २३१. धृहद-द० ४१, ६४, ६६, १११ धतेरपंद-द् व ४८४.

घाँगरिये-उ० १६१. घोषाहास-दृ० ३१३, ३२४. घोम (धूम) ऋषि-प॰ २३३, घोरियया--प० ७७

धवमर-प• २११ ध्रवराद्य-(धारावर्ष ) राडेाड्-To 281

ध्र वसिंध-- १० २, ४८ नेवा-प॰ १३, १४, ४०, ६७,

१४६, ११६, १६६, दृ० ४७६ —माहमखोत-पू० १६६, १६४, 158.

—मि हायत—प० ११ नेतावत-तृ ० ४०, ६१. नैदा--थ० २१८.

—रायचद् माटी—द् ० ३**१**३

—सोड़ा—ह∙ २२१, २२७.

न हो। इर -- इ० २०३

नगती-प० १००. नगराज-ए० २३७ नगा—दु० ३२१. नयपाल, राजा—ह० ४८७. नरदेव---प० १८ ट्०३, ४६, नरनाथ रामी---४० 13. मरपति —प॰ १८. दु० २४१. मरपाल-देव--"नाला"। मरयह—दे • — ''सर्वेट ।" नरवि<sup>\*</sup>व रावल--प० १≵. मरब्रह्म रावस--प» =४. शरभट-प० २२= मस्वर--दृ० ४५. नरवर्म-प॰ १७, २४६. नरवाहन--प॰ १२, १७, १८, ८४. मरवीर रावच-प॰ ¤४. तरदामां -- प० १३ નરસિંદ—વ∘ ૨૧, ૧૪૦, ૧૪૨, १२०, १७८, २१०, २१८, द् 3, 0, 99, 28, 88, 928, १६म. २०३, २६२, ३०म, वर्द, वर्द, देव०, देवद, १११, ४०१, ४१२, ४२६, 222. --बाट-द० २०२ --- देवीदासीत, माटी--- दृ० ३१८. वरू-- दृ० २७.

-- राजा द् ० ५०, ४६, ४५६.

हरे, २४४, २४१, ट्रंट २०,

२४, ३०, ३३, ३८, ३६८,

४१६, ४२६, ४१२, ४१३. नरसि इदास सि घळ-४० १६४, द० 122, 122, 128, 120, 121, नरसि हवीर, राखा-प० २३६, मरहर----प॰ ११६, १७६. तृ० १६४, ₹₹9, 89₹. —ईसरदासेत्त —ट् ३३२. —महापात्र—प• २१६. —शक्त-प॰ १६. नरहरदास-४० ३१, ११६, ११८, 184, 180, (184, 144, १७६, २३८, २४६ व्० २१, २६, २१६, १३१, १६८, १६६, 358, 309, 2m3, 380, 222, 202, 20E, 210, हरदा हर्दा सर्दे एकरे. नश--प॰ ११४, १६६, १४७. तु० 11, 124, 124, 120, 181, 182, 182, 188, 144, 252. --- समावत---ह्० ३५१. —प्रीकावत—रू० १४२. --बाव--द्र० १४१. —स्जावत--द्० १२०, १४२. —रावब--प॰ घ४. नासिंहदास-प० ७, ६, ३४, ७१, नरू राखे-प० २२. नरूके दूर ७, २७. नर्बेद, राय-प० २६, २७, ११३,

देवर. देवरे, ४०६, ४१६.

114, 188, 184, 40 84, 104, 204, 112, 122, 118, 120, 121, 122, 128, 128, 122, 122, 838. भर्षेत्र, सेघावस-प० १३४. —श्रचावत—द० १२०, १२२. —रावत-प० १३४. --- 8741-- To 80, 28, 40, 905. बल-दृ० ३, ४, ४८, नवपय-प० ३८२, ३८३, २₹३, -- TIO-- TO 249, 243. —वसरा—व० २**१**३. —वीतरा—व॰ २**१**२० --चीथा--दृ० २१२. मधघरा या खंगार-प॰ २२१ स्वतहा--प० ३०४, ३०३. मय गरे राणी साँखली-४० ११%. नवराष्ट्र—द् ० ४४८. नवलसिंह--द्० ४११, ४१६. नवला रतन-द० ३४४. मवरोरीला-प॰ १६६ द॰ ४७२ नसरहीन-द० ४६०. नद्वाचया-प० १०%. नांदरा-- द ० ३०८. र्मादा-पः २४२. दः ३६२. नाँदेख निसाखेत-ए० २३६. साग-प= १३, १४, १७. मागद-प॰ २२७.

नागटहे या नागटा-प॰ २, ११, 13. 14. नागपाल-प० १८, २१, २२ नागमट (नाहद)-प० १६८, २२८, 228. 229 वागमाख---दः० ११४ मागराध-प॰ १०४, २२० जातरी प्रचारिसी प्रतिका-प० १६ आसर्वेशी---प० ७ नागडी चारखी—द॰ २४८, २४६. नागादित्य-प० ११, ११, नागार्शन—द० ३४८. नागावलोक-हे०-"नागभट"। नागारी पा-द॰ ११३. नाटा—**२**० ५४७ शाध-द । २१६ नाथा--प० १६७, ३७०, १७०, २४६ ट्र० १६, २७, ६०, ६६, 27. 220, 222, 254, 252, 200, 208, 212, 218, ४२०, ४२४, ४३१, ४७६ —किसनावत भाटी—व्॰ ३२२ **—**र्श्तगारीत—द० ४३० नायायत ब्ह्रवाहे---दु० १, १६, २४, —सोडकी--ए० २२०. नाधी--व् ३७२. नायू-प० २४, २१, ११४, १६६. द्व ४१२ —शिवामधोत, राव—हू॰ ३६०, 150

नाथ . रूपसिहोत-द ० ४३३. मानगदेव रामा--द् ० २१२, २१३. नावा ( नरपाच ) साँखला-प॰ 30, 39, 32, 134, 280, २४१. दू॰ ३, १, ११२, ११४, 91=, 194, 12=, 12=, 121, 208, 206, 268, 929. शाम-प॰ दरे. द॰ ४८, नाभाग-द॰ २. नामिम्रख—प॰ मध् मायकदेवी---प॰ २२२ मारंगी—तु ३००. नारसान-प= ३६७, सारायण-प• १३६, १२०, १७१, 100, 104, 108, 240, 20 b. 388. मारायणदास-प० ३४, ३६, ७३, 08, 02, 185, 181, 180, १८२, १४२, २३८, २२२. तुः R9. 72, 28, 28, 20, 20, ३१३, १२८, १३४, ६८६, \$44. #90, B18, B20, धर्व. ४२६. धर्व. धर्व. 842, 848, 201, 202. --श्रचतावत--पे॰ ७४. —खंगारोत**--**दु० २३ —जेाघायत-- दृ० ४०**३**०

—पंचायणोत—हू० २२.

—वाद्यावत बेद्रा—प॰ १८२.

नारायणदास-राव-प० ४०,१०८, 111. —रावत⊶प॰ ६१, ६७, ७३. नारायखसेन, राजा—द्र॰ ४८६. नारायसाहित्य---प**०** १४. नाव्हा-प० २३४. नासिरुद्दीन सुखतान-प॰ ४४. नाइद—दे०—"नागभर"। माहर-ए० ६५. द० ६४०. ---पिंडरार---प॰ २२म, २१६, २३०, वृष ४८०. माहरली-प॰ ६७, १३४, १३६, १४६. २२०, २४२. द् ३६. ३४०, ३६६, ३७६, ३६०, 251, 808. —कृषायत —इ० ३५०. —भारतसी—प॰ ६४. नाहरसि'इ--द् ० ४४४, ४४७. विक्रम—प॰ १०४. टु॰ ४**१, ४**८१. विगम, शजा-द० ४८१ निद्धामशाह-नृ० ४१३. निवानंद शर्मा-प० १४. निदहका कलवाहा-ह ० ७. निभंग नरेंद्र--प० २३१. निर्वांश चीहान-प० ३०४, १२०.

दृ० ३४, ३४, ३८.

निपध-प० ६३. दू० ४८.

निहालसिंह-द० ४७६.

निर्वोष--दण २५१.

निपगराय-द॰ २.

नोंधा--प॰ ३६, १७३, १७६, दु० ११६, २०६, २८६, २८६, 388, 832 —महेशोत शहनी—द्० ४१७. • — सीमाखोत---व ० २८३ वींमद पोडड-- ८० ३१४. नीतिकमार--व श्रहरू नीतिपाल---द्र ० ३ मीति राक्षा-उ॰ ४६<del>१</del> मील—प॰ **द**ह मीळिया---प० २२१. नदस्य—द० ३ जसरतस्री—ए० १६० न्हरीन जहांगीर--- इ० ४३१ न्ह--द० २४४ नृग—द्० ४४⊏. स्थानव—त्० %. नेतली-प॰ १६३, १४६, १८०, २४८, २४६, २४० ट० ३२४, \$14, \$45, \$24 Bos,830, 338 --भाटी--प॰ १३३ —मास्रदेवात-द० १६८ —राव—कृ० ३६३ नेता--प व २४६ द् व ३२१, ३६१, 839, 833 —वयमजोत—दृ० ३४३ —र्ससोदिया मासरोत<del>--प</del>॰ ६= नेतावत भारी--द् ३४६, ३६०, ३६७

नेतंग-द० ३१२ नेमकादित्य-प॰ १४ नेसिनाय-प॰ २२१, ८० २४२. नेहडी-ट० २३० नैयमुराराय-दृ ० २०१. नैयस जवा-- इ॰ १६६ नैव--इ० ४४८ नैहरदेव (कान्हवृदेव )-प॰ १६०. पगुस्री-प० २३६ वंब—२० १८. पचायरा-प॰ ३१, ११, ६४, ११४, 120, 184, 188, 100, 222, ₹₹0. ₹0 €. 21, 14€, ₹0 €. 420. 222, 254, 256,2mp, ३=३, ३=६, ३६६, ४१२,४२६, 220, 201 —सेतसीहात—रू० ३३६ —तोघावत—व् ४१२ -- दैवार--प॰ २२, १२७ — प्रथ्वीराजात---व २१ --सव--द० २४१ पर्य\_प॰ १६१, १६२ वृ २ सरे, 302 द्वार-देक- 'परमार'' । पर्डे—प० २१, २७ पद्या बाड्चा--द्र० ४७० पञ्जूनसाय--द्र॰ ३, ४, १, ६, ४६ पदाइष्--द् • १७, १८ परिदार, ई दे-प॰ १७१, १६=,

२२१, २२२, २२८, २३०, २३२, पदमसिंह—हु० ४३७. २३४, २३४. दु० मह, ३१४. 845, 844, पदिद्वार, कडोज के-प॰ २३१० --वंद्य-प॰ १३६, २२१- दृ०

88. पिंडहार वंश की स्थात-प॰ २२६, पताई सवल—प॰ ३१६, ३६०. पसा-पः ३१, ४३, ४२, १२३,

184, 140, 154, 158,191, १७३, १७४, १७८, २४३,६४३, २४६, ४० ७, ३२३, ३३%, इद्ध, इंबर, दे=१, व्=३,३≈१,

देवेद, ४०६, ४३२, ४३७, ४२६ ४३१, ४३३.

—क्खह्द—प० १२४. —चीवा—प•. १२६, १६१.

---जगायत--प० १६, १११. —दश्चिया—प० ३६४.

—सँगावत—ए० २६०. तू० ४१७. —नींवावत—द्• ३६५<sub>०</sub>

—भादी सुरतायोत—द् ३४% ₹₹0,

—राया—प० २४८.

—रूपसी**हो**त—ट्रू० ४३४. —सोंदतसी देवड़ा—प॰ १३४.

—सीसोदिया—दू॰ १६६, ४८२. पत्ती—प० १८४. दू० ३६६. षञ्जनेत्र—प**० म**४.

पदम, राया--द् श्राचन,

पदमसी रावछ—५० ८४. पदारथ—द० ४६, पद्म ऋषि—दूर् २४२.

पञ्चक वर (पञ्चा) देवदी--द् १६६. पद्मपास - इ॰ ३, ४४, पद्मसिंह---प० १७, १७३, २१४.

₹0 03, 200, \$\$E, \$£2. ४४२, ४४४, ४४७, पञ्चा--- हु० ३३४.

पद्मादित्य---प॰ १४. पद्मा (पद्मार्खें वर) देवड़ी-तू ० १६६. पद्मावती सती—वृ० १६६, ४८८. पश्चिमी खवास-प० ८६,

—राम्ही—प० २१,२२६. ट्०२४८ पसा धाय—प० ४४. पविवा--- १०४, परवत-चे ०-(पर्वतः।

परमपय राजा-वृ ः ४८५. परमर्दिदेव चन्देळ शजा---२००, 332. परमार-प॰ ६, ८, २७, ११६,

12a, 122, 122, 16=, 234. २२६, २३०, २३२,२४१, २५६, २१७. द० ३०, ११४, १८०. देवह, २०३, २०४, २०७, ३१७ देवम, ४१६, ४म१.

—थायू के—४० २२१. —बाळीर के—प० २१६.

—बाबढ़ के—ए० २१६,

परमार, माळचे के—प॰ २११. —शासार्यं—प॰ २३॰. —घंसावती—प॰ २११. ' परसुसम्मन्य ३४, ३१. ६१. ट॰

10, 12, 23, 27, 20, 22,

३७. परसराम—रू० ४५६.

परसा—प॰ १६३, १७०. परिकाइत—दू॰ २१६.

परिपाज-इ० ४=४.

परीचित—ए० ३३, ३४. तू० ४८४, ४८४.

परूपत्र—तू० १. परूरा**ई**—दे०—''पुरूरवा''।

पर्वत—प० प्रमः, २४६, २२०, २६०,
वू० ३२०, ३२२, ३८६.
—म्रानंददासेत—द० ३६२.

— मानददासात— दू० ६६२. — रावत—प॰ ८७, — तोस्राडिये शव—प० ८६,

पर्वतिसिंह—प॰ ११७, १३६, १३७, १४२. पर्वेज—प॰ ६६. ७१, ७२, ७३. ८०

पर्वेज-प•६६, ७१, ७२, ७३. टू० १४.

पवन---प० दर्द, पहपक---द्० २ पहाद्क्षिंह---दू० २१२, ४१२. पहादेग---दू० ४४७. पांचा---प० १४३. २१८. द०

३२३, ३२४, ४३६. पाँउप---प० १८६. ह्० ४४३. पांडवरिप—दू० २. पांडु—दू० ४४८. पाघवराह—प० २१४.

पारहिया साल-दू० ४६९. पाणराज-दू० २

पाचराज—दू० २ पाची सवल—प० २१०. पाचीवावीर—दू० ४=१.

पातल—क्० ७, ३७४, १७४, ४२८, पाता—४० २३७ पातावल—४० ७३, क्० ३०४,

देखनः, पायू—दूरु १६०, १६न, १६६, १७२,१७१,१७६,१७४,

१७४, १७६, १७०, १७८, १७६, पायक या हका—प० १६१, १६२,

१७२. पायबु—दू० २४७. पारजाञ्ज--दू० २, ४८. पारिजात--प० म२.

पार्वती अदिवायी—दू०,१३६, पारुवनाय—प० ६. पारुव—दू० २६२, पारुवदेव शर्मा—प० १ ६, पारुवदेव शर्मा—प० १ ६, पारुवय—दू० २६२, २६३, ११६, पारुवय—दू० २६२, २६३, ११६,

पाहुवा—हू० ४३८. पाहु जेटी—प० २४२. पाहु आटी—हू० २६०,

240, 248, 82E

विकास-पर २३०. पीतकर्णवाले—दृ० ३२२. वीतमसी—दृष् २८२. पीतस्तरिंह-प॰ २३२ धीतशर्मा---प० १३. पीधह--व ० ६६, १६१ चीवमराव-प० १०४, २४६, पोधिवया--ग० २३०. पीद्या---प० ७४, १४८, २१८, २१० go \$0. 82, 20m, 277, 222, 214, 380, 207, इत्तर, ४०२, ४१०, ४१३, 886, 885, 833. —द्यानंददासेति—द्० ३६६. —पीथोराच राजा<del>—</del>ह० ३२२. 9日本。 —वाघावत सीसेःदिया—प• ६६. पीर-प॰ २४३. पीर मुहस्मद, अर्हागीर सिजी—द् 210, R15. ---सरवामी --प॰ ४=. पीरा-प० १०२. —धासिया-दृ० ३४३ पीरहण--- द ० २६%, पीवशर्मा-प० १३. प्रहरीक--प॰ महे. द० ४८ पुंजराज—द् ७ ४३ पुण्यपरल-प॰ २१, २२, २४०, पुमा-प॰ २४४ २४४, २४१, ट्० २८६, २८७, 344, 880.

प्रचलदासी-द॰ १४ सनपाल--- दे०--- धपूर्णपाल'' । पुसर्सा—दः ३२८, ३३०. प्रस्थिये - प० १०४, मर्—उ० १४८. पुरकुरस--द० ४म. पुरुष बहातुर-द् ३१. प्रयोत्तम- ३० ३६, ३७ पुरुरवा-प० २३१, २३२. दृः 932. प्रत्योश्लासिंह-दृष् १६. प्रतंगीज-प॰ २१४. पुष्करयो ब्राह्मय-प॰ २२व. प्रव्य ( पेहरराथ )-द • १६६. प्रपावती ( वेष्ट्रपावती )--- १० 369. पुष्य दृ० ४८, ४६ पुँछी-प॰ २१३. पुँआ---प॰ १७१, २४६, तृ ६ ३२६, 230. -साठिया-प० २१२ —रावळ—प॰ ७**०, ह**१, ह४, Sk. पुना---थ० यस्ट हूर १०, १०२, १०३, ३०७. -- डॅदा-- द० १०६. ---माटी--पo २६. प्रमार-पः १२२ पुरस्यमञ्च्या १३० हु २, १९.

२७, २७, १६१, ३३१, ३०२, ३८८, ४२१. प्रयमल, कल्नाहा-टू० १०४,१०१ ---क्षिलोत---ट० १६२

—क्षप्रिलेशत—दृ• १६२ —चीहान—प• ४०. १३. १०६

—चाहान—प॰ २०, १२, १०६ —माउयोत्त राठेाइ—प॰ १३३

₹ 992. --( प्रा )--प• ३६, ६४, ६६, ६३, ६४, ११४, २३६, २४६

44, 48, 912, 234, 248 To Bo. 284, 242, 208,

पूरा-देः-"प्रख्मकः । पूरेचे चीहाम-पः १७२

यूर्वपाल-प॰ ३=

प्रश्नु—पः दरे हूं० १

पृथुस्त्रा—द्∘ २ प्रथ्वीचद्—र्० ३३

प्रस्वीद्वीप—द् १ १३ प्रस्तीपाद्य—प० १८, २१, १०१

पृष्वीमर—दे०—"१ृष्वीराज वृसस"। पृष्वीराज—प० ३४, ३१, ४६, ४६,

88 48, 88, 28, 88, 100, 101, 128, 134, 138,

104, 124, 144, 126, 120, 184, 140, 120, 124, 140, 144, 200, 214,

२३०, दू० ३, ११, १४, २०, ४३, १०४, ११६, १६२, १६३,

144, 142, 144, 184, 184, 184, 184,

३४२, ३६३, ३७०, ३०1, ३०२, ३८१, ३८२, ३६०,३६२, ३६७, ३६६, ४०६, ४१६,४१८ ४२८,

श्रदर, श्रद्ध, श्रद्ध, श्रद्ध, श्रव्ध पृथ्वीसम, चलेसम सव—दू० ३६४, ३८३

—र्सरया पृथ्वामट—४० १६९ २०० —वीसरे—४० २०० —वीतागत—४० १८ वृ० ४६४,

४७१ —पातायत —दू० ३८६

—बस्तुधोत—दू० ४०८ —भोजराजीत सब—दू० ३७८ —सचा—प० २३० द० ८, ६,

—रावज्ञ—प॰ दर, द६, द७ दद, द६ —सुवावत देवहा—प॰ 1३४

-स्वावत देवदा—य∙ १३४

—हररात्रीत सव—यः १८८

—हरराजीत राव—१० १८८ प्रध्वीरापशसा—५०७३,१६८,२२८

```
( ५€ )
```

वताप. राखा—दे•— "प्रतापसिंह पट्यीराज विजय—प् 18⊏. महाराखा<sup>1</sup>1 क्षातीसच—प्रव १७४. —हाहा—प० १०४, प्रशासिंह--द ० ३१, ३७, ४४६. प्रतापकवर रावी-द ॰ २०० पेराल--- द० ३४३. वैयद् (पृथ्वीपाल )- प॰ २२. प्रतापचंद्—द् ० ३३. प्रतापसळ-दे॰ १८. वेमखा--त० १६८. चेमसिंह---द॰ ४१२. ब्रसापरद्व राजा-द् २१२, २१६. प्रचापसिंह--प० ६७, ११६, ६७०, पेमा---द० १८०. पेमायाई-- द ॰ १६८. २११. द्व ६, ११, १६, १६, देस—ए० २३० ₹६, ३०, १६८, १६६, १४%, पेसवाल-~ पः २१२. 848, 849. पेक्नहै--व २६४. —वदयसिंहोत राया — प॰ ६०, पोकत्या-प० २४८. हू० २६६, 924. ₹58, <del>1</del>=1. —क्छवाहा—द॰ ३८८, पेक्सियो राठीड्—द् ० ३४७. -- झॅवर---प० ६२, ह० २०७, पेपलाई-- द० ३४. --- महाराया--प० ३, १६, २१, पेक्षपात-प० १३४. ६१, ६८, ६६, ६७, १२७, १६२, पेहिंद, भाटी-द॰ ३१%. 128, 154, पेडिय कुँधर-दृ० १६७. —महाराया दूसरे—प० ११. वेष्ट्रप राय ( पुष्प )—दः १३१. —( पत्ता )—प० ४२ पेडिपसेन-प॰ २३३. —( पातव )—द » ». पेरहपावती ( पुष्पावती )-द॰ —राजा—ह्० २०६, २११. 369. --शवस--प॰ ३१, तृ० ४७**६**. पै।रब—दू० ४४८. —राव राजा—दु॰ ३२. प्रज्ञर-प० ६६. —शवत--प॰ मर्रः प्रग्व--द्०धः. प्रतापसी--पः १६७. तूः १३०. प्रतक प्रवेश—ट० २. —चौहान राव—प० १६८. ट्र० प्रताक—दू० २. प्रताप-प॰ ३१, १११, १४१, प्रतापादित्य-प॰ २१६. १४६, १४७. ट्र० ४२३, ४२७. प्रतिविध—ह् २.

(६०)

प्रतिच्याम—कु० १६.
प्रतिव्धार—कु० १५.
प्रतिव्धार—कु० "प्रविव्धार" ।
प्रतिव्धार या प्राप्तद्रो—प० १०४.
प्रवुक्तर—प० ६२. कू० २१५, २२६,
प्रदेश,
प्रत्याचि वाप्रयिच प० २०४, २२०.
प्रयागवास—प० १६२, १४६. कु०
रेसा, १६४, १६४, १६४,

४०२, ४१६, ४२७. प्रसुपत्र ( प्रसुद्धत ) — दू० ४६. प्रमृतक्रित् — दू० १, ३, ४, ४६. प्रमृतक्रित् — दू० १, ४, ४६. प्रमृतक्रित् — दू० १६.

भ्रमचद—द् १३ भ्रम भ्राव—प १=३. भ्रमसाह—द् २१३. भ्रमसाह—द १६, ३३, ३६, ४३,

ध्यास ह—्यू॰ १६, २ः ध्दे, १६८, ४५६ प्रमानती—्यू॰ २०००

प्त पत्रहर्षद— प० १७. पत्रहराह—रू० ११३. पत्रहर्मिंह—प० २०, ६३, म्रस्ट २१६. टू० २१, २२, २६, ३२, ३८, ३६, १६८, ३४०, ३४२, ४८१, ४४२, ४४६, ४४७ ४त् सङ्ग्री—टू०।२०१.

षदिया (हुम्रस्तो) — प॰ दम, र२६, फरिरता —।प॰ २६, १६०, १६४. हु॰ ४४, ३१४, ४४६, फरीदग्रह—रू॰ ४४३, परीदग्रह—रु॰ ४४३,

परेशन—कु० २१८. फर्ड सिपर—प० १६. फर्डा—प० २२१. फर्डा—प० २२०. दू० १६०. फिर्ड्सियां—कु० ४२६. परिश्वि—कु० ४२, १६३, १६७. ११६.

१०६.
चीरीजयाह तुम्बक—हू० २४४,
२४६, २६०, ११६,
३२०, ४२३, ४२०, ११६,
१२०, ४२६, २२६, २२०,
२१३, २२२, २३६, २२४,
२१४, २२६,

—-धवळोत बाढ़ेचा—-रू० २२१ ब वंडट--प० १०४.

वंगदेय—य• 1०१. वंगास प्रियाटिक सोमाइटी का जर्नस

—प•२४४, तू० ४४,

पेदी गत-दे०-"बाडेचा" । 398 बबावीर. जैसावत-द • ४२८. यंध राजा-प॰ २३२, २३४. ---माखबेबीत---प॰ १५४. यंघाहन---प० २३६. वंधासवा---प॰ २१३. —वैस्सीदोत्त-दृ € ३२४. धखवीरोत धखवाहा-द् ०, १०. धैम-द० ४६. धत्रसिं इ---व ० ०१२. यखतसिंह--प॰ २३२. दृ॰ ४०, १६७, १६८, ४१२, ४१४, ४१६ वर्त्र-- द्० २३. धरासरिया-प० ३०४. बद्दीदास-- इ० २४, ३७, यनमासीदास--४० १३. घघदावत--प० २३०. बच्छराय या वरसराध--द्० ३६०, बना-द० ३०८, यमैसि'ह-इ० १६८ २७१. ४३६. पच्छा--प० १९६, २३१, २३७, बद्धर-दे बद्द बद्धा देवदा-प॰ १४, ११३, ११४, २१२. द् ० ४१२. वज्रवधराय—द्० **२**. २४६ द्व २०१. यसराज—हे०—"वस्पराज"। बरवास-प० ११०, १७३, १७४, —साँगावत राणा—प० १६३. २४७, २४१. हु० ६०, १४६. षछ-- वे ०-----------। ६६०, ६⊏१, ४१२, ४३**१**, यवक्रमारी-प० २२२. —माटी—त्० ४२६. वदग्तर-प० म, २३२. त्० २७. ---भीमायस-प॰ २१, दू० १०१, \$1. \$0. \$E. —भैरवदासेख—वृ∗ ४१४. बरवे भाट-पर १६. त्० ४४०. बरदा चंद्रावत---प॰ २६, दू॰ —रामा—द्• क्दइ. 908 धहसि'ह रावस--प॰ १६. बरण-दृ० म धडारण गुणजेत---४० २०१ बरदाईसेन-द् ० ४४, ४८, ६३, ६४. —हरजीतराय—व ० २०१. बरदेव धर्मा—य॰ १३. वयाचीर-प० १४, १६, ३४७, ३४८, धरवासम् देवी--- ५० ६. 14%, 144, 16%, 16%, बरसा—द् ४७४. 14m, 101, 102, 23m, बससि इ-पव १७८, २१७, द्० २७, २१२, २११, २१६. टू॰ ३, ७, धर्द. १०, ४६, ३०७, ३२३, ३⊏६, —राव—दू० ३२१, ३६१, १६२,

258. 308. 835. बली-प० १०४. धलेख-प० २४०. द० २८०, गासिंह, रावल-प० हैं। बरसि हदेव राजा-दे -- "वीरसि हवेन २=२, ३६२, ३७०, ३**=**1, इंदेला" । 388, 835, 865, बरुल-प० ३३, ६४, ६४, ६६, बासेडा मावल-दृ० २३६. ७४, १७६, १७७, २१८, २१६ घाहगाञ्च-द् • ४८. इ. २२, २६, ३६, ४४, ३३७, धराहा---व ० २८३. इश्च, इद्ह, इद्ध, १७२, १७४, चहि -- द० ४६. ३७६, ३७७, देवा, देवर, यल-प० १२३, १६६, १७३, १८३, इसरे ४०६. ४१२. ४१६, 129. 318 धलकाया-- १० ११६, २३६, द् ४१६. ४२१, ४२६. -- बदयभायोख देवहा---प० ४७. १८, २१, ४०६, ४३७. —चहवास्य—प० ७३, द० २० म. घळनाभ--द० २. -राय-प० १७१, धळभट--प० १६६, २४८, व्० ६, —शकावत—४० ६७. 16. 24. 22, 80, 81, 84, यसी--दृ० ३८१-222, 842, 802. वस्ता भाटी-दृ० ३६३, ३७६ --- भाराययादासेख--द्० ३८. वहमनी खानदान-द्० ४४०. --व्यक्तिया--वृ• ११. वहराम लोदी—द् ० ४६१. चलराज--प॰ २४७. बहसीम सर्दिया—४० १७२, यक्षराम-प• ६७ द्० २४, १६८, बढलेक सोदी-प॰ १६६ ८० 998. 804, 854, 841. धलयीर-द० २३२ वहवन-द० ४१८ चळा--प० ११1. बहादर बादग्राह गुजराती-- 70 २४. चलाई ( यांमी )-पः २२३. घटायत--द् ॰ ४६१. 43, 48, 44, 50, mt. 88. २१४, २१६, दृ० ३६, ४२, यलाहक-राजा-ट्र० ४८६. धिल-प॰ १४२. ३१४, ४७२, ४७४ वहादुरसिंड-प॰ ७६, द० २०६, बलिपाछ---तृ∙ ३. यशिराज-प॰ १०१, १२० प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश यत्रिशम--- द० ३७ यहायस्त्रा पढान-- दू० ६२०, ६२२.

घहली ( बेइरी ) प॰ ११३. प्रका---तः ३३३. र्थाकीशास-प॰ २१२, इ॰ ४३२, 939. --चारण---वृद १८०. --भारी-द ० ३४७. यांकीयेग-द ० ३७, १८. वींगरा---वः २८८, २६८, ४३८. पॉटर—द० ४३६. शांत्रे शेजेटियर-प० E. ४० २४१. र्यामी (पनाई)-प= २२३. धारक----प॰ २२८, २२३, ह**॰** 888 षाकी--द० ३४६. धागढिये--प० स६, ६०, १३७, 144, 100, 154, 140, 982. यागळ---द्० ६०. बाध--प॰ ६६, ७३, ११, १४६, **የዩፎ. 18ኛ. 3ኛ**0. 16ኛ, स्देष, स्देष्ट, हु० २०, २१, **२२, २३, २४, ३०, ४३, १**६४, देवद, देव७, देघ०, दे६३, ३६=, ३६१, ३७६, ३१२. ४०२, ४१०, ४२८, ४३७, ४१६, ४७३. —संगारोत—दृ॰ २४. —खीची—प॰ १०३. --- जसवंतर्सि हेरत--प॰ ३६७. —नारायणदास का—प॰ ३६.

बाध-पृथ्वीराजेत राठे।इ--- दृ ० २७, --राया--द॰ ४७२, —राव-प॰ २३०, २३२, द०४३८, --रायत--प० १४, १४, —सम्बाबत-प० ६४. षाधमार---द० ६६, १६५. षाद्धराज्ञ-ए० १३०, याचसिंह-द० ४१२. ---धमरसि<sup>\*</sup>होत--प॰ ७३. —शय-प्रव ४४, १८८. यादा-प० ७४, १०४, १०४, १७४. 301, 150, 151, 125, २११, २१२, हु० ६०, १३८, २०६, ३६८, ४३२, --काँघलोस राहे।इ--प० १६ ५ -- हॅंबर राठीद--ए० ३६, ४१. 188. To 189. —राव--क् ११६, ३६७. - शेखावत-हु० ३७२, ४३७, —स्वावत-प० ४७। द० ३५. बावेळी-द्० १७०, १७१, वाधेले--प॰ २०१, २०२, २१६, २१६, २१६, दू० ६६, ३१६, बाधोर बादव—द् ० २६२. वाछदेव--प॰ ११६. षाड़ी की लाग-ए० २१४. बादेखे--- द० २२४. षासासुर-दृ । २४४, बादळ—दू० १८२, १८८. वानर क्षेत्रा--दृ० हर,

यापा राय-द् २६०, २७६, --रावेश पाह---इ॰ २७६. —रावल-प॰ ११, १२, १४, १६, वालोमे-प॰ ३१ ट० ४०१. 10. 52 द्यापत्या---प० २२२ बाबर-प॰ १६, ३७, १०, ८१, दर्. दद दृ० १६१, ४१०, ४०२, ४७६, ४८३, ४३३. बाबुराम रायसखेात-- दृ० ३४, ३०. बाराच—द्० २६७. वारी-ए० २२३. वारू-- रू॰ ३६४. बालदराय-र० ४३६, ४३६, ४४६. बाळखेत सेविकी-१०४ बाजनाय येागी-प॰ २४३, द० बाहेकी गुतर-ु० ३००. 140, 180, बालपसाय-प० २१६. बाजप्रसाद-प० १०१. बालमारत-प॰ २३२ षाध(प—रू० २

बाजराम-दृ०३० बाळ रामायय-प॰ २३१ बाखव मार-ए० २१४ बाक्याई रानी- दु॰ ३, ३, 11 बासहर-प० ३३० षाष्टा-प० ११, १६१, १०० दृ० ₹. 1E. --रायख---द्र• ३०४, ३०४, षासावत, राजपूत--प० ६३.

वाली--य० ३८ बाळीचे---प० ४ षालेचा-प० १०४. षाले। श्री--- ३० १, बारहकीस साम्यक्त-पः २१= याव ( वंडबराइ )--- द० २४८ वासा---१० २१४ बाहब्-प॰ २१३, २३३, २३४. ह॰ **٤٤.** बाहद हेब---थ० १६०, १६१.

बाहडसेर-ए० १७४. बाहदमेरीराखी-प॰ १२८ १३१. वाइल-ए० २१०. बाहुक-हु॰ ४८ वि बपसाव रावस-प्र• १४. विज्ञसिद्धान्य १४. विज्ञल-प० १४६. विद्रल-प० १४८, १४६.

विट्टडदास--१० ६६. दू० २१, २४, 국도, 국육, 국아, 국방, 공국, 국본투, 220. 22c, 240, 2cl. 288, 288, 807, 879, ४२१, ४३१, ४३३, ४३७ —धवा—द्व ४१६. —जयमखीत राटार-द् ३१ --पचाययोत---द० २२ वियोर---प= १६१

विरद्धि'इ, शजा-तृ २०६.

३२८, ३३१, ३३७, ३७६, विवृद्धवास-व ० २१ विहारी-प॰ १७६. दृ० ३६६. BES. योका रावत-प० १४, ६४. Boo. —सोलंकी—व॰ ३४६ —कुमायत—द् **७ ध**३७. बीकुल गापनात आटी-दृ० ३२३. -- परान--प० १२४, १३०, ११६३, धीछ बारहर---त० २२७. ह्व २६. —स्रसिंदोत, शव—द् ३६४, धीज--प॰ २०१, २०२, २०३, ₹೦೪, ₹೮೭, ₹೦ ೪೮೫, ೪೮೪. 828. विहारीदास-प• ३६७. द॰ ३६, वीजह--प॰ १२१, १२२, १२३, २३. ३४, ३२, ४२, ३६, ३६४, १४७. ह० ६१, १८०, देहल, देलहे, देलल, ४००, बीजल--- दृ० ३, ४, १७, १६, ४६, ¥19, 720, २६+, २८o, २८२, ४३m, — माटी द्यालदासीत—दृ० ३४६. 82c. —रायससीत—ब्॰ ३८. बीजा-ए० ६२, ६७, ७३, १२८, **यीक्स** चित्र-प॰ २३२ 124, 120,127, 122, 122, बीकमसी (विकासिंह)-प०१७३ 129, 196, 196, 195, To 252, 255, 258, 280, 191, 198, 127, 121. 288 नेवेश, वश्व, वश्व, वश्व, द्व धीका-प॰ ६१, १०८, २१८, २१८, 40, 104, 222, 222, 254. मश्या हर धर, १६६, वर्व. ४०३, ४२४, ४३१, ४३१, ४०२, ४०%, ४०१, ११२, —जदावतः—प० ३२ तृ० १३<u>१</u>. —प्रासिया—प० १६१. भ२४. —ईइरिया—ह्० ४७० धीजी---द् ० ४३७ -- फ्रियर--प० १६४, २४० ट॰ बीठल-द॰ १२०. 8 E 0. बीठ् घारहट चारण--१० २५३ —ओधावत—र्• 1**३**८ दृष २३७ --द्दिया--प॰ १६४. धीटु जीमख-प॰ ४२, बीकादित्य-प॰ १४ —पाइड्—इ० ३०६. षीका सब—कू० २०१, २०२, २०३, वीदा-—प० १७३, १६४, १३६, २३७, २०४, २०१, २०६, २०७, २४७, २१७, २१८, २१६. द्० 34

17t, 128, 25t, 8tt. वीसखदेवी-द॰ ३१५. 863 थीया-प० ११४, १६६, १७१, घीदा सा*लत---*द्गृ० ३४१. २४७. २१६, २१६ दृ० १६५, —जैतमालेत राटोइ—प॰ ४६. 383, 3E6, ¥35. —माखा—प० ६३. बीसोटा चारण-द् । १६१, १६६. —भारमसेत्र — द० ३४४ 140, 144 बीहा~द० १६६ -- राय--- द • ७३, ४८३. व देले--उ० २१०. --रावत--द० ३६८-वंदेले सीर्थ- प० १०६ -- राहद् -- त्० ३४६, --साह---वः ३११. वस्य-र० ८४. वीदावत--प॰ १६६. द् ० ४१२. ब्रहा हेदा—द् ० २४७ व्रव-प॰ २३० वृ० २५६, ६५२, वीभा-दः २२८, ४७० चीरवस्रसेन, राजा-नृ० वदर-353 बीरौ हलयी, रायी--दृ० १६१. बुधरप--द० २२ व्रधराय--रः १६६. धीश-सन् ३२७. लुधसिंह-- दू॰ २२, १४१, ४१७, धीरुज---प० मह धीरू गहरवास--द् ० २१२. 899. 844. व्यसेन-प० २३१ हु० थ. —राजा—ह २१३ बीळव सामत-प० १६४. ब्रधाइष---ए० २३१ थीसम, राखा--द॰ ४७२. ब्राह्मन श्रां-प० २१४ थीसळ---प॰ १२२, २१६, २१३ —विश्ती शेख—द० ३२. बुद्धाकी साहजादा-द ० १४. 50 150, 155, 185. यीसलदेव--प॰ १६६, १६६, २००, बुरुख—द० २६ बुहला, प्रोपेसर-प० ७ द् । ४८०. 212. 20 154, 158, 158, वँटिया-प॰ ७७. \$00, 808; 8ER. —दुसरा—प॰ ३६६. यूत्रा-दे॰ रमी. सूट पश्चिनी—दू॰ ४१७, ४१८, ४१६. . -वीद्या-प० १६६. वृटीवाख---प॰ ७७ —वाघेळा—प० २२२ दृ• **१**८२ 

195, 108

थीसखदेव रासा—प**० १**३३

( ६७ )

बृढ़म मेधराजे।त—द् ० ६४, १६५. यदा रापण —दे •—"देादा सुमरा" । बुया--ढ० ४८२. वर-द० ४८१. बूलणा---प० २२१. बृधपालराज—व्० ४८७. ष्ट्रहर्सहिता-ए० ७. बृहद्रारव-क ४५, ४३. युहद्भात्-तः ४१. पृहद्वत-द्∘ ४३. युहदण—द् ० ४६. वृत्रद्रम--द्० १, २. बृहर्यज---वृष् ४३, ' धेग-प० ३६०. मेगड, राया---द्० ४७२. धेगदा भीळ—द्० ४६० —शाह—इ• २**२०**, घेगलार बाईन-द० २४६. मेंखीदाल—प॰ ३७६, २४३. द० U. 12, 20. बेखी बाई-द् ३ इट. येला-दृ० ३१४. बेहरी (यहली )-प॰ ११३-वेहस-प• १०४. बेहसिधल-ए० १०३. धॅगण--दृ० २८२. वैजल—दे•—"बीजल" सवज । पैय राजा-- दृ० ४. वेरट या घेरद राव-४० १७, ४८,

Ro. 58.

वैरसल-प॰ १७४, १६४, २३६, २४४, २४८, २४०, २४४, २४४, २१८, २१६, हु० १६, २३, २६, दे२दे, ३३०, ३६०, ३६३, ३८३, 817. 813. —खंगारोस—र् ० २४. —चाचावत—द० १६८, —नरवद राखा—प० १६६. —प्रयीराजीत राठोड्—४० १६४, —राखा—प॰ १६४. --राय--द्० १०१, १८०, १६४, . 236. बैरसी-प० १८, २३४, २३४, २३७, २४४, २१२, जू. १११, १११, **४१८, ४२०, ४२७, ४२३,४**२४, —जेतावत, राव—दू० १६२. —शयमसेात—दु० ४१७. <del>--</del>शक्त--कृ० २६१, ३११, ४४१. —खुषकर्णीत—हु० २०७. —हमीरोत राखा--प॰ २४**१** वैस सब-प॰ ११४, ११६, २१६. वैरीसाल-प० २१, ६३, ८४. तू० 156, 849, 846. —पृथ्वीराजात—वृ० ४०३. ---महारावस---द् ० ४४२. वैरीसिंह—प॰ १७, २३१, २४७, २११. टू॰ ३०, १६६, ३२६, ४४६, ४७६. —र्सा (चन्नट)—प॰ २**१**१. २१६.

```
( <= )
```

चेरीसिंह, रावस-- दे १४१. 111-40 SAR द्यासरा—ए० २२२. योरी--- दव २६०. पोडाया-प० ₹ बोटे चौद्यान-प०३०४, १८२, १८३. चोधा-पः २२३. योवा---प० ३६०, १६६. योजन-प०१०४ योसख—१० ६० धोसा-प० ७७. मह्या---युः २**.** महस्त-इ० ३ ब्रह्मसम्बद्ध---ए० ६४, क्का ऋषि—प∘ २०१ ब्रह्मप्रस—दः ४७६. व्रवादेव, राषा-द० ४७२. ब्रह्मा—प॰ १६, ६६, १६६, २०१, 214, 227, CO 1, 2, 80, 324. बाह्यस्य प्रतिहार-प॰ २२८. Ħ भेंडशूरी--वृ० ३०४ मेंबर (धोड़ा )--दु॰ २०३. भक्तादे--- १६६. भगवत--रू॰ ३६८. भगवंतदास-दृ० १०, १३, १६, 84. 840 भगवतदास-दे•ं भगवानदास कदवा**डा राजा**।"

यगावताय-तृ० २१३. 30 B\$2, 8\$3, 8\$3 सगवती--व्• २८३ सावान---प० ६४, ६६, ६७, ६६, १४१, १४६, २४६. द् १०, 89. 222, 224, 220, 208 240, 212, 221. भगवानदाम-प॰ १६०, १७६, २४८ कु १०, ३३, ३६, ४३, 232, 281, 202, 252, इ⊏१. ४०२. ४०४. ४२४. 841, 201. —कक्षवाहे रामा—प• 119, १यम हु॰ ३४२, ३य४ —नाराययदासीत-दृ • ४२६. -- मारमखेल, राजा--द । १. —हरराजीत--द्• ३४२. भगीरय-प० दर, सू० २, ४, ४म भटनर तुर्रे—द॰ १३७ भटसर रावल-प॰ =१. भटियाची राखी-प॰ ६१, १३२, 144 द० १२८. **ब**रेवरा⊶प० ७७ महिक वंश-द् ० १४१. —संवत्—दू• ४४५ बढ़ ससमसी—ए० २२ ह० ४⊏३. मदसी--द० ७. मदोरिया-प= १०४ यहा-पः २६. ११४. २१६.

भद्रावल थे।गी-दू॰ २२०. मद्रासे-प॰ २२८. भरत-द ० ४६, ४४८. भागरी-वे -- "भन हरी"। सस्मा-प० ३७३. शरूक रूरक--द० ४३. भर्तमर-प० १७. भत्र ह रायल-प० ८०. भतं हरी---प० २३२. भवा रावळ---र० ह≷. भव-द० धन. भवानीतास-प॰ २३म, २३म, ४० २६१, ३६४, ३३०, ३३४, ३४७, इद्द, १७४, ४०२, ४२४, ४३६, Bio. -- माटी--उ० १६९, १७६, ११८, —मेहलंकी—प॰ २१८ भवानीसिंह—प॰ १६८, ४११, ४१६, WFE. भौदा-पर १०१.वू० वै०७, ३०४, भाषा राव-प० ३०म. มโข-ๆ วง วงง. —चर्पराजे।त-प॰ १६७. भाषा प्रधिव-पन १६% साई--प० २३०. मान्तर-५० २३, १७३, ११२२, 955. RXO. मालासी--प॰ ६१, ६७, ६७, ६८, 180, 185, 162, 2415

₹₹8.

20 22, 26E, 261, 281, \$E7, 807, 817, 831, 837, 883. भारतसी खंगारीत-द० २४. --जमवंत्रसिंहोत-प० १६७. --- भ्रामखोत-प० १८. —हासावत-प• १७६, २६०, —पावबोस—द० ४०१. मालरोत--प० २२, २३, त० ७. आगर्वेड-प॰ 112. व॰ १६६, \$\$5. \$00. धारामस-प्र २६०. भागीरय-दे०--"भगीरघ" । मादिक संवत्-दू० ५४५. भाटिया जाति—उ० ४४६. भाटी--प॰ ११४, १११, १७१, २४२. दूव ३०, ६२, ६४, 42, 4E, 48, 900, 909. १०४, १६१, १वर, २४६, २४६, २६०, २६९, २७४, २७४. 257, 250, 295, 224, देशम, देश्य, देवे६, देथ६, देशक, देशक, देश्य, देश्य, देहर, ४००, ४११, ४१४. ४१६, ४४३, ४४४, ४८२, —सरद के---द० ३६०. —सारवारे के—इ॰ ४३७. — साखदेवे।त--- दृ० ३३२, --राव-- वू ॰ ४३१, ४४४, ४४५, 250

```
( 60 )
```

भामा--प० २३०.

भामा शाह—१० १३३.

भायवे वरमार-प॰ २४४, २४८,

भाय-प॰ ६१, ६६, ८३, ८६, 175, 198, 188, 198, 152, 105, 105, 253, २४७, २४१, २१८, दू० १११, 144, 14E, 307, 2E3, \$28, 210, 212, 220. 97E. — समाधत पदिहार-प॰ १३३. —जी जेंदवा—द० २४४. --नाराययोत--द० ३४२. --भे।जराजीतः राष--द० ३७८. —भीसोटिये—प० १११. भाषा--प॰ ३८, -११, १२, ६४, २४म, २६०, २१२. द् 8३३, 922. —मीसच (मिधच)—१० १३. —रावत-प॰ ६**१**. —राकावत—प० ६४, द० १६७, भाषी बाई-- दृ० ३८८. मार्थेज तेंबर—द॰ ३. भादा—द्० ४२१० भाड रावल-प• १६, १८, ८४. साम शावत-प॰ ६४, दू॰ २. भागा (मानुसि'ह) रावत-प॰ ३१, 28. —सोनगिरा—पः ३७. सानु—दु० ४६ मानुमती-द् ११६. भातुमान-द० ४६.

भारत-दृ० २१. भारतचंद्र राजा-द० २११, २१२, भारत साह--द० २१२. भारतसि ह---द० १४, १६म, ४१३. भारतीर्श्ट--प० ४४. मारद्वाज--प० १८२. सारमस्य-ए० १९७. १११, ११४, 344. 240. 244. To 10, 12, 12, 22, 22, 24, 41, 국으드, 국가는, 국가원, 목으로, ३३३, ३१०, ४६१, ४०१. —जोगावत—दृ० १६६. —पृथ्वीराजात--वृ० १३. -राजा-ट॰ १, 1३, 1₹, 1६६, ₹0#. —गवल-० २४८. -रोखावत-तृ० ४१. सारमधी-पण २३६. भारमले।त-दृ० ३४. भारा-दे॰ 'भारमल''। भाला रावळ-प॰ मध. भाव-प० १४१. मावचंद रावल--प॰ ८४. मावनगर-शोध-संप्रह—रू ० ४६०. मावर-प॰ १०४ «मावळ--प० २३०. भातुसिंह या साना-प॰ ११, १६. भावसिंह-प॰ ६७, १४१. दूर

19. 98, 38, 384, 384, 384. ४०२,४१३, ४१४, ४११,४७४. भावति'ह, कानावत-दुः ३८७. 898. --- Till -- go 14. 98, 20. --- Tid--- 40 101. 115. मासादित्य-प= =४. बिरतेय राजा---१० २१७. मिल्लादित्य---प०२२३. द् ० ४४४, भीता-पर १६७. भीवला--प० ७७ भीखमसी-दृ० ६. मीला--प० ११४, द० ११. भीखासी, माजरेवीत--द० २१७. भीम--पण्डल, ७०, ७९, ९१३, 180, 182, 182, 160, 100, 104, 204, 214, 222. २६७, २४८, २५४. द्० २, १३, 12, 20, 22, 42, 40, 164. ₹14, ₹14, ₹16 ₹1m, ₹18. RR8, 220, 221, 228, 280, 164, 202, 252, 240, 204, ४१व, ४२८. -करयोत-पर १००. —कश्याचदासेत्त—दृ० ४०१.

--गोहिस-- १० ४६०.

--- जसइवेशत--- दृ० ३१३.

---रेहरे का समा--प॰ ७३.

—नेउवा—व • २२४.

—सवल---द० २४७, २६९, ६३६, 201, 204, 206, 200, 221. —सहाखी--द"० ४०१, —साँद्राचत होडिये---प० ६८, —सिसेदिया, राजा—प० ६६. 50 15. —हमीरोत-द्• २२०. —हरराजोत—द्• ३४१, ३४२. सीमचंद, राजा<del>-द</del>्० ४८८. भीमह-उ०६. सीमदेष--प॰ २१२, २२०, २२१, २२२. ट्र ३०४, ३२६, ३२७, 83E —नागसत—द० ४७६ -- प्रथम होलंकी शका-प० ७६. १०४. २१६. दू २११. —दसरे सोलंकी राखा—प॰ १२०. ररर. क्० ४७६. ---माटी---दृ० ३०३. —ध्रदावत—ष० २३. ह्० १०३, श्रीमपाल—दृ० ३, ४८७. —श्वमभोत यादव — द० १६७. भीमराज—प॰ २४३. दू० ३, ११३, देण १, ४=२,४३१, ४१२, ४७१.

मीम दसरा-- ३० २१६, ४७१. —प्रचीराजीत—द० २४.

--राखावत, राजा--प॰ २४७, —सावत---व १२६.

---चडा---उ० २१*६*,

-रासा-द० ४७२,

भीमराय—द् २१६. मूपत — दृ० ११३, ३४२ भीमसिंह-प॰ ६, १८, २०, २२, —रा०—द्• २४३ ₹8, ₹0, 61, ₹8 ₹0 €, 11. भवमीध---दृ० १. **14. 20, 144, 822, 828** मपासिस इ-प॰ २०, भीमसि ह. किशनसिह मानुलोत--ममान-- द० २. वृ व 18%. भूमिकिया---प० २२२ --राजा--ट्र a 8, 22, 24**0** मूरेचा---प॰ ३०४ -राषा-प० ३७, मुळा सेपटा-प॰ १६४ भूवद्—दे॰—''मोधडराव । भीमा-पव १७२, १८३ तूव १०३, भृहद्-पव २०१. मेट-प० २१६ द् १३६ 811. भैरजी--द० १६६. —ईंदा—प० २६ भैरव--प० १४६, १७३, १८०, २४६, —बाहबसेरे शवत-इ॰ ६२८ भीतुम, शजा-दृ० ४१० २१० द् १३, ३००, ३२१, भीषम, देववत-प॰ २४० ३७०, ३८०, ४०३ --देत्रवास--दे०-''चेत्रवाळ भैरव '। अज्ञयल, राया श्तनसिंहोत-प॰ २११, २६० भेशवदास-दृ० ६३०, ६६६, ६४२, ३६२, ३६८, ३८८, ३८०,३८१, ३८६, भूमा संहादचे चार्या—हु० ३०३, 812, 818, 821, 822 अही-द० २६६. ---समरावत देवड़ा--पद १३४, भुणकमल-कु० २१८, २८२, ३४३ भुवनसि ह राया-प० १८, २३, 184, 184. 22, 89 —सुजावत-द्र ११, ११७ भुवनसी बीधरा कांकरण का-दू —साखकी—र॰ ११ भैश्व ( भैरू ) प्यसि हदेवेात-प रदर भूचर---प० २३ मैस्सि ह-प॰ ४३ हू॰ ३०, भूचरोत--प॰ २३ मॉसबा वश-प० १६ भृषाजामस-देव-"भृषाकमल" । मोहा-प॰ २३१ भूषागर—द् ० २४६ मूर्णगसी—देव-- ' भुवनसि ह राखा"। भीव सह- ४० २२८ भोवादिख-प॰ ११, १४ ८४ मूधर---द् ० ४०३

मोज-प० १७, ६७,, १११, ११२, 113, 118, 184, 144, 156, 188, 228, 222, 284,288. द० ३७०, ४३८ ---परमार राजा--प०३१६, दृ० ४, 959. —से।लंकी—प० ४४. भोतदेव--- २०११, २४४, २४८, द् ० २४७, २७६, २७७, ३२६, दे२७. ४३८. --दूसरा--प० २३२० —मीमदेव—र्॰ ३२४. --- महाराजा पविदार---प॰ २२% —शदल्ल—रू० २०८, ३१६, ४४०. भोजराज-प० ४७, ६३, ३४८, १६५. १६०, १००, १०६,१८०, १३६. १४४. द० १. ६. २२. **२३, २४, २६, ३४,**१६६, २१४, ₹१८, १८६, ४०२, ४०६,४१a, ४१६, ४२६, ४२८, ४२१, ४१२, 844. —श्रदीराजीत—व० १६८. —संगारेख—रू० १३. —वृत्तरा—वृ० २१६. —नीवावत—रू• ३३१. --मालदेवात राडोह------- ११४, 828. —या भीज राजाः—५० २२१,२३१,

—नायसलोत-द० ३६. भोजराज राजा-द् ० ३७८. मोजराव-प॰ ११६. ८० ४०६. मोबा-प० १६६, १८०, १८४, २१७, २४४, २४४, २४०. द् 222, 220, 244, —गुझर—प० २६०, —जोधावस—द्० ४१२. -देपावत-प० २१७. भोजावत-ए० २२०. भाजा सामरेख चावेंडा-पः ६२. मोजादिस्य-प० ११, १४, मध योपस-प॰ ३६, ६६, ६६, १४६, 18=. 140, 10=, 240,242. \$0 10, 12, \$0, \$2, 82, थव, दरव, दर४, दर४,६७१, 144. 344. 800. 80R. 808, 858, 856, 855, 838, 803. —ञ्चरावत—वृ• ३१. —कुँबर-प० २४४, २४६. —भाटी रायसि होत—द् ३४३, —मारमबोत—द् 15. --राहदोत--द् २७६. --- যান্ত্ৰাবস্ত্ৰ--- বত ১৮, मोपतसि ६-- दू० ४१४, ४११. भोग-प॰ २१३, भोमसि ह—दू• ४१२. ४१६. भोमिया<del>-्</del>रू० ६३. भोयदरात्र—नृ० ४७७, ४८०.

Ħ मंगदराय-प् २१६ मॅगरोषा—ए० ७७. मंगळ—द् ० ४४७. भंगखराय-द् • ३, ४४. मंगलगाव-द् ० २६०, २६२, २७४. 824, 880. संगद्धी-- १० २७६. ಕೆತ—₃ಂ ಅ. मंदलीक-- द० = १. २४१. २४१. २१६, ६२३, ४६६, ४६४, —(सडन)—प॰ २४६. -- जैतसीहोत-- द० ३३१. ----शव पहला—द० २**१**३. —श• वसरा—न• २४२, २४३, --रा॰ तीसरा--र॰ २४२, २४३. -- श॰ चीया-द॰ २१२. -- राव--इ० २४८, २१०, २११, द्रव, द्रम, द्रह. मंद्रलीकचरित--- हु० ४६०. मंध्रपाल--प॰ १६६ सभासिकत उमा पः-- ३६. 118. 20 205, 211. सक, राषा---१० ४७३. सकावर्थां—ट० ४३३, मकवासा—तृ० ४६०, ४६१, ४८२. मजाहिद्र्यां — प० १२४० द् । १०६. मसमराव-दृ० २६०, २६२, ३१२, 838.

सविभाग राजा-प॰ २५६ सत्तर-प० १७, सधनदेव गुजैर प्रतिहार सहाराजा-धिराज-प० २३२, ८० ४४, मधनसिंह-हे॰ "महणसिंह" । मध्रा---दः ३६४, ३८१, —राखा का---इ० ३४७, - शयमबेशस-द॰ ३८१. —हरावत—द्• देमा. मधुरादास-प॰ ६४. तू॰ २०, २२. सदनपार राजा-दिः ४८७. मदनसिंह-प॰ ६३, ह० २०, ६१, 30. 200. 821. मदना पचायत-प॰ १३१... सदनादित्य-प॰ १४. सहा ( साथा )-द ० १४६. मध्—प॰ २३१. मधुक्र साह-द् २११,२१२, ११६. सथकेटम-प॰ दे. सञ्चल रा॰--व व २१२. मञ्चर--प॰ २३१. मधुवनदास-द् ० २०. मधुसूदन भैवा-प॰ २१६. मनभालिया डोम--द् ० २३६, २३७. सन्हेंगदे सटिवाशी---द०२००. मनशम—द० १६⊏ मनरूप-द्०१७, १८, २१, ४१६. मनसुखदे—दू० २००. मनहरदास—इ० ४११, ४१६, ४१० सनाई--- दू० २४६.

मलवा---प० २१३

मनु—द् %. मने।हर-प॰ ६२, १४६, १७८, 140. 235. 225, 225. २१०. द० ३२०, ३२७, ३३%, 248. 202. 230. 298. ४२१, ४२८. मनेहरदास-प० १४८, १४६, १७६. 20 18. 20. 28. 28. 21. ४२, दे२२, दे३३, ३३१, ३४६, 268, 268, 209, 252, **814. ४२०, ४२६, ४३१.** 821. --- व्यत्तावत--- द्० २६१, ४१७ —हॅंपर—द० ३४**६**. -- कृ पावत-- दृ । ४१८. —पंगारेत-४० २३. —जे।धी--पव १३ ---राय---व ० ३३. —शवल—प॰ २४८. ब्॰ २१७, 141. 144. 140. 18¢. 180. 381. मस्य शह (सीर गाथरू)-प॰ ११६ 980. मरीचि-प॰ =१, २३१ हु० १, ३, —राया—द् ० ४७२.

मरू-द् ७ ४१, ४८४

मरोठ सरवभाई—द् ७३७.

मरूदेव—दू० ४१,

सलकी---द० २०२

मलसिपा-प० २२१ मलसिंह---प० ६७. मलिक श्रंपर-द० ४६३, ४६४. मजिक केसर-द० २६१, २६२० सनिक सान--प॰ १३०, १६२ मिलक येग-द १४६२ मलिक मीर-ए० १७४ मल्कचन्द राजा-द० २१३, ४८० मलेसी-दृ० ३, ४, ४, ६, ४६. —होडिया—द॰ १११, ११६. मिल्रार्जन-पर २००, २२१. मिलिनाय-प० १८४ द० १७. ७६ ---(माला राठाड)---प्र॰ ६व. २६व. **388.** —रावल—प० ३⊏३, २२६, २२४, २२४ द० द१, दद,३१०,३१४, 294, 290, सस्तीर्का—प०२६. सहंबराय-प० १८६ महंदञली—देश—''सुहस्मदधली'' सहदशय-प्र १०४, १७१, १८६ महकर्यां—दू∙ ३४, ४२८, ४२६ महद्-दू० २१६, महरासिह—प॰ १७, ७८, ८४, 923. —( मोइनसिंह )—पः १२०. महता-द० २७३, २७४

```
( 4 )
```

महताय---दः २०१. महस्तवनेय-पः २१६. मद्दपा ( महीवाख ) परमार—प• महस्वान (सहस्वान )--- १० ४१. ₹\$, २0, २¤, २६, १६६, महाराष्ट्र--- प० २४६. 101, 221. Co 10E. 148. महाज्ञोध-द० ४८६. 110, 111, 118, 118, महानेद्र—य० ⊏४. 114, 118, 220, 224, महानाख ( मैनाख )-ए० १६६. —केल्हायत—मृ €े३१४, महापतरा-प० ६४, ७३, १००, सहपाल्ड--प० २३१. 102, 146, 180, ga 10, महपा--- १३३ 14. 24, 2=, 22, 22, 224, महमंद काला--- १० ४६१, 252, 240, 942, महसुद्दीन चादिख-द० ४६०. महाबद्ध राष्ट्रा-- १० ४८६ महसूद, रिन्त्रज्ञी-प॰ ४६, ४० ११०, महामारत-प॰ १४. महामति--प॰ ह्र३. 211, 148, 220, 288. —गजनती—प॰ ३०१, २**१०**, सहायक-युव 10.1 ब्रुव, इ॰ २०१, २११, १४१, सहायस-द० ४८, 845, 885, 880. महारय--प॰ =४. —तुगळक—ह० ३३७. महाराज-प० २४४. —चेतहा—प० ३६७, २३४, २११. महासिंह-प॰ ६, ३४, ६६, १३६, दृ॰ २२८, २४८, २४६, २४२, 150, 100, 214, 20 17, ₹8, ₹4, ₹¤, 88, 88, \$ €¤, 821. ---माळ्बी सुळतान--प॰ ४८, ४१. देवेदा, १७१, —मानसि होत—द < ६ • ६. द ० ४४. —शह तीसरे--प∙ २१थ. महिक्यं-प० १७६, २४७, २४१, महमूदी ( तिका )-दू०,२१७, 242 सहिपा---दे०---"सहपे।" ₹४१, ४७०. महिपाल---द् ० ४४ महर--द् ० २९४. ---राखा--प० ३४४, द० ४८७ महरा--प॰ २४२ —साँसखे--प= २३८-महराज-पद २४९, २४२, २४३, महिपाखदेव--प॰ १८३, २१२, २४६. दृ १२. महरात--प॰ ८ २२४. दृ० ४७१.

```
( 00)
```

महिषि ड-४० २६२. महिमंडक्रवाक-दृ० ४६. महियद माना-दृ व ३३६. महिया भारतरेत-प॰ ६४. महिराज--प॰ २४०. महिराय--प० १२६. महिरावया—प० १७२, १७६, २४०० कु व व व है, व व ०, व व ०, व व ४, 114, 990. महीदराव—प॰ १२२.

महीदास-प• हरे. महीपाल--व∘ ३, २४३. —देव (रा० केवाट) बादव शजा— सांगविया—प० ७७, तृ० २७४, व् ० २१२, ४६०,

-( वेदराज )-प॰ २१४.

—दे॰ "सहपा परमार"। —( वितिपाल )—प० २६२.

महेंत-प० ३७, १८, १०४, २६२, 234. —वृसरा—वृ० १७

---राजा चीहान--प॰ २२०. महेंद्रपाल-ए॰ २३१. महेंद्रायुध—५० २३१.

महेरा-प॰ ६३, १४८, १४६, १७७, 104, 108, 140, 788, 741,

२१२, २१८. दू० ३२४, ३२७, इथ्हे, ४०८, ४१०, ४१६, ४२०,

—क्छावत सीलळा<del>—प</del>० २४४.

—कॅुपावत—दु∘े १**३**३.

महेशदास-प॰ १७७, द० १, ७, देवर, वेदेव,वेदे७, ६४०, दे६६, २०६. २८२, ३८६, ३६०,

४१६, ४२१, ४३२, ४७३, -- घाडा--प॰ १३, १२३, र॰

441, 80 t. -दुलपतीत-दु० ४१४.

—मतापसि होत-द् २०७. —शहेाद-पः १७६. —राव—प**०** १८२.

—सुरजनलेख राव—द् ० ६६४. मांगख-४० थ.

२७६, ३०४, ३८३. मांगलियायी--द् = = ४, = ६, मांगविये—हु० ३६४. मधिख-प॰ ३३,

मिंजा—प॰ ३३, ३६, मिडिया—प० ६६, १७४, १७६, २३४, २४७, २४८, २४३, २५०, व्

१३४. १३२, ३२७, ३६४, 802, 810, 81E, 818, 242.

-- 3\$5-40 10k. —क्षावत-पः १६६. तृः १३३,

१३१, १३६, ४०७, ४१७, धरदे, धर्य.

—्राया—दू० ७८, ३२१, ३२६. -राखावत-प्र १४८.

—रूखेचा सांखक्षा—द्० १६६.

भश्चिम सक्तायत—४० ६७ —सोवा—१० ०६, ०७, १२४. —हमीरेश्त-य॰ २**१**1. मोहरूप--ए० २३३ ४० ७. र्माहा-- १० २१, ३६, २४६, दृ० 320. —राया-प० २६६. —स्पायत—इ० १४७. महिायत-प० २१. मोधाता-प• =३ द• ३, ४=. साधद-प॰ २२. माछल-प॰ ६४ साओ हाडी-प॰ ११. सायक-उ० ६३. —सेवा राय-दृ • ३००. माग्रकवेथी भटियाणी-द॰ १००. मायाकराज-प० ३०२. मासक राय-प॰ १०४, १२० ११२, 103, 129, 124, 140, **980, 282, 241, 248.** --मोहिस, राया--द० ६६ मादहेचे बीहात-प० ४४, १०४, 219. मादवियावावी-द् • ३२२. माधव-प॰ १४६, १७१, २३२, २१०, २१६, द० २६. —ब्राह्मण्—प॰ २१३, २११, दू० ४७१, ४५३ माधवदास-प० १६७, १६८, २१२, द् o 12, 21, 22, 24, 24,

wa, aaa, aae, aac, asa, 301. 307. \$51. \$ = ¥. देहर. देहर. ४०२. ४०६, **૪૧૬, ૪૧**૧, ૪૨૧, ૪૨**૬**. 203. माधव द-प॰ २३२, २३३. माधवसि ह-४० ३१, १०२, १६४, २३२, २१२, ४० १३, २१, ३०, ४३, ३७६, ४१४, ४१६, ---कसुवाहा --- देदम, --- असर्वतसिंहोत-- प० १६७. --- भगवानदासेहत-क १६. -- TIG--- TO 700. —सिसोदिया—रा० ४७४. माधवसेन, राज्ञा-व ४००, १०६ साधवादिल-प॰ १९. साधी-दे "साधव"। —( महो )-प॰ २१**६** माध्यंदिनी शासा-पर १०४, २२६ मान खींबावत राव-इ॰ २४७, ३८०, ४२७. —चहवाया शवत-प॰ ३०. --ल्यावाया-प• १६४. ---सावलदासात चहवाया-प० १०. मानदेव--द० २ मानराम--द० ४४ मानसिंह—प॰ ६, ३४, ३४, ३६, €0, €₹, €€, €€, €9, €₹, १२४, १२१, १२६, १२७,१२८, 124, 180, 124, 144, 100,

२४४, २४४, २४८, २४६, २०

२३, ३४, ३६, ४०, ४३, १६६,
२८०, १३१, ३३७, ३६८,३०४,
३०६, ४०२, ४०८, ४०८,४८३,
४०४, ४८३,
सानसिंह, प्रत्यतमीत सेम्पिया—

प०, ६८.

—वस्तारा—४०६३, ६८, २३६,
२३७.

—कुँवर —प० १८६, —मांगा चांपावत का पुत्र-प०२४३, — साता—दू० ४६४, —तैंबर राजा—दू० १०, १६,४०६, ४८३,

—राय—प० ६३, ६२,३२०,३२७, १६३, १६२, १४४, १४३. —रायव्य—प० द्वह, ६०.

—रासा—प॰ ६१.

—साहायी—प० १२१. माना—प० ६६, १११, ११६, १११, १४७, १४८, १७८, १८३,२२६, २४८, २४६, २१२,२११,

२६०. रू० देश्च, दे६४, ६८।, देम्ह, देश, देश, ४३० ४१६, ४२१, ४२४, ४२२, ४०६, सामटिये चार्था—रू० २३० सादया चार्या—ए० १६६ सादयाधी—रू० ४.

सारवाद की क्यात—टू॰ ६६, ६० सार—प॰ २१६, २४८. —वाला जाम—टू॰ १०. साल—टू॰ २८७.

मास्या—पर १०४. मास्य पेषार—पूरु ४८२. मास्य रेणार—पर १६४, १६७, २३०, २४६. दूरु १०, ४६, १४८, १४४, १४७, १४८, १६१, १३६, १३९, १३९, १७६,

४६६, ४६७, ४४४, ४४०. —फवरावव—कू० ६० —ईवर—कू० १४६, १४२, १४३, १४४. — कूंबाला—प० १४३,

— ব্যাক শ্ব, হণ, ৭৬৪, ১৬৪, ২৮৪, ২২০, কুণ ১২, ১৪, ২৪, ১৬৬, ১৮৮, ১২৯, ১৮৪, ১২০, ১৪১,

बालदेव, शता--प॰ २३२. ---गरीष जीधवर छा--प॰ १८. 122. —रावळ—ऱ्० २६१, २६८, २६६, 210, 214, 227, 229, 381. W81. माल पंतार-प० २३६. माळा-प० १२२, १४६, ११०, १४१, २४६, २१७, दृ० ६६, us, ut, 58, \$20, \$24s 242. 252. 244, 802. ---चारिया चारग------- ३२४, 9 B E. —चींदा-प० १२०. —जी (महिनाय) शटीद्—प॰ 143, 222, 20 44, 02, 영호, 프로, 프트, 축천당. —जोधायत—द० ४३२. —देखराज का—दे ३४७. -राय-दृ० ७४, देशी. —रावज—दृ० ३०. -शक्तावत-पः ६७. —सोनगिरा—प० ४४० माली-प ६६ मायहण-प० २४६, दू० ।२६४, 210. मावल—द॰ २३७. माहप--प० १८, २०, ७८, ३७ —राजपूत-पण २२२.

माहित रावळ-प॰ ८१.

म।हिस्र--५० ७० माही-प• ७८. fail-ge 118. बिरबाधी- २० १७४, १०६, १४६. मिराते सिकंदरी-प॰ २६. ८६. मिलकेसर-दे०-"मजिक पेसा ।" मीखे-४० २७, १०४, १०४, ११४, To 82. मीर गामरू ( सम्मू शाह )-प॰ 124. 150. सीरावाई राहेाद--- १७ भुँगपाल हेमराबात चहवाय<del>—द</del>० ₹0, 18₹. सुजराज या थाकपतिराज दूसरा---प॰ 232. अंध-प॰ १६इ. ४० २६०. भृहंनुहोन चिरती एवाज्ञा-वृ० 10 मुद्द--वृत ११८, १४०, १७१ —धाघेखा—प॰ ४६ मर्कदरास-४० १६७, १६८, १७६, २११ वर १२, २१, ३१, ३४, 22.1320, 125, 220, 201, व्यथ, व्ह०, व्हद, ४०२, ४०६, 812, 814, 824, 821. — सिसोदिया--प ० १३१. मुक्दासँह-पण ६८, १७१, १०२. मुक्तपाल-द॰ ३ मुक्तमिख-द् १८. मुक्तिह ( भीक्त्रसिंह ) क् २१२, २१३

मुँबा—पः २४०, २४४, २४१.

मगलला-द् ३४७.

310

मुजफ्तरस्वी—प• १६३, २१३. द्र० मुँध राया-द् ० ४७२, 353. <del>--रावळ--द० २०१, ४३६.</del> मुजक्तरशाह गुजराती-प २६, मुखक-द्० धट. 84, 148, 164, 918, 980. मुखदेव---दृ०:३, ४४. द् ० १६, २४४, २४३. -दूसरा--द० ४०८. —तीसरा, सुसतान—रू॰ २४३. मृख पसाथ-- द् ० २८६, ४६८, मुद्दापर ( गदाधर )-प॰ २३२. मूहराज-पव २०१, २०२, २०३, सुदाप्तस्वी—दे०—"सुजक्तरखि"। २०४, २०१, २०६, २०७, सुवारकर्षा---द् ० ३५२, २१२, २१६, २२०, ह्० ४१, सुवारक साह—द्० ४६१. <del>१</del>न, २नन, २न्ह, १ह०, २११, सुराद्वयरा—५० ७६. २६२, २६३, २६४, २६६, मुशादास—द् ० ६८४. देशक, देशदे, देशक, श्र<sub>दे</sub>, <u>सुरारीदास—नू० २१.</u> ३८१, ३८२, ४३०, ४४०, सहब्दतर्खा—द् ० ४६४, 241, 252, 804. श्रुद्दरमद्---प॰ २१४, २१३, दू॰ —दूसरा—प० २२२. हू० ४४२. —बाग नाथेास—दू० ४०, १६५. 양무야. --- भवली--- दृ० ४३१. —स्तनसी—द्० २=१, २६०, —ल्बी—द्०३३८. २६२, २६४, २६८, ३००, सुहरमद्ञली (महंद्यली)-द् 406, 210, 214, 215, 325. देरेक, ४८२, सहस्मदली--प॰ २१३. —रावळ—द्० २११, २६१,२६६, गहम्मद तकी-प॰ ३०२. 850, 880. सहस्मद त्र--द् २४६. —सोखंकी राजा—प॰ १६४, २१२, मुहरमद मुराद-इ० २४. २३४. जू॰ १०, १२, १७, १८, सहस्मद्शाह तुगलक-प॰ २१३, υĘ1, दूर देशम, देशह, देरव, ४१०, सूखवा-दूर राह. 841. मूखा—रू• १४६, १४७, १६४, --- येगदा--प॰ २१४, \$58, 896, 888, 888, मुहत्रमद सुरताय-प॰ २१४. —शींवावत—्तृ• ३३४.

मली रायसञ्ज पैवार--द॰ १६२. मृत्य-दृ० १८१, १८६, १८७, 144, 148, 180, 788,

मृसारा-द्वि ४६६.

मृत (धोदा)—प० ११३, ११४०

मृदंगराय-इ. २००. सॅंडबराव—द् ७ ४६.

मेंघ-प॰ ३४, ७४, ७१. दू० ४७३. —रावत--५० ७३, ७१.

मेवनाद-प॰ ४०, ११, १२.

सेवमात्रा—२० १००.

मेघराज-प० १४७, २४८. हु० २०, 266. 284. 186, 808.

810, 821, 824, 822.

---वीरमदासात--दृ० देपा. —रावळ — ए० १६ द० ३४१.

मेधसिंह--प० ७३.

मेघा--प० १२४, १६६, १६४,२२७. दृ० १२१, १३२, १३३, १६८

—्गोगावत त्० ३४३ -मेघादित्य प॰- १४

—शहराजीत कुँबर-प० १६६.

मेइताराव-प॰ ६०.

मेद---प॰ ७.

- महेरा का--ड व ३४७. —राया का—द् ० ३४७

मेइतिये राजोड्--प॰ १६. तू॰ ११६, 811, 834.

--सि'घल--दृ० १३२

मेदारि राजा---द्र० ४८४.

मेवाल--द्र० ७८.

मेळव दे-दू॰ २१६, ३०६. मेखन (श• मदलीक का भाई)--व•

मेदनीपाख राजा--द् ० २१२,२१३. मेहपाट-प॰ १६.

मेर—प॰ २, ७, ८, १, १४, ५६६

मेश—प० २३, २४, २७, ==,१४०,

--वहवाय---प॰ द६, द७,

१६४, १७१, २४७, ट्र० ४१६.

₹0 ₹5. 100. ₹88 मेर, गुझर--प॰ २१६.

मेदा-प॰ २३७, दू० ४०६.

मेच-द० २११.

मेधा-प॰ १७३.

मेनका—६० ४४८,

-- मीयो--प० २७.

--वावा--पव ३०.

मेशदिख-प० 18. मेरतह-प॰ २०४, २२०, द०

241, 850.

२∤२. मेखा-प॰ २२७, २२१, २४=. तृ॰ ३२३, ४३1,

--अचलावत--द्० ४२०,

-वैरसि होत-दृ = ३२४.

—सेपटा—प॰ २२६, २२७. मेबिग-दृ० २४३.

मेव-प० ७. द् ११३.

मेवाइ की स्यात-दु । १०६.

मेइकरण शम—ऱ्० ६६४.

मेहर---प० ७, ८, मेहरा-प॰ ७, १२२, १४१, २४६. मेहराज—दे॰ "मेपराज" । मेहवचे-द् ३२०, ३३४, ४३७. मेद्दा-पः २३६, २३७, २४४, २६०. तृ० ४२८, मेहासल---प० १४४, २४६, २३२. दृष् ६२०, द्रवे, द्रवे, ४०६. —डगा का—द्० २८१. —वाह् —व् ३४३. —भाडी—दु० २१= मेंडाजखेात भाडी-इ॰ ३११. मेंब्र--दू० ३१६. मैगी-द् २३. मैत्रक--प॰ ७. मैनाख ( महानास )-प॰ १८६. मोकमसि ह—प॰ ६३. मोक्त, राया —प० १६, २१, २२, २४, २४, २६, ३२, ४३, ४७, 44, 48, 114, 144, 780. ₹0 17, 40, 64, 108,90£. 104, 200, 111, 112, 114, 112, 214, 214, 120, 188, 188, 288, में। इससिंह (रा॰ मुगत) दू॰ २११, २१२, २१३. मोरस-प॰ २३६.

मोटसिरा-प० ७७,

गोहसी-प॰ २३०.

मोटा—र ० ३०८, ३७१. मोटे राजा-दे - "वदयसि ह"। मोड्--वू॰ २४६, २४७. मोडा--द ० २२७. योतीराय-दू० २००, मोघक--प॰ २३०. मोह-प० ७७, २४२. हू० १००, 303. मोरी-इ॰ ४८१. —राज्य—प० ११ मोहकप्रसि'ह--ए० ६६, ६८. तू० 34, 94, 21, 22, 22, 24, **\$=, 824. 825, 820.** मोहन--- ए० ६७, ६६, ११६, ११४, १४६ ट्र २४, ३३०, ३३१, 병혹국. मोहनदास-प॰ ३६, १४०. तृ० 14, 12, 20, 21, RE, 20, देश, ४१, देदेव, देदण, ६४६, दे६४, ६६६, ३७७, ३,८२, देन्द, देन्द, **३३०, ३३६**, १व१, ४०३, ४०६, ४१०, ४१६, ४२०, ४३१, ४३६. —किरानदासीत—दू• ३४६. —राजावत—ऱ् ब ३२४. —राव--दृ० ३७६. मोहनराम—ह्० २०, ११. मोडनसिंह-प॰ ३१, १७, ६३, ०६, 207, 149. Eo 200.

मेहिनिया---दू० •३२५.

मोहदतरा-दे॰ ध्यहावतरािं । यवनाम्य-प॰ ६३, धशोधयल-पः १२०, २२१, २४१. मोहरीहास-ग॰ २४८. मोहसिंह-प• ६६ यरो।प्रदा--प० प्रथ. मोहिल-पर १६३, १३०, १६६, यशेशाच-प॰ १८३. क्योक्पर-पर २२१ १३१. दू० १६, १००, २०१, यरोवम-प॰ २२१, २४६. žcv. वाकृतसाँ—पू॰ ४६३, ४६४. —ईसरवास-द० ६०, १६६. यादव-प॰ म. १६३, २३१, द॰ --धाराम-प० १=६, १६०, द० 원본은, 영영상, 영영대, 영영은, 영**본**+, ... #21. BER. -तादे का शव-य॰ २१६. —राय—र्• ४⊏२. --पविद्यार--प० २२२. व्यधिव्हर--द॰ ४४६, ४४८, ४८८, —राजपूत—रू० ६. —राया—प० १६०. --संयन्--द्• ४४३. युवनाध्य---द् ० ४८. —शायी-पा २६, २१. दूव ६३, योगमाया--- २३० 24, 103. वेशगराज--- १६, १७, हु० ४०= मोहिले-प० १३०, १६३, १६७, याघेय-द् • ७१, ४४०, 142, 281, 40 41, 40, 101. 304. ₹43-40 E. मीज्ञहीन-इ. ४६०, रंगीवस्त--इ० २०१. मीद्द-प॰ २६. र्रवमाखा---द् १६६. मीर्थ-प॰ १४, २१४. रंगराय-प॰ २१. दू० १६६, २००, ब्हाळण--ए० ३०४. स्हासिंह-दे॰ "महासिंह"। ₹•1. रंगरेखा-दृष्ट २०० u रंगादेवी-दु० १६८. यदु—दु० २६१, ४४⊏. यद्वंशी-द्रः २११, ४४%. रंमावती-दु॰ ३३६. यमराज-द् ॰ ४६६. रतवा चारय-द० २४८. यसादित्य-प॰ ३४. रधु—प० मरे. दृ• २, ३, ४म. ययल—रू॰ ३७२. रधुनाय-प॰ ३४, ६३. दृ० २६, यवाति—रू० २१६, ४४८. 22, 24, 30, 34, 333, 334,

रयाधीर-चपाबीरीस स्रोतगरा-प 118, 180, 194, 141, 148, 3 44, 30%, 30%, 304, 380, 922. 802 803, 805, 80E, -वसवा-द् ११४, --रावत-द् ० ३६४. 420. 225. र्घनाय सादी--द॰ ३४३. —सरावत—द० ११६, रणमल-प॰ २३, २४, २४, २६, —राच—तः ३६६. ---सीहरू-भागोत---३० ३४७,३४०. २७. २८. २६. ६२. १०. दण रघुनाथसिंह—द॰ २४, ४४१, ४४२, #1. 40. 48. 48. 48. 48. 108. 858, 858. 30t. 10%, 300, 10H, रघुर्मशी-प० १७, २३२. 112. 112. 118. 11t. रधेाप--ड॰ ४. 114, 110, 115, 116, रजमाई-- द० ४, 122, 124, 184, 224 ... —बाधेसा—दू० ४७०, रजिया बेगम-प॰ १६१, वृ० ४६०. —माटी—दृ० २६०. रज्ञय-मृ० २६०. ---राव--प० २२, २४, २६, ३०. रजिल--प॰ २२६. ६१, १६७, १६६, १६६, तू रणप्रेष गंगावासीत सीवा--द 902. 902, 10=, 10€, 230. —সী—प॰ १११, ছৄ**৽ ২**१, ৪**९**২, 110, 131, 120, 124, 120,384, 148, 220,328. Ray. रखबीर राखा-द० ४७२, रगाजय---द० ४६. रवासिंह-प॰ १७,६७, १४१, १६०, रयाजीत-द् ०२३२. रचनीतसिंह महारायख-दृ० ४४२, दृ ३३. रणसिंह देव (राखंगदे)-प॰ २४1, 824. रतन--थ० १११. द० ३६७, ३६३, रणपीर--- १० २६, १४१, १४६, 140, 144, 144, 144, 344. रतनसी-प॰ १८, १६, २१, ३३, २४१, २४६. द् ६०, १०२, 111, 212, 226, 250, 221. \$2, 80, 8E, 20, 50, 0\$, —गामिया—द् २२१-₹E, 10E, 10€, 12₹, 18E, —चंद्रावत-प॰ १११,११६,११**३**. 124, 144, 101, 101, --धरणीधर--प० ११४. १७६, २३१, २४८, २४६.

२४१. २४२, २४४. द् ह, 11, 17, 18, 22, 24, 20, 44, 48, 44, 80, 149, 14E, 169, 184, 244, 246, २१२, २१४, २१६, ३०६, 198. 33E, 138. 380, ३४२, ३५३, ३७२, ३७४. tut. 210. 222 234. 880, 889, 889, 888. 202. रतनसी चलैराजीत-- प॰ 1६६ -वीहात-प० २०० द० ४८२. —शेखावस—ट० ४**१** रतनसात-द० ४१४. रतना—प॰ ४२. १२०. १०२. २१६. ₹१७, ₹१८, ₹० ₹१४, ₹**८%**, 280, 288, 828. —द्यावदास--द् • ३३३. —दासावत—द॰ ३३ —सीखरा-ए० ४४, ४५. रतन्—द्∘ २२४, २६४, २७०, RE1, R44, 212, 240. इत्ता-- ४० २४७ द० ३६४. ररनर्डेंबर रायी—द् २००, २०१. श्रमसिंह-दे०- "श्वतनसी" । —क्र्यंथलेत-प० ३७. ३० —दासावत—द०३०. —नायायत—प० ३७.

-- महारावल--- दृ० ४८३.

--रावा--प० २१, ४७, ४३,

+3, =4, 9o=, 990, 994. द्धः २६१, २६८, ३१०, स्वसि<sup>\*</sup>ह. राव —ए० ३७, ६०, १०१, 102, 142, 30 343. -- TIBH--- TO EC. ---राव राजा---प० १०२. <del>--</del>रावळ--प॰ १३, १८, ८४, 900. —हादा राव-प० १८८, २२०. रव्रसेन-- २० २१२, ४८३ रतादिल-दृ॰ ४७८, रतादेवी भटियाखी राखी--ह० ६६, 184. 238. रबावती—द० २००. रमावाई--इ॰ २४३. रबतली-द० ६७, रवाय---४० २६४, २६४, २६८ रसर्वड यीज-राजा--- दू० ४८६. रसाल, शबा-द् २६०, ४३६, 222 रहबर---प० २०१, द० ४८२ रहमछ शब—द्० ३२० राँदा-पाँदा---द० १४१. efqr--qe us. शकसिया-प० १०४, २४२. दू० 321. रासाइच-प० २०३, २०४, २०६, ₹00. रासायत-मृ० ५०, १२, १३, ₹ષ્ટ

राधय--पः १२४, १६६, २४६ कृः सञ्च प्रतापसङ्का इतिहास--पः ३२७, ४३३ nà. राज्ञ-प्रशस्त्रि—प॰ १६, ६६, --पासेशा-इ० १६१. राध्यदास-पर १४७, १४६, १७६, राजवाई---४० ६६, १६२, राञ्चीज-प॰ २१६, द॰ ४७म. २३२, २१% ४० २०, २१, २३, राज्यसती--प॰ ११६. ११, ३०, ४२, ४३, 188, 21 oP-fare Ets ६३०, ६६६, ६७४, ६८२, राज्योधर कवि-प॰ २३२. \$22, 344, vol. 892, राजसिंह--प॰ ३४, ३६, ६६, ७६, #\$1. 844. 833. 848. —दंगारेल-८० २४. 322, 324, 320, 184, —जागायत देव**डा**—प० १३७ 988, 140, 148, 14¢, --- नाधावत--- प्र० २२०. 101, 104, 280, 284, -- विद्रलदासीत-- १० २२. २१६. इ० २२, २३, २८, ६०, 21. 24. 28. 144. 220. राधवदेव--पः २४, २६, ३०, ३२, 192, 189, 60 802. ३३७, ३६६, ३७६, १८२, 380. 388. Wat. 814. शघवराज-ए० २२६ ८१६, ४२५, ४३१, ४३%, राज-प॰ २०३, २०२, १०३ द० 886. 845 Bac. राज ( राजि )—दै०—"मूजराव"। --श्चारोत-द् ० २४. राज्ञज्ञदरी-प॰ ६४. —लींबायत –क॰ ४३= राजकळ--च० ३० — असर्वतसि होत-प॰ १६७ राजदिया—द० २८१. —हे शया—पः २४३. राज्ञणोत--इ॰ ४. — भगवानदासेत —कु० ३४३ --भैरवदासोत-प• **१**६ शाजदेव---प० २४७, द० ३, ४, ४६. राजधर-प० १५४, १६५, १६६, —महाराज-द० १६४, २०१. २४७, २४८, २१३, २१७, द् —महाराज कुमार---इ०, ३४२ 377, 373, 837, 830, 807, —महाराखा, दूसरे—प**०** १६. —राजा—द्० १२, २०६, ४८६. राजपाल-प॰ २३१, २३२, २३१, —सामाा—प० २१, ७६, ७०. १३७, २४४ दू० १, ३, २६२, ३१२, ३१४, ४३७ इक, २४०, २४४, २४४, २४६. शनसिंह, राव-प॰ १२३, १३४, सर्वगरेव-प॰ २४१, २४२. हू० 124, 124, 124, 124, 124, 125, ₹₹, **₹**₹, ₹₽, ₹७, ₹**□**, ₹**₹**, —शक्तावत—प॰ ह= 100, 101, 250 राजस्थान का इतिहास—दे: —"टाइ राणा—प: १७, १११, १६६, १४१, राजस्थान" । 104, 150, 140, 284, राजस्यान रानाकर-प॰ १६, ७०. २४७, २० ३०७, ३८२, १६६, राज्ञदंस--प० ३४. ४०४, ४११, ४१४, ४१७, राज्ञा---ए० २२६, २४१, ८० १६८, 860, 808, 823, २०१, २०६, ३२६, ३३०, ३८७, —ग्रम्थराजीत-४० ४६. -- मोंबावत बीहान-प॰ १७४. ४००, ४३६, ४७२ —बरर्जागोत चौहान—हू॰ १६५. राजादित्य-द ० ४७७, राजावत-प्र १०४. द० ७. —रामावत—र• ४**०**६ —रायपास्रोत—१० ३=३ राजी--- २१६. ट्॰ ४१४. राहासया-रे •--- "राष्ट्रस्येना"। —सोवा—१० २१४, १० १७६. राठी---१० ६८, ८६. 953. हाडीड-प० २७. ४७, २०. १८. रायादत-प॰ ७. द॰ ४ ES. 151. 181. 149. राखीवाई--- १० ३३४. 184, 188, 282. 20 28. रायो-दः ३७२, ३७१, राध-र॰ २१४. 20, 25, 58, 52, 68, 58, £8, 100, 209, 10E, 128, राम-प॰ ११६, १४६, १७१, १७३, १०८, २२८, २११, 120, 144, 104, 454, इरम, देश्य, देवर, देवर, २१९. द. २१, २८, ६०, ३२१, ३२२, ३२७, ६२८, ¥44. 851. राजधरे दासामी--इ० ४११. राडचरे रावत-द॰ ३३१-838 —कुम्मा सेंसड्।—प॰ २१८. राय-पा १५४, १६२, १६१, दुः —देवीदास का<del>—द</del> १२०. IDE. —भोजराजीत—दृ० ३७⊏ —रयासीहात—य॰ ११३. राष्ट्रियी राषी-४० १२१ - श्विम होत-ए० १३४.

—हायां—र• १७२

रायक राय--- ३.

राम, राजा-द ०२१३. --हादा--प० १०४. रामकर्णा, कला-द ३४%, रामकुँवर--व • ३०, १६६. रामक्रमार रावर--द० ११६. रामधंद ( भवतार )-दु॰ ४. रामचेह-प० ६२, ६७, ८३, ३१४, ११६, १६४, २१६, २२२. दू०

7. V. 14. 71. 27. 72. २६, २६, ३०, ४०, ४२, ४८, 128. 128. 222. EES. 114, 15m, 166, 197, ३७४. ३६०. ३६४, ४०२, ४१०, ४१६, ४३६, ४१२. --- \$ **दा--**- 70 152, 158.

—गोपाद्यस्थात-दः ३४६. --- जगसाथात-५० १०१, १०३, ---राना वघेला-- ए० २१६, २१७.

Go BEE. ---रावल---- इवे६, ३४७, देशम, देरेण, ४३१, ४४९. रामचंद्रसि'डेरत-भाटी-इ॰ ३४६. रामजात-दुः २०३

21HZ-40 991. रामदास --प० १४८, २४१, २४१, २४६, २४६, २६०. ट्० २, ७, 10, 14, 24, 20, 328, 115. 109, 157, 290.

४१६, ४२६, ४२६, ४३६. ---जवायत---द० ३८.

रामदास, दरबारी-व • १. —मावहस्य—द् ० ३६०.

—रामा<del>—</del>द० १२.

—बाढीह-प० २६०, द० ४३४. रामदेव-पव १६०, १६७, २४३,

288. रामभद्र-- ४० २११. रामस्तन-ह्० ३७.

रामराय, राजा-द० ४४०,

रामवरी--व० २००. रामसाह-दू• १६, ४१.

रामसहाय-दृ० 11. रामसि ह-प॰ १४, १६, ४२, ६२,

110, 120, 180, 185, 164, 104. २६८. २४६. २१. २१७, २१६, २१६ हुव ७, ६, 11, 18, 15, 14, 21, 28, 로드, 혹속, 망족, 당망, 당본, 역독목, प्रदेश, वेरण, देवेव, वेरेपे,

देश्र, देश्य, देश्य, देश्य, 2+0, 25m, 268, 200. Que, 480, 489, 484, 202, 208, 20E, 208,

821, 821, 821, 822, 843,1844.

-- धर्मसेनेशत-- प० ६६. --व्यास-वृ ११, ३१.

---धंगारेत सीसेरदिया रायत---

**∀o &o.** 

—जगसाल—कृ ६ ३,३२.

राप्तसिंह, घाधेला—प॰ १९७. रायघणिये--द० २११. २२१. —भारी पंचायधोत—३० ३४८. शवचन्छ---ए० २२३. रायपाल-प० २३६, २४३, २४१, 320. -- राजा--- द० २१२, २१३. २४६, ८० ४६, ६६, १६१, ---राठाँह---प॰ इह. 252, 359. --सांचला--र• 18¢. —गावत—70 **३०.** रायव---१० २१७, —गवद्य—ग**० ट**⊁ रायमाणी हाहा-प० १०३. रामा--प० ६६, १४६, १≠₹, १७७. 148, 385, 380, 381, रायमळ-प० १६, ३६, ४०, ४१, २४२. हर १००, १३१, १७४, चक्, ११६, १७≈, १४६, १२७ 2=4, 244, 20+, 221. 144, 140, 150, 210, —शीवावन नेवडा—प० १२६, १२७. २४६, २४७, २४०, २४२, —भेरवदासीत देवडा-प॰ ३३७, 국본은, 주 = 독근, 도양, 9명원. 191, 198, 195, 205. 135. रामादित्य-प॰ १४. ३२०, ३२४, ३६२, ३६४, 244, 207, 208, 221 रामा नायू-द् । ४३२. \$24, 210, 216, 229. शमानुजी मत -- रू० ३१. रामावर-प० २२% 203. -धचलावत-दृ० ४२०. रामीवाई--द० ११२. राम्---द् ३६६, -क्षवाहा-तः २०७. —सीवी—य• 11°. रामोत-पर १०४. रायर्टेवरी--र॰ १८०. —इदावत—द**०** १५३ —धगराजीत-नृ १०१. शामकर्ण-४० ३६१, ३७१ -- मात्राम-र• ११४. रायवेंबर-इ॰ ३०, ३३. —प्रारदेशेत-३० २०७. शयकुमारी-ह• १२, १४-—मॅइसा—इ० ३४४. रावचंद--प॰ १००, १११- दृः राष्ट्रा---ए० २१, ४१, ४२, ४२, 33 22, 22, 24, 42, 100 रायधण-- १० २११, २१६. २११, २१७, २११, २११. 220, 282, 280, 800 रायधदी घेाया ठाक्कर—द् ७ २१४ ---शय-प• १००.

रावसिंह, पैवार-द॰ ४६२. रायमस रामा—५० ४१. —माटी—द् ६ ३४७. --शिला का प्रश्च-प० १००. ---रोखावत---द० ३१. -- गाजा--प० ६२, ७३, १३१, ---सोलंकी--प० २१७. २४४. ८० २४, १६२, १६६, रायमलोत--व्० १६४. २०१. वृद्द, १७४, वृत्त्र, रायसल-प॰ १८८, २४८, दृ० ११, BEO. BEO. 영숙일. २७. ३३, ३१. ३१. १११, --राय--प॰ ६४, १२७, १३२, 144. 140. 141. 400. १वेब. १३४. १४७. दः BEB. 305. --- ताखावत--- दृ० २२८. --- कसवासी--- ह० २०७, ---खीची--प॰ १८८ -सीसोदिया-प॰ ३, १६४. रायसी राया:--प० २३६ २४५. --- टासावत--- **८० २**६, रायक्षेत्रवाले--व॰ ६. -- HIMT-- 40 937. -शिखावत-द॰ ३१७. रावादास-द् ० २= —सञावत—ह० ३४. शतस—दव ६. राखयोत कछवाहा-द॰ ६. शयसिंड—प॰ ६०, ६६, ६४, ₹₽. १**३३, १३**₽, १७६, १७=, राव--प॰ १६१. व्• ४०३, ४७० रावजी-दु॰ २२७. 188, 107, 10%, 180, रावख-प॰ ३, १६६. विदेस. २४१. वर्ष्ट, वर्ष्ट्र, रावत-प० ७, ७४, १४६, १४८, २१७, २१६ द् ०२६, ३०, on, ot, 14n, 14t, 27n, 188, 108, 20 354, **222, 252, 202, 285.** --देवदा--प० १२८, १३०. ४०२, ४०४, ४२३, ४२८, रावतसिंह-प॰ ३३, ६4, रावळ—प० १७, ११४, १६४, १८३, ४३१, ४३२, ४३७, ४१७, १व्यक्ष, २२१. बू॰ १११, २२१, ४६३, ४६४, ४६१, ७६६, 222, 222, 224, 220, प्रव, प्रूट, ४७१, ४७४, 22m, 224, 22m, 424. -- प्राचेराज का---प० १२३, १२४. 332, 348, 200, 820, —चंद्रसेनेात, सव-दू॰ ४१३, 833. 888.

—**দ্যাতা**—হু॰ ধ**ং**ই, ४७०.

—गोहिलेकि समितनि—र्० ४११.

रावल, जाम-द्र २२०, २४०, रियमचे।त-द = ५०. रिखसि ह राजा---द्र० ४८६. 244, 849. रिप, राजा-द् ॰ ४८४ —साट-प० २१०. —राणा—२० २२१, २१६, २१६. रुक्नुहीव-दे० ४६०, राष्ट्रकृट दश---द० ४३३, रुसमागद-प० १००. ४० २००. राष्ट्रयेना देवी (शठासख)-प॰ रक्मावती--- १४. दचिर-- ३० २४६. 7, 18, 14, Ro. रासमारा-प० २२०, द० २२६, रुग्रह—२०११. दवक्राय--- रू॰ २. REs. रुयोचा सांखडे--प॰ २३४, २४३. रासलदेवी--प० १६६. रासा—ह. ३६३, ३**४६, ४**३६, रुटेख तंबर राजा-ए० १६८. दर्-द० ३०, ३१. 815, 824, 822. रदक्ती-४० ३०० रासिरंग ड गरसिडेग्स-१० ३४६. रददास मूचा चारण-प॰ ८३, ८६. रामी रावल-ए० मध् रद्रपाल-प॰ =१, २३०. शहंद--इ० २७६, ४३६. रुत्रमास-ए० २१२-शहबिये भाटी--वः २७६. दृदसिंड-ना० ६१, ६२. हु० २००. राहप---प∙ 1⊏, ३३, २०, २३, दरक-दृ॰ ४, ४८. २२, ७८, ८४, ३७. रुमा-ए० २०१. राहिय—द० २११. राही-इ० २०१. सदा-प॰ १४७, १४८, १७१. दू० रिम्ह शाला--- इ० ४३६, ४४३ 20. 185 रूपवली—ट॰ २००. रिद्रमस-दृ० ४६. रिकचवळ-१० १११, २६२. स्पचद-प॰ 10, 12, २३. रूपजी-प॰ ४. रियामस-पः १२१, १४७, १७०, २४६, २४७, १० दे२२, दे१दे, रपदा राया---दृ० ३१३ रूपदे पिद्वार राषा-दू . ११६. 210, 242, 248, 80E. —क्षेत्रयोत—पू• १६०. रूपनारायण - १० ४६. —मीवायन—३३**१**० रूरमंत्ररी-ह० १४३. -- tra--- 70 141, 200, 241, रूपरेगा-१० २००.

848.

र प्राप्त--ए० ३१, ६२, ६८, १००,

115, 125, २३5, २१1, ४० 국도, 월0, 월3, 왕3, 188. Roo. Rom, R18. 220, 229, 222, 288. \$59, \$52, 802, 802. 990. 914. एश्व. ४२०, ४३१, ४३७, ४२१, ४२६. रूपसी, वैरासी--तः ३१. २६. --- भाटी--- इ० ३२२. —राया--द् ० २१६, ३१४. रूपशीद्वीत, सादी-च्ह्० ४३१. स्या-पा १४६, २१२, द् ० ६६१. रूपाष---प० २३०. रूपावत--- उ० ४३२. रेबा--ट० १४१, १४६ रेबकाशीन-व ॰ ३ रेजदास-द० ११%. रेपारी-ए० १७२, १७४, २४४, २६४, २६३ रे।सिया-पः १०४. रोहियी-प॰ २४४

रे।दितास-प॰ म३. दू॰ २, ४, ४म राहेब्रे--प॰ ४. ल छदरा--प॰ १८३, २२३, २१०, उक्ष्मीनासपण्-दू० ४३७.

२१२. द्∘ ४२१. —मुँद्दता—दू∘ २१८.

लदसिंह (लायाती) - ए० १६. खरामण-दे - "लहमण्"। २३, २०६.

स्वरूमण, राव—दे॰ "आसा राव" ।

**ळ**क्ष्मण नारायखदासेत रा०---द० 830. रुहमस्राव, सादावत-प० ४६.

-(ISI--3'0 88. -रावख-द् े२६१, ३२०,३२२,

223. —सामावत—प० १६३. —सैामित्री—प∘ २२**८**.

खक्ष्मखदेव, शवल-द० ४४१, ब्रह्मबासि इ--प॰ द१, र॰ ६६ बाइमणसेन---प० १६०, २१४, ४०

**६६, १६४, २८६, २८४, २८४,** २८६, ३४८, ४४०, ४८८, ळक्ष्मदेव---प० २४६.

स्ट्रमसि ड---डे॰ -- "लाया शया"। सक्सी (मृसिं)-प॰ २१३ —शनी-पा १०१, २४१, द्

१२७ १३म, १६६, २४म. \$E0. 3E1 बहमीदास-ए० १०३, १७७, १७३. 150. 40 342, 344, 409, ३७४ ३७६, ३१५, ४००,

809, 802, 818, 818, 220, 222, 242, 244, खरायसेन-दे॰ "सदमयसेन"। बस्यघीर—रूॄ० ४३६, ४५६.

खसमसी—य∘ २१, २२, १०**६**,

100. To ₹=₹, ₹₹o.

खरामधी शवत-प= २३६ खनमारेवी मटिवायी--वृ= ३६६. स्रग्रमीदास—दे॰ "खड्मीदास" । खारतेम--पः २३१. बागा--ए० १२१. द० ४२०. साराइ---१० ३५२. स्तारय---१० ६६, १६५. खप्तमृखदेय—प॰ २३२. र॰ ४०६. व्यपाद राजा—रू॰ ४८७, खमायती ( संज्ञानी )--- १२२. खतीफर्यां—व• २१४. स्वितविमहराम नारक--प॰ १६६, लक्षानाम—प० ४३. स्वंगर्चेपर--र्• १३३. स्व—र्∘ ४, सपय-पः १६८. ल्ह्या—इ० ३१२. खाँग--दः ४६८. स्रोगल-दांगल-१० ४३ लीचा—प॰ २१३. खॉप--ह० २७०. सारत्य ( सहमय ) सव-पः १०२, 204, 104, 114, 170. 122, 182, 122, 158, 144, 161, 128, 124, 14=, 727, 228, 40 3, 8, €, २4६, **३२०, ३२२, ३२३,** ३१४ ३६४, ४१६, ४२१. ४३७.

सागवती-१० १, ४१६. -क्शमचंद-दू व ३०२. सागा-पः २१, १००, १००, 202. 202. 202. 200. 20 42, 41, 48, 45, 234, 224. 220. 222. 222. 22v, 22t, 221, -920. २३८, २४१, २४६, ३६८, Red. —स्रमावत-- द० २२६, -- पारेचा--प॰ २०२, तृ० ४६१. —धाम—र्० २२१, २२८. —श्री—दे • — "बचिम 'ह" । --- द्वितीय---द्व २३८. —क्रसायी--- २०१, २००, ४० ११, १८, २३१, २४४, २४१. —( सहसमि'ड ) शया—प॰ १८. 21. 22. 28. 24. 24. 82. to, दृ० ६०, ११, १०४. -- TIEI-TO 88, 122, 124, 128, 182, 186, 210, 20 २२७, २४७ खाय-दे० हरू" बार्ज या छहमी ईदी--द् ० १६६. -देवडी-र. ३२०, ३२१, ३२२. खादर--१० २२२, २२३. ज्ञाहरती—ए० ३४, ६४, ६७. दू० २२. २६. ३१. ३१. ३६. ३६. ३०१, ३६१, ४०६, ४१६, ४२८, ४३१, ४३३, ४३६, ४१३.

स्रार्जी भरियाणी--द॰ £0, 185. लाघा--प॰ १४०. लाम--द० २४८ बायाहास् रामा-द० ४३८. बाडचंद--व् ३३१. लाखा रंग-द० ३. खाल लरहर--- ४०, ४१, ४३, सालसि'ह--प॰ २२, १६६, ३७०. 50 821. 822 -- दसरा--प० १६६, १७० साद्धा-प० ११२, १६४, २४२, २४६. ट्० २०, १६६. —नरूदा राव—इ० ३३. —चारण—द्० २०७, —रायी मांगविषायी—द॰ ==», 186. — मेखावद—रू० ४०१० —राव—द्०२७, ६१, ३२. --सहायी--इ० ४०१, ४०३. जिसार सर्मा—पः 13. खीलादेवी—प॰ २०४. दू॰ ३२१. लीकामाधव, शजा--द० ४८६.

सुदा-ए० ३६४.

लुल्लर—प० २२१, २३०.

खुँबा--वृ•ाध्य, १४३

₹¥1, ₹84. दृ० €0.

र्वोभा—प॰ १२१, १२३, १४७, ल्याधरण--प० १३३, १६४. दू० ३१, १८८, ३२४, ३२८, ३२६,

—शैवसीहात-द्• ३३२. —थीकावत—द • ३२७. ---राव--प॰ ६१. द० ६, ११ २४, ३३, १६६, २०७, ३२८ देवर, ४१४. —रायज्ञ—रू० २६१, \$32, \$60, 889. ल्खग-दृ० ३११, ३१२. ल्य राव--४० २८६, लुखा-प॰ ३६, ६१, १२१, १२२, 121, 192, 190, 195, 150, 198, 150, 288, 288. २४४, २४०, २४२, २४४, द्० ₹o, 124, 254, 259, 8=3 ४०२, ४७३, लखोत-दृ० १६४. लुलेश्य-प॰ २२१. क्षेत्रशर्म-प० १३. बोदचद्-दृ॰ ४८८. खोदी-इ॰ २१४. खेाचा-पर १०१. कोधे राजपूत--प० २१६. खेखा-प॰ १२४, १११, १६३, ३०८. दू० ११४. बोहर-प॰ ११४, ११०. बोहरवाची हाड़ा-प॰ ११२. सेहादट-दृ० ४१४. लीमस्य—ए० स्थ

352. 830. 8k2.

लख, करमसी—द् ० ३२६,

व बह्नम, राव-पः २१६. वश भास्कर---प॰ 102, 108, वर्वसराज--प॰ २२०. ११०, १२०, २२६, २३०, वल्लभराम (बल्लाम)-- ८० १६८. यहत्वमी मत-द० १४. २३२. २३३. वल्लास राजा--प० २११, दृ० ५१०. व शीदास-द = २१ वशिष्ठ-प० १११, १११, २२६. बक्षाय बायरी-र ० ४१० वसना--प॰ २४६ बज--व २२३ वज्रद ( बैरीसि इ दूसरा )-प॰ वसदान राजा--- २० ४६३ वसुदेव--दू० २४६, २६४, वस्तुपाल--दः ३ वज्रदासा—र्• ३, ४, ४४, ४४. वह ( वहीं )-- ३० ४३, वस्रधा—प• हाहे. वहिया-प० २३०. वद्यधाम-४० २० षञ्जनाभ-प॰ द्रदे. हू॰ ४८, २१६, वहैल-ए० २०१. वाँगळ-रुगिल---द्० ४३ २६२. थाक्पतिराज-१० १०४,१६६, १६६, धन्सगीत-प १०४. वासराज-प॰ १६८, २३१. दृ० 244, 246 वाश्यशर्मा-प॰ १३. २७१. वाग्मह या बाहदुरेव-प० १६०, वस्तवृद्ध --- द० ४१ द्याच-ए० २१३ वद्रीय-र॰ २ वनमाती—दु० २०० वादेळ भाष—र्॰ २२४ वमराज चायदा—टू॰ ४७६, ४७०, षाख राखा वरजीगोद--२० ६४. वायरामां-प॰ १३. 80E, 8E0, 8E3 वनशर्मा—प॰ ३४ बारल-प॰ २३० दू० ४८१. धरसि इदेव- दे०- "वीरसि इदेव वाद्यग--ए० २०१, २१६, वेंदेखा"। वासनपुत्र-प० १०४ वरही---रू॰ ३. वाधा-प॰ १३६ दृः ३२. बराह ( मदिर )-प॰ ६३ --ऐमल---द० २२॥ यरिहाहा शत्रपून—द्∘े२६३, २६७, वाल्डसार्थय-प॰ १६० २६७, २६६, २६६, २७०. वासख-रू० ४१, १६८ पर्ननेजस राजा—१० ४८४ वासदेव-प० १६८

बास्त शर्मा-प+ १३. वाहनीयत-त १६. विधेळा--द० २११० वि<sup>\*</sup>धावमे—प० २१६. वि'श्ववासिनी वेदी-द० २ ११० वि'ध्येल-द० २१०. विक्रचि—इ० धन, विकाय-प० हरे. विक्रम---उ० ४०६, ४८७, --संवत--द० ४४१. विक्रमचंद्र शजा-द्र ४८७. विक्रमचरित्र -प॰ २३१. विक्रमपास, राजा-इ० ४८७, विक्रमसिंह--य० १०, २२१, २१६-—( श्रोप्रेज ) राजा--प॰ ७मः —सीहड (बिकमसी)—द० २मधः विक्रमाजीत, राजा-इ॰ 212, 238. विक्रमादिल-प० ३४, ३३, ३७,

um, 20, 42, 42, 105, 104, 239. 20 99, 956, **150, 352, 252,** 204, ४७६, ४८३. —मासदेवीत, राव-न् ३३४. —राजा—प० २१६, २१६, दृ०

11, 884, 820, -- (IUII-- To 21, 23, 48, 22, 332. विद्यमापत काला-प॰ ३२, दृ०

121. 35

विकसाज-दृ० २. विग्रहपास-प० १०४. विष्रहराज (बोसलदेव तीसरा)--प॰

985, 988. विचार-श्रेणी--ए० २२०, विजय-प्रव हरे, द्र ४६, विशयकमारी-द० १४१. विज्ञयचंद्र-दृ० ४१.

विकयमित्य--प० =४. विजयनिधि-प॰ दरे. विशयपान-१० 18. विजयपास-प० १०४, २६२, स्० चर, ६६, १६२, २४२, ४४६,

विजयमञ्ज राजा---इ० ४८६. विज्ञपस्य-प॰ मध. विजयराज-पः १७२, २४६. दः qu, 18%.

—लीजा, सवज्ञ—ए० १२३. तू० २६०, २६२, २६३, २७४, २७६, २०७, ३३२, ३३३, ३३४, धर्म, धर्द, ४४०, ४४६, --राशा--द् ० ४०५,

यिजवराम-प॰ १८, ११, १४, ३७, ४२, १६७, १६८, दृ 5, 880. -(बीझा) ए० ६७, विजयराय राजा-दृ ० ४४६.

विजय शर्मा--प॰ १३. तिजयसि E-प= १७, १६४, १७३,

दः ३४, ३८, ४०, ४३७, ¥¥8. विजयसि ह—श्राव्हगीश चीहान— पक १७२, १७३, — महाराजा---व० १६७, ३१२. —महारावळ--प॰ द१. —शव—उ० ४३६. विजयसेन-द० ४८८, धिज्ञवादिस्य-व० ३०, ३३, १४. ° विजराम—दृ• ४५. विजी-द० २०१. वित्यक--द् ७ ४६. विद्याचा--प० १६८. विद्याबर देव-प॰ १३१. विद्या, राजा-द् श्रमर. विनयक्रमारी-द् ० ३११. विमायकपाख-- ५० २३%. विमलशाह पेरडवार-४० २२१, विमलादे शनी-द् ७ ७१, २६८, 112, 118, 120 विशास शर्मा-प० १३ विराट शर्मा -प॰ १३ विल्लन, प्रोफेसर—दू॰ २४१.

विलापनस---प॰ = %.

विवस्वत-द॰ ४

विध्व-दृ० २,

विवस्तान-दूर ४. विश्वनसिंह--ट्र॰ ३६०.

विश्वगंध—द् • ४८. विध्वजित्--प॰ ८४.

विश्ववसु--प॰ ८३ विस्वशर्मा—पर १३ विष्वसह---द ७ ४८. विश्वसाह (विश्वस्तक)—दः 22 विश्वसेन-दृ ० २. विम्बस्तक (विम्बसाह्न )—१० ४६. विश्वामित्र-ह॰ ४४८. विष्यु-ए० १६६. -( विसना )-दू॰ ३१३. विष्यदास (विसनदास)-दू 9=2, 1=3, 1=£, 28=, वीर-- दृ० ४३. वीरचरित-द॰ ४ यीरदास-प॰ २४=, ३२१, ३२६, 230, 233, 827. वीरधन, राजा--वृ० १८६. वीश्चयव चारच-दू॰ २५४. 286, 881. --खामदिवा--द्• २१३. वीरनारायच पॅवार-प॰ १४१, १६०, 163 go 250. वीरप्ररी राखी-प॰ १४१. वीरमद्र-प॰ ११६. वीरमाथ-ए० १६६, १००, २१६. द्र० ३२, ३८, ४३, ४१४. वीरम—प॰ २१, १६०, १६२, 105, 150, 224, 280, २४१, २४**६, २**११, २१७,

२५६, २६०, द० रम,६म, ७९, वीहसि ह जेधावत—द० १४२, ४म०. ۲٤, ۲8, ۲۲, ۲٤,1٤°, ۱٤٤, 140, 121, 278,808, बीरमदे-प० ११०, २३६, २४७, २४१, २४२, २५३, क्० २७६, 354. 209. 356. 894. ४१३. ४=०. —रामायत्र-द्वाः ४००, ४०२. —सोनगरा—ह० ४=३. वीरमदेव--ए० ६३, ६४, ६६, ७३, 142, 161, 162, 162, 158, 152, 154, 212, २१७. हु । ४१, ६७, १४४, बीवर-इ० २. 188, 185, 188, 188, 148. 144. 148. 169. 184, 221, 268, —क्षेंबर--प॰ ३६२ दू० २८४. —कान्हददेव का पुरा—प० ११४ —गसर्वधसिंदेश्त-४० १६७. —र्दावत—रू• १**१**३. —्राव-कृ० सक, ३४१, ३४६, 180, 122, 144. —सवासावत—दृ० ६२. --सीइइ---पू॰ ११६. यीर विक्रमोदित्य-४० २३२. धीरशसर्--४० १३. वीरसूर-प० ⊏३. यीरसिंद (दिएखो का)—दू**ः ४**८३. —( पाटमा का ) त्० ४००. --(दुर्समराज सीलरा) प॰ १३६,

—राख--द् ० ४७२. —शवस—प० १६, ८४, ८४, वीरसिंहडेव वेंदेला-ए० १३४ 128. 188. 218. 20 W. ₹Ł. २१०, २१1. २१६, २१४. ३२२. ३६१. ३६४, ४०८, वश्य, स्ट्री. वीरसेन---प० दश. दूक ४८१. वीरा-कृ १४८, ४१२. वीर्यपाल-इ० ४८७. वीर्यशम-प० १३६. धृंदायम — दू० २१. वृक—रू• ४५. वेतरामां--प० 1%. वेवा-प० २४७, २१= हू० ३७१, 358. वेखादित्य-प॰ १४ थेखीदास-प॰ २४, २४८, तू॰ १३, 34, 29, 24, 82, 218. देवे₹, देवद, देवद, दवध, 280. 287, 802, 810. 814, 821, 822. -प्रचमलेख-रू० ४२०. --भाग्--दृ० ३८८० वेजीवाल महकी-दूर २०१, वेलु--ए० ८३. घेदशर्मा—प• १३. घेसावस-प० १७०.

```
( १०० )
```

वैशा राजा-द० ३. क्० १२, १३, २०, २१, २१, वैश्वताथ--- प० २००. २६, २६, ३३, ३४, ३६, २१३, वंदल-ए० ६३, १६६. 274, 230, 268, 809, वेहद्र भाज--र० ३. ४०२, ४३७, ४७३. शक्तिस होत खेतसीहोत-द ० ३४०. स्याद्यदेव---प० २३६ —सव—इ० ३३६ स्याग्रमुख-द् ० ४७६ राप्र<sup>\*</sup>जय-दृ० ४८५ व्यवस्थारी, शनी-द० २०१. राज्ञह—३० ४८६ ब्रहत-उ० ध्रम शत्रजीत-द् २१२, ग्रम्साल-१० ११, ६६, ७६, १०२, शहर-प० १७२, १७७, २१२, २१म, २६०, ट्र० १२७, १३०, १७० दर १३, २००, १६६, 144, 812, 813, 825 देहर, ४७३, १७**१**, —सि धावत्त—रु० ३३३ शमचंद-नृ० ३३४ —सरावत भाटी—द॰ ४३₹ सम्सरा-प॰ २६ क्० ६१, १०६, शंकरदास-प॰ ३७०, वृ० दे६६ 111, 113 शंकर माधव--- द० ४=३. श्रम्स श्रीराज प्रफीफ~४० २६०. शंबरसी—ए० ४४. ग्रस्तुहोन-प॰ १६०, २४६, स्० शंभपाल-द० ४८७. ४४, २४६, ३१२, ३१६ ३२०, श्रमिसि इ—प० २०. दृ० ३६७, गर्फ़ होन हुसन बिर्जा -- दृ० ६, १६६. 180 ग्रसिंध्या—द्• ४४८ राक्⊶प॰ ७ यक्तवा--द्० ४३६. शशाद (संखाद)-रू १, शका-प॰ ६४. ह० ३८१, ४०३, शहरवार-ह्• ३६२, ४६२ 812. शहाबुद्दीन घहमद-द ० २४४ शकावत-प० ७, ३३, ६४, ६६, --गोरी--प॰ १२०, २००, २१२ ७४, ७१ टू० १७, ३१६, ४१६, ४८२. शक्तिकुमार—प० ३२, १७, ३८, शार्कभरी (संसर)--पः १०४, ₽¥. 335 र्यातिह्—प॰ ३४, ६४, ६६, शाक्य (धीय)-- इ० ४३. ul, 140, 182, 729, 75°. श्रदमाँ—रू० १४

शार्द लसिंह-प॰ ६१. दू॰ १०, शिवराम-५० ६६. द् ० २१, २२. शिवसिंह—प॰ ६१, द० ११, १६६. 827. शाविप्राम दशमा--प• १<del>१</del>३ शिवसेन--द् ० ४८८. शासिवाहन-पर १७, १८, ३४, शिवा-प॰ ६६, ६६, १००, दु० 123, 231, 232, 20 213, 3 €.₽. --केंब्रवेचा खब्बा का--द् • ६४६. २६०. २७१. ४३६. ४३६. —गोहिल-राज्ञा--द० ४**१**६. 822, 882, 840. —भाडी—दृ० २८०. --राव-प० १००. — रावल—प० १५, =ध. दू• २६०, शिवाजी-इ॰ १४. शिवि-इ॰ ३४८. ROE. 9E1. 280. -(सलभन)-राव-द० ४४७. रारायाज-प॰ १म६, द० ३. शीव (सीव)---रू० ४३. शासन (सासय) चारव-प॰ ११७. शाहतहाँ-प॰ ६, ६६, ७२, ६६, शीसखदेव-- ५६. १००, १०२, १६२, २१६, द० शील-दे - "शीलादिख"। शीखादित्य-प० 11, 1%, १६४, २०८, ३४८, ४६२, शीलुक-पण २२६. दृ० ४४८. 841. शुकाचार्ये—हू॰ ४४८. शाहजी-दृ० ४६०. शचिवमं-प॰ १७. —भोंसक्<u>ते</u>—प० २६. शुस्रोदन (सुद्देश )-- ४० ४१. ग्राह्माजर्खा-प॰ १६७. शाहहसीन-दृ ०२४६. राभकरण वेंदेला-द० २१०. ११६. शाहीन-प० ३६%. शुमराम-दृ० १६८. शिवदामसि'इ--द० ४११, ४१४. र्श्वार देवी-ट० २००. श्र गोल, मूकर के-हू० ४४१. शिवदास-द् ३२४, इस३, ४३%, 829. रोसा-प० ३५, ६६, १४६, १४७, १४८,१४६,१७४, १०६, २१०, शिवधन-द॰ ४. शिवनाण (राव सोमा)--प॰ १२३, २१म, २६०, दू० २७, ३१, 188. 22. 140. 141. 142. 242. शिवराज-प॰ २६, ३६७, २१1. देवर, देवदे, ४०८, ४३१. ₹0 8, 80, 108. —स्रीक्षयोत श्रीहान—ए० १६६. शिवाओत-दृ ० १११-—तिखेश्रसी—रू∙ ३६८.

शोखा वैरसलेश-इ॰ ३६८, ३८२. —गाया, वहा का-द० ४४२. —राव--द १३७, २०४, ३१६, 349. 935. —स्हावत—प• १४३. —सञावस—प॰ १७४, **१**० 184, 184, शोलायत-दृ० ७, २७, ३२. —कल्बाहें—द्∘ ३२. —माटी—ह॰ ३७३. शेपासरिया भाटी-दृ॰ ३६०, ito. शोरखाँ-प० २४१. द० २०४. शेरपाह सर-प॰ ४८, ११६-द् १६४, १६७, १६०, 169. 299. 227. 249. 218. 232. 22E. 22#, 889. शेरसिंह-- ८० ४१६, ४१४ शैव—वु० ४४≡. शैदास्ताय-प॰ १७. शोसा (साञ्चम )-प॰ १११. शोमित (सेविय)-प॰ ३०१ शारसेनी शासा—दः ४४६. श्याम-उ० ४७४. —नंगावत—दू॰ ४७४**.** श्यामदास-प० १२६, १३१, १४६, २४८ दूर १६, २१, ३०, ३७, 38. 89. 82, 82, 232,

121, 220, 28E, 208,

र्द्रदे, ४२०, ४२१, ४२६, धर⊏, धरे१, धरेर, धरे**रे**, 842, 203, श्यामदास रोतसीहात-द् । ३४०, —विद्वसदाधीत—र ० २२. --सविखदास माटो-इ॰ १४६. —सोमदास रावख—प॰ =४, रयामराम--द • ३५. श्यामसिंह—ए० ६२, ६४, ६६, 40. 242, 144, 234, 244. E0 0. 18, 14, 20, 22. ₹8, ६0, ३२, ३४, ३६, ३८, 81, 22=, 280, 802, 812. धरेश, १४६. —कमेसेनात्त— द्° २४. -असर्वतिस होत-पः १६०. <del>—</del>राव—प० २११. श्यामा (सम्मा)---१० २१४. आधदेव--व ० ४७. श्रीकृष्ण-द० २१४, २४६, २६१, 992 श्रीकृष्य देव-द्० २७६ थीडी-तः ३३३, ३३४. ब्रोटर<del>-द</del> ॰ १. श्रोनारायस-द् ० २५६. धीपान-द॰ ३, श्रीपुञ-( राजा विकमसि ह)--प॰ --रावल-प० ३६, ३८, ८४. श्रीमासी ब्राह्मख—प॰ १०.

## ( Fo3 )

श्रोय---( शाक्य )-- दृ० धश सगतसिंह--प० ११६, १६८, १७६. धीसि ह राव-न्द्र २४३ द्रुव धर्म. सगता-दे--"शकिसि'ह"। श्रत—हु० ४⊏ ---मा**खा**वत--प• २४६. स संकरेचा-प० १०४. माना--प० २४६ संगमराञ्च-व । १८८ रागर राष्ट्रा---प० ६१, ६२, ६३, संगमराय-प॰ १८४. दृ० १८२, ₹₹, ७०, ७₹, ७३, ₹६, १३४. 158, 158, 158, ट० २. ४. ४८, १६१, संप्रामसि'ह- (राखा साँगा)- पव सगरा-प० ३७, ६६ —वाजीसा—प**०**३१ 14, 21, 20, 81, 84, 80, थ्रम, १०, ६२, मर, मह, मम, —सुजावत—प**०** ३७ सचियाय कुसदेवी-प० २२६, २३३. 900, 90E, 908, 588, 280. 40 E, 18, 3E, 141, सजन, वीहान-प० १८३, १६० 212, 820, 821, 823, --- भटियाची--- त व ११४. ४७१, ४७२, ४७४ —सायल—प० २३४. संबदीय-दू० २. —रामा-प० १८६, १६०, २४६, संजय-- व ॰ ४३. **—₹14**—₹+ ₹₹₽. संज्ञोय--द • ४म१ सज्जनसि'ह-प० २३, ५६, १७, सबना बाई--द॰ ३४१. संतल से हरा-प० १६०. संते।य-द० ४ सज्ञनसि<sup>®</sup>ह—प० २० संभारण-प० १०४, १०३ सम्रा-दः ४७१, ४७२, संसारचद-प॰ १५४, १६६, दूव —ऋाद्धा--प० १६ 895, 844, 845, —राजावत—द्० १६७<sub>०</sub> संस्थाद—(शशाद)—द् • ३ सत्तरसिंह-द॰ ३४० सहया चाँककिया-प॰ ३३७, ३३८ सतीदान-द् ० ४४२ सई--(धान का एक वाप)-द० सत्त-ए० २३१ सक्ता-प० २४, २६, ३४, १४५, 210-सकता तुर्क-प० १७२ १११, १७४, २४७, २५६, सगय—द् ० ४८ २६० दू० =७, १०, ११, ६१,

```
( 808 )
```

102, 108, 111, 112, \$E2. 820. सत्ता प्रावत-दृ० ११४. ---जाम--द० २४१, २४२, २४४, 220. —भाटी—द्• ११३, २१८ —হাতা—হ • ৪০২-—राष-द॰ १०६. —(राष्ट्रसाळ) रावन—प० २**१**. —रियमस्रोत—द॰ १२८. सत्यगात—ए० २१६. सनसार----यव १६७, हु० ३७०, सर्वाजी, स्रवास-दृ ० २०३. सदाकुँवा-प० ११३. सर्वी याई-प॰ ११%, सहा सेहलंकी--प॰ ४४ सनावत-४० ४११. सब राजा--- १० १८१ संगदसचीय-प० १६८. सबर-प• २२२ वू० ४१३. सबल्रसिंह--प॰ ३१, ३६, ६४, ₹₹. ७३. १७७ दृष् 1₹, २०, **२१, २२, २३, २४, ३३, ३४,** ३७, ३६, ४३, ३३६, ३४६, 340. 353, 355, 395, ३६०, ३६२, ४२०, ४३१, १३७, ४४१, १११. —चतुमु जोत प्रविया—प॰ १६. --- द्यालदासीत, माटी --- द्०

385. ११३, १२०, १६६, २२८, सबर्टास ह मानसि देख-२० १४. —राजायतः—दृ० ६८०, ४०१. —रावल—प॰ २४८, २४३, द**॰** 220, 222, 220, 221, ४३६, १४1. सवला---प० १ ४६, १६७, २४०, ४७ 220, 229, 242, wor. ४१६, ४७३. समया-द० १६४. समतसिंह-प॰ ७३. समयु—द॰ ३ समरति इ, राव-प॰ १२०, १४१. दृ० २६०. --रावल--प॰ १६, ३±, २१, **२२, ७७, वट, वह, द०, द४,** 112, 127, 122, 152, 221. सप्तरांग—र्॰ ६६. समरा देवहा--प॰ १२१, १२६, 120, 122, 198, समिवा-- दृ० २१४. समुद्रपाल--- द्र ४८७, समृक्त--ए० १४६, सम्मा--हू॰ २६६, २४६, ३६२, ३६३, ४८२ -( स्वामा )--- २ १ १ t. --( समिता )--द् ० २४४. —( बावि )—रू॰ २४**१**.

-- चुड़ा समा-- दु॰ २५१

सम्मा माहेचा—दृ० २११.

—जास—दृ० २४६.

—चताप—दृ० ३८६.

सरसेवर्षा—दृ० ३८, १४०, १११.

सरदार्सि द्व—प० २०, १७०. दृ०

देश, ४२७, ४२४. दश, ४२७, ४२४. सरफ़्राज्यां—टू० ४६३. सरकटंदराव—व० १०२. सरवहिया बादव—टू० २४८, २४०,

सरपदिया यादक—हु० २४६, २४०, २४१, २४६, २४४, २६२. सरसकती—हु० २००. सरूप दे, राणी—हु० ६६. सरूपदि ह—ए० २३६. ह० ४४५,

822.

२४४ दू० ४६, ६४, ६६, ६७, सहयास—हू० २४४. १६४. सहसम्ब-प० ३४.

सर्वाज—रू० २ सर्वहदी—प०२४१. टू०२, १०,

1३, १८, ३१, ३६, ३८२. सजानित—प॰ ८४. सलीम—दे॰—"जहाँगीर"।

—गाह—रू० २११, ४६१. सञ्जा, राठे।ड्र—प० १६४ साहा सेपटा—प॰ १६४, सल्ह्य, जैसा—प॰ १६४. सल्हा, राजायस—दू० ३६.

सवहा, राजायत—द् ० ३६. सवाईसिंह—दू ० ३२१, ३२२, ४२१, ४२२, ४२३, ४४४.

—सङ्गालन — दू० २५२, सङ्गालन — दू० २५६, सङ्गाल (सेशक) गोहिल — दू० ४६०.

४६०.
सहदेव — दू० २, २० ४६
सहवपाल — दू० २६, १३४.
— ( धर्जुवपाल ) — दू० २३०.
सहमती क्वासहा— दू० ३१७.
सहस्य — प० १९६.

सहयास—्टू॰ २६१. सहसमय—प॰ २१, ३६, ४१, ६४,

२४६, २४६, २४८, टू० 19, २२, ६०, १६६, २०८, १२०, ६२१, १३४, १६६, १४६, १७२.

—( सहसा )—दे०—"सहसा" । —देवहा—दु० ध=1.

—प्यार शव—प० १२३, १४४, —प्यार शव—प० १२३, १४४,

—माबदेवीत—द्० ३३८. —सम्बद्धीत—द्० ४०. सहसमाज रायक-प॰ ६८, ८१, ६०, शाँगा-प॰ ३३, ३८, ४६, ४०, 112 82, to, 180, 182, 101, -सीतख द्वादा-प॰ ११०. 151. 180. 214. 340 E. सहसमान-द > २ €. 11. 22. 20, 25, 20, सहसा-प॰ ६६, १०२, २४८, Re 9=€, 222, 228, 221, रथर हु॰ २७, २८, १११, १६१, १६१, १६८, १७६, \$52, \$5E, 890, 874, 831, 844 \$44. 802. E33 823. —थासिया चारच-प॰ 1३२ —प्रधाराजीत—द् ० २*१* ४२५, ४३१, ४३३, ४३७ सहसावत सीसे।दिया-प॰ ६४ —माटी--द॰ १६३ सहस्राजीन--दः २४३ -- सम्बन्धान के प्रश्न-- द ० ६४२ —राजा—रे•— संमामसि ह सहस्वात (महस्वान)---ह ० ४६ सहारण जाट-द्र ३०१, २०२ ( राया )"। साँडवास-प० ३४, ११६, २१= —शवमखेख शया--प॰ १०८ कु० ६, ११ ६६, ४२, ६६४, —शिलार—प**० १**६४ र्सागी—द् ० २६४ 890. 839 सर्हि नेहदी--१० २२३ सागा-र• ३१७ सक्त-दे०-- ' शकर" । र्माद्यग--प० २३२ सीखबा, पँवार-प० २३०, २३२, सचिता-प० १०४. २३६, २३४, २३४, २४७ द० सिंडा-प॰ १७१, २४४, २४४, सांतळ-प॰ १६७. २६५ ए० ४६. —सहराज-प॰ २४१ द॰ ६२<sub>०</sub> ३२०, ३२७, ३७४ 101 ---चैहान--प० २४४ साँखनी--प॰ ४१ १८७ द्० ४१७ **—राठीह—प० १६४** सांखिले-प० २३६, २३८, २३६, —रागा--द् ० ४७२ २४० द० २७ ६२, १३० —राव---ट्र० १३८, १६६ —कांगल के-प॰ २३**८** —-स्रया के---प॰ २३*१* -सोम-प० २१४ सांगय—प∍ ३२३ दे० २≓२, सदि-द॰ १३ सहि रामा-प॰ १११ QUE, 38E 88E

र्साद रामा सरायत-द॰ ३३६. सांय-वि २११, २४४, २४१, 244. 251. स्रोवळ-प० १४८, १४६, १०७, २३६, २१६. द् ० २३६, ३२२, . 980. सौवलदास-प॰ ३४, ३६, ६४, £0, £2, 992, 120, \$40, 100, 100, 236, 234, २४२. ह० १६, २१, २३, ३३, 14, 109, 102, 102, 144, 207, 208, 230, 214. ४१६, ४१७, ४३८, ४३६, ध्रेये. ४७३. ---खीची--प॰ १०३, <del>\_</del>রাক্ত(—রু॰ **४**%=. —दहिपा—प० ३०४. --रायत-प० ३७. —संसारचंदीत, भाटी—द् 819. सावज्ञस्य कविराज्ञ-द् २३६, 280. सीसतुव-द्• १. साहर्या गुला-- ४० वरे. माताहिये--प॰ दर् साचर ऋषीम्बर-प॰ २१४. साद ज़र्मीदार—दू॰ २४६. सादा-देव-"साद्वल"। साबू—बू० ६३. सार्व -- प० ६७, १४८, १७६, १४६, साम-- तू ० २४१, २६१, ३२६

१८०, २६२, २३८, २४१, २४२. २४६. २१०, २११. २६०. द० १३, २१, २४, ३०, 82. 82. 88. 100, 101, 102, 271, 222, 202, \$22. \$40, 802, 890, ४१६, ४२८, ४६१, ४६२, 253. सार्ड विह्रखदासे।त-द् • २२. —यीकायस—प० 1०४. —माटी—ह • १०७. —महेसेख राह्राइ-ए० १३३. -शय योषाखदासीत-दृ ६ ६४ %, सादे कुँवर-१० ६२. सापक्षी-द् ३१४. सायस-इ० २४१. सामंत-प० ११४. सामंतदेव--दू ४४. सार्थतराज-पः १६८, द् ५६, समितिसिंह-प॰ ३७, ७६, ७६, Et. 128. 188, 180, 210. ₹0 320, 348, 94E,

—देसरा—प० १**१३**,

—वावहा—ए० २२०,

—शेसावत—दू० २०१. —योनगिरा—दृ० ६४, १८६.

—शवल्र⊸प० २०, ८४, ८१,

—चीवा—प० १२१.

—राव-दृ० ६६.

सामवेद---ए० १०४. सामा—दे०—"साँडा" । सामेजा (सम्मा) जावि—रू० २४१, २४६. सामार--प॰ २२२. सायब--- द् ० २४७० सायर---ए० २४३. सारग-प० २४६. ट० ४०६, SEO. सार्रगदा—प॰ १६४, १६₹, दु• 369 सारंगदेव-प॰ २४, ४६,४४, १६८, 168. सारंगदेवी, रायी-व १३६. सारंगदेवेात राजपूत-प॰ ७. सारगोध्वर--प० ३१७. सारा-ए० २४८. सार्खेंचा---द० २६. सावड--द ० २८१. सावहा-प० १७३, २३४, २३६. सार्वत-प ११६, १११, १६६, १६६, २४७, २१६. वृ० १६२, ₹=२. --हाहा--प० १०३. सावंतसिंह-- ३० ११०, १११, 140, 104, 210, 244. द ० ४३, ३२०, ३२१, ३२२, 805, 822, 828, 824. सायतसी भीमावत-दृ० ३४७,

सामदास-प॰ २४८

सार्वेषसीहे।त बाटी—त्॰ ३२२. सावद भाटी-द • ६२. सासच (शासन ) चारण-- 70 110. साह-प० ६१. ६४. साहरा पाल--प० १३०. साहय-प॰ ६७, २१२, ह॰ २१४, 224. 243. 24E. 244. 800. 801. <del>--</del>हमीरेात जाड़ेचा--र्• ४६३, 860, 865, 868, साहवर्ता-ए० १३८, २१८, दृः ७. साहबदेवी सँवर---द् ० २००, ३७७, साहवसिंह--व॰ १४।, १४१, 255. साहर-प॰ २१७. साहरख-प॰ ११६. साद्वार--इ० ४६०, माहिल-प् 1६६. सिंध-प० २६१. दूर २६१, ३६४, 338 सिंवराव साटी - दू॰ २६०, ४३म. सिंधा-प॰ १७४. सिंधराव-प० १६१, दृ ० ३१७. सिंधल, नींघावह-प॰ १११, —-राजपूत--प० ३७**०. २२**४. द॰ १२६, १६४. —सञा—४० २३१. सि<sup>\*</sup>धलसेन—प० २६२. सिंधु—दृ० ४३.

सि'ध द्वीप-द० ४६. सिंधुमान-द्० २४३. सि भराज-प० २११, २१६ सिखरा हं°दा परिहार—४० २२२. सिंधळ-प॰ १६६ —- वसमयोत-—द॰ ६३. सिंह--प॰ ३३, १६८. दू० १६, २०, २७, ४२, ३३३, 23v. सिरारावत---प॰ २३ सिंघका-पर २२१. \$80, \$ER, 890, 8R9, 양국도, 양생곡, 양생임. सि'धमरा--व० ४४१, —श्रजा का—द∙ ४७२. —कोशी—प॰ ६२, --जैतमाजेात-द्∘ ४२३. —जैतसीद्देश्त-पञ १७६. — रायच—प० १ <del>१</del>० -संयत्-प० २२३. व् ७ ६६०. मि'इडी-प० १७ सि'हबळ राजा—द० ४८४. सिंहरान-प० १६८, २००. सिंहराय-प० ११६ स्० ६६६. -- समेहह बरेदा--द० ३४३. सि'हलेन (सीहाजी)--द ० २०, २३, ₹७, ₹**드**. सि'हा सेजावस-प॰ ६३. सिर्वदा-प० २१४, २११, द् २४६. ४८३. सिकंदर सा-प॰ १२४ द॰ ३२०. —बोदी-प∙ २१७ द० ४७६, 883 सिकेत्तरा-द् 111.

२२३, २२४, २२४, २२६,

सिद्धगराय-- द० २, सिद्धराज सेहर्न्की-ए० १८, १०७. 210, 211, 212, 214, २२१, २३२. दृ० २८, १६१. २१२, २७४, ४०८, ४७६ सियाञ्ची राठीयु—व् ७ ४६०, सिरंग--- ४० १४३, १६४, ४४1. सिराज्ञद्दीन-द् ० २६२, २६६, सिराही का इतिहास-प० १२०. 922, 129, 222, सिरे।ही की स्थात-प॰ १२० सिजार-प॰ २१४, १४६, १४६, 98e. सिवर-प॰ २३१. सिवा-प॰ १४७, १७१, २४६, २१८, २१६. —सांसवा—द्० ४६३. सिसोदिया, गुहिस्रोत वंश- प० 200 सिहाना मादी-द • २८३ सिखरा-प॰ २३, ३७६, ३८३, र्सीघलपत्ता-प॰ १६४. सीताबाई बाइड्मेरी--इ॰

२२७, २२%, २१२, २१७,

२६०. दृष मम, ११

103.

374, 330, 329. सीमाल राठीह—ऱ्० २८६, सीयक (श्रीहर्ष दसरा)--प० २४१. सीरवन भादी--प॰ २१४. सीबोरा--प॰ २३०. सीसोदिये—२० २, ७, १३, २७, २८, वण, १७, द० ३०४, 100, 102, 112, 120, 144. सीसोदियेर की क्यात-- प ० १०, सीहर्यदेव रावळ---प॰ १२, = १. उ० २८२. —शया—प∙ २३१, २३६, २३७. —सींखबा—प० ३८६, द० १२२. सीह पातळा---प० ३२८, ३२३ सीहा-प० ६४, १७१. हु० ६२, धर, ६४, ३१६, ३३४, ३३४, 124. 221. 220. 240. \$54, 322, 999, 932, सीडाजी-दे॰ "सि'इसेन"। —कनवनिया, राव-द्• ११, **47, 43, 48, 44.** सीहासी कद्यवाहा-इ० १. सीहा घगराजीत -दू॰ ३७३. माटी गे।वंददासे।त—द० ३४६. --रावेदि--द० ४६% —राय—दु० २», २८, ६४, 184. --सिंधल-२० 1३३, 1३४, 1३६. सीहो—प० १=, =४. हू० ४६,

स्र गराय-द् ० २. संदर-प॰ २३४, ४० १३, ४२४. म दरचंद राजा---द० ४८६ सुदादास-प० ३६, ६६, ११७, २३८, २४८ द० १, १०, १६, ₹0. ₹2. ₹2. ₹2. ₹4. ₹4. ३६, ४२, ३१४, ३२०, १११, 222, 224, 280, 201, २७४, ३≈३, ३३०, ३३४, देवद, ४०२, ४०६, ४१२, 812, 814, 821, 821, **222, 222, 222, 222** —गोइ—प॰ ३०४. -- साटी--प० २१३. <del>--</del>मुह्योत-प॰ २४७, २४६ -राठाइ-द् ३१७. म दरवाई-प० १४४. संदरीदेवी--प॰ २३१ सकत-प॰ ६४ सकायत राजा-द्र ४८७ सकत शर्मा-प० 1३ सस ॐवरी-प॰ १३४. सुखरामदास--द्० ६५४ सुखविद्यास-दृ० २०१. सुखसिंह--द० २०१, ४१२ सुखसेन---द० ४८८ सुगंबळ-प० १७६, सगुरा स इता-प॰ २३४. सुगुखदेवी सोदी--दृ० २००.

सुघद्शय-ह० ११४, २००, २०१,

## ( १११ )

स्योग-द॰ ३. 124, 124, 122 संज्ञति---प॰ मधः भुत्रतिकाम-द ० ४१, सुवली राणी सीसादणी—द्० ६४. सजय--प॰ ८४. सुवाह---द० २, ४४३, ४४६, सञसराय-द॰ ३ सुजान-प० १६७. दू० ३७, ३३१. सविधि--दृ ॰ ४८४. सुजान देवी-दृ ३६७ सबोर--प॰ हर. सुबुक्तगीन-दृ० ४४४, ४४६, सुञान राय दृ ० २१३. सजानित दु-प॰ ३४, ६१, ६७, सप्रक्रि शर्मा-- १३. समगसेना-४० ४४३. ७२. ७३, १६७. द्० १६, १८, १६. २०. २२, २३, ४३, २००, सुमटवर्म (से।इड्)-प॰ २१६. समेव्य रामां-प॰ ११. 120. 124. 200. 201. ४११, ४७३. समत-प॰ घरः —उदयसिंडोत-द० २२. समरा--द० २४६. —दंगारेत—द्० २४, सुमिन-दृ० ४, ४४, ४३, -- महाराजा-द ० २०३, २०३, सुमित्र मैगल-दु० ४, स्रजित—प॰ दश्र समेधा-प॰ =३. सदर्धराज---वृ० २. सुवचंद---द ० उद्धर सुदर्शन--प० =४. तू० २, ४१, ४=, सरवन-दे० "सर्वन"। Rão. सरवराज-दू० २० —मानसि होत सिरदिया भाटी— सरताया-प० ३१, ३६, ६१, ११०, द० ३७३, 120, 121, 182, 161, 905, 108, 785, 885, —साय-न् ३७६, ४३६. सदर्शनसेम—द् ० ४११. २११, २११. ट्० १, ११, १२, 80, 955, 350, 368, 269. सुदास-द् श्रद ३२४, ३२७, ३३०, ३६२, सदेव--द० ४८ सधन राजा-द० ४६१. देहर, देहर, देणर, देण्य, सधन्वा---प॰ मध्. दः २. ₹88, ₹E2, ₹E8, ₹60. सुधानैव-दू॰ १. इहरे, देहक, ४०६, ४१२, सुधिब्रम्ह—दू० ४. धर्र, धर्क, धर्र, धर्र, सुपियारदे-प० १२२, १२३, १२४, 803' 208'

```
सुरताण, ग्रज्ञवमी का पुत्र—ए० १४८. सुर्वासु—ट्० १.
 —धमयसीहात—४० १२७, १११.
                             सुलतान माला—प॰ ६१, ३० ४६३.
 —कोटडिया—द० ३४३.
                            सुळतानसिंह--दृ० ३४१.
 -जयमनात-र० १६४.
                            सुखताना वहवान- रू॰ २६०,
 --देराखी देशवरी--इ॰ २०१.
                            मुलेमानर्खा—द∙ ३४=.
 —प्रध्वीराजात--द० २०.
                            मुलेमान शाह-रू० ३१म.
 --- भारी--- १०१, ४०१,
                            सुसिद्ध-- दृ० ४.
 —साय का--प० १२७.
                            सुहबदेवी जोहयाणी-प• १८१.
 —मुदाफर--प० २१४,
                                125.
                            सहवेम्बर-प० १८६.
 --राव--ए० ४४, ४१, ६०, ६१,
                            सुहार (सुद्दोदन)--नृ० ४१.
   ६२. ११०. ११२. १२३. १२≡.
   128, 120, 122, 122,
                           म रादी-प॰ २१३,
   114, 124, 194, 184,
                           स्या-१० २४.
   188, 152, 238,
                            स्थावत—प॰ २∤.
—शव देवडा—प॰ १६७.
                           सकर-प० २१३.
—शव महिल गोग्री—प॰ २१६.
                           स्ता-प० १२५, १२६, १४६, १४६,
 --संगो राजा--द् ० ४८६.
                               168. 100. 104, 100,
 ---हरराजात-प॰ ४४,४१, २१६,
                               184. 224, 240, 241,
सरहाय अहम्मद—प॰ २१३.
                               २१२, २१६, २१७, २१६,
सरक्षायसिंद---प» २६२. ह॰ ३७.
                               ₹६०- १० ६, 11, 12, ₹1,
   140, 841, 844.
                               12, 11, VŁ, VŁ, 11m.
सरय-दृ० ४३.
                               18E, 10E, 181, 809,
मर्जन-प॰ ६०, ११०, २३१,
                               214, 224, 224, 221,
   २४१. दृ० ३º, घ३, १६६,
                              838.
   123. 252. 814.
                            —धीहाळ—द्• ८१.
 --वाङ्ग्या--वृ० १६.
                            -- जोघपर का शब-प॰ १७४.
 —रायपाख कर—प॰ २४३.
                            ---रेवदा--प० १२८, १४८.
 --राव--प॰ 111, 112, 111.
                            -- वासीसा---प० २१, ६०,
                            —सटीट् सव—र० ३०१, १११
 —हादा राया-प॰ १३, ६०,
   144.
                              go 120, 191, 189, 161,
```

१६६, १३७, ४१४. सुजा राव (मान्वाइ)—हू॰ ३८१. सदी (हडी)-प॰ १०७. समधार वेशहिल—१० २४३. स्वर-पः २३०. समरा-प० २३४ दः २४४, २४६, सुर---पुरु १०४, १४६, २२६, २३३.

—माखय-उ॰ २८१, **२८**६, 280. 818 —राया---१० ४७२. सरज-प• म३, २४३ सरत देवी--द॰ १६० सरवसल-प० ३४, ३६, ४१, ४४, **प्रव, ११, १२, ७२, ७३, ९०,** £8. 88. 305. 390, 952, १६८, २४७, २४८, दुः २६, १६६, 429. 222. 222. 224, 222, \$2m, 157, 101, 202, 20%, \$08, \$40, \$84, 821. —र्तीवायत-प० ४३.

—चार्या—प० २२३. —जैतमकीत—प० ३०, ३१.

—सिधण-प॰ १२०, २३२, ---राचा का दसरा प्रश्न--प॰ २५२ -- राय--प० ६०, ३११, ३७०.

—सवत-प० द२, ६४, —यालीसा—प॰ ३७.

—हाहा—प० थम, थ**ड**, २०, ३३,

105, 104. स्रामि ६--कू० १६, ३७.

सरजिम है राजा-प॰ ७७, २४६, द० ३३८ ---राव--द० ३७६.

सश्त्रसिंह-प॰ १७०, २०१, दृ० રર. ૧૭. ૧૨૭. ૩૮૨, ૧૮૬, 임각선.

स्रदास-प० १७३. ह० ११६. सरदेव-इ० १७. स्रपास—द्० ३, ४४.

स्तमदे राषी--द्० ३०, १६६. सुरक्षिंह-प० ६४, ६८, १३४,1३४,

प्रदेश, २२०. ट्र० १६, २१, २२, 28, 24, 26, 29, 29, 24, 20, 80, 82, 88, 288, 188, २००, ३६३, ३७७,४३६, ४१४. ---राज्ञा--प॰ १३४, १७७, १८२. E0 24, 24, 24, 40, 40, १६६, २०८, ३४६, ३६७, ३७६,

149. 144. 202. -राथ-र• ३१७, ३६३, ३६४, 208, 229.

सुरसेन--द् ४, २१६, ४१६,४८१. सूरा-ए० ३६, ३०४, १२०, १३४, 188, 120, 121, 100,10K.

३=३, २४२, २४६, २२०, २१६, २१६, २६०. ४० ३६, ४०,२०६, देवेण, देवे०, देवह, ४१२,४२१,

सुरेतरास लूबो---दृ० ४३८ सूर्य-प० १६८ तृ० १, ३, ४०. स्योगस—रू० ३, ४४

सर्थ्य घंश-दृ० ६७. सर्यदंशी—प॰ ११, १७, १८६. सत नल-प० २३२. सेवयाचंद्र-द्र० ४४६, ४१०. रोबर (सहजिए) गोडिज-द॰ WEO. सेजसी--व ३२०. धेतराम—दू० ४३, ४३, ६०, ६२, £2. £8, सेनजिस-द० ध्रम सेतव'शी--प० ३१≱. सेनवर्षे--द० ४८४. सेयरा-यः १०४ सेरमर्वम--- दृ० ४८६ सेवडय--प॰ १६६. सेवात-प० १०४. सेवटे राजपूत-प॰ २१७, २१८. सेवती-प० १४६० सैयद नासिर--प० ३६६. सेवड सक्लग--प॰ ६१, ६१

सोजत-वृ• १४१. सेक्सितिया-प० २०१. स्रोद्ध शत्रा-द॰ ४. सावदेव--द • ४६. सोढळ--प॰ २३१, सोइसि इ--द्र॰ ३, ४१ सोटा-प॰ २३०, २३३, २३४, २४७, द० ध्रम सेरडी-द ॰ ८०. १७६. २३६. २३७. सोमहया महादेव-दे -- ' सोमनाथ

२३८, २८४, ३०४

सोड़े परमार-पण २२२, २४३, रेथर, रेथक, तक १७८, रही, रे⊏४. ३२७, ३६४, ४३४, หรือ —श्रमस्केट के--प० २४१, **२**४७, —पारकर के—प० २४३.

सोनगरा, राय--य० २६०. —चीहान—प० १३, १०४, १४२, 144, 244, 30 102, 109, 112, 124. सीनगिरी-प॰ ११४. दू॰ ११६, 174. 208. 254. RET. —देवी—४० *२२* 

सोर्नेवा ( सुवर्ष मे।इर )-प० ११. सोवाबाई-वृ॰ ६०, १६७, १६८, 300, 303, 10¥, 350, 188. सोनिंग-प॰ ३. दृ० ४८, १६४. सोम-प॰ १६६-सोमा-प॰ १२३, १८१ २६६,

२४८, २१७ सोभागदे-द् १८. योभा चीहाम-प• १८१. —राव (शिवभाग )—प० १२३, 184. 180 सोमिव--वृ० १११. सोस—प० ७६, २३०, २४१, २१३ द् ३२०, ३२१, ३१६. <del>- भाटी--दू</del>० ३५७,

## ( 888 )

महादेव''।

सोमनेव---पद १३७.

सोमदास-प॰ हरू दृ॰ ३२१.

से।र्जकी राज्य-समय-- दु॰ ४०१.

—पीदियाँ—प॰ २१६.

—बंशावली -प० २०१.

—साखाएँ—प॰ २०१.

—व्यास-ए० १६४. सोमनाय महादेव—प॰ १११, १४६, सोल्हम्--प० १६६, दृ० ४. सोडब--प॰ १६१, २४६, दृ० १४१. 140, 145, 148, 158, 40 —संकि सुदावत—रू ० ६०. ४११, ४६०. सोमलदेची-प० १६६. सेहहा-रू॰ ३६७. सोम दंश---प० १०४. सोहर--उ० २०३, सेरमर्वशी-प॰ ३६८. सोहा-४० १८३. सेंग्डि-प० १०३, १०४, सेामसांतल चहुवाया—३० ४८३. सोहित-प॰ १४२. सामसिंह-प॰ २११. सोमा राप्तसिया-पर्के २४२, द० सोहिय-पः १२०. 44, 880. सोही-प० १२०, १७१, १८३, सामादिख-प॰ ११. 158. सोमेश-दृ• ३. सैग्गीत-द् धः धोप्रेयस राजकवि-प० १६६, सीवा बारहट बारू-प० २२, सीमच--दृ• ६=. --राजा--प० १६६, २००, २२१, सोभाग्य देवी-३१. तू० ४०, १३०, १४७. सें।लंकणी राषा-नुः १६१ 942. Roo. सोलंकपाख-द० ४१. सीम्रन-प० १११, १७३, १० सोलंकी-प॰ २४, ३०४, ३१६, 383. 120, 209, 202, 214, सीमव-रू॰ ७१. ₹1¤, ₹18, ₹₹0, ₹₹6 ₹0 स्वरूपदेवी-१६. दू० १६१, १६७, to, to, 02, 02, 888. 846, 820, 821. 500' RBR" --रोटे के--प॰ २१**८**, स्वरूपसि ह—४० २०, हू० २००, -देस्री फे-प० २१७. --महाराजा--दू० २००. --पाटण चलहिखवाड़े के--प॰ 201. इंस-प॰ १८, २३१, २३२.

इसतवस्-प्र मध्य इंस रावल—प॰ १६. ८४. इंसपाल-प० ३७, २३३, द० 845. इंसवाई समी-प॰ २४, २४. दू० 20. इंसराज—दु० २८०. हसा—प० २३३ रहया पेहद--३१४, ३१४, ३५४. इष्टये-द० ३१४, ३४४, हरीसिंह--- द् ० ४१३, ४१६. इस रामा-द० ४, ६. --- हाव---द ० ६ इस देव-द० ४६. इर्एत शव-प० २४४. हर्णुतसि ह—द्० ४१५ हर्णत-दे०-"इच्छमत" । हदो या हही-प॰ २३६, २४८. द्व ११२ देल--प० ६४. इत्रमंत-दृ० ४. इनुमान-दृष् ३, १६. ष्ट्रधीय पटान--द॰ ४७०. हमी साँ कमेंसिहात--द् ० ३३७ इसीव् अपगान रोख--द् ० ४४६ हमीर-प॰ २२, ३४, ११३, ११४, 128, 184, 185, 188, 181, 1ux, 210, 21u, 2vx, 242.

पू• ७, २६, १४४, २१६.

२१६, २२१, २२१, २२७,२२८,

<del>—</del>तीसरा—द० २११. —विरावत रागा-ए० २४०. --- दहिया-प॰ १०४, ११२, ११४. -- दसरा--द॰ २१४. -पेति-द् • •. --वहा--दृ० २१४. --माटी-ट व ३८१. —महाकार्य-प॰ १६०, १८६ —रावाा—प॰ २१, २२, ४१, 100. 280. --रावत--प० २३२. हमीरदेव चैहान राजा-प॰ १६०, 94%, २०० 중이 정도록. -रा॰ द॰ १११ इमीरमि ह महाराजा - प० १६, २०. इयतय-द० ४८४ ह्यातरा -- ४० ३२६. हरवरण--द्व देश. इरलॅंबर---प॰ ४२, ६४ हरस बैगिंह-हु० ३१६. हरस समी-प॰ १३. 57 mf-20 304. द्राचंद-- १० ३८१. हाञ्चनदार-प॰ १६ हरद्रस—टू० १, ४, ३०.

२६८, ३२४, ३६४, ३६८,

₹¤1. ₹¤2, 890, 892,

830,1850, 8K9,

——aijaiaa—u• ≥3 =.

हमीर खंगारीत-द ० २३. २४०.

हरराज-प० १००, १०६, १९ हरदत्त-पः १३०. हरदा---द् • ३२४. हरदास-प् ३१४, ३६६, १७६, द ० २३, ३६, १४८, १४६, 140, 141, 142,322, 332. 222, 242, 242 812, 898, ४३१, ४३४, ४०४. —जहब्र--द्० १४७, १४६. --- ताया---व ० ३२३ --- माटी--- द० ४१३. —सहेरादासीत- प० १३७, हरवेव-- ४० ६४. हरधाल-द् २२४, २२७, २४१. हरनाय-क् २३, ३७, ३३४, ३४०, 244. 824. हरनायसिंह-द० ३६, ४४६. हानाम-द ७ ४. हरवास-प० २३० द०३, ४७२ ٩u٠, -- केल गोत -- द० ३१३. --वाचा--द् ३६०. --पीर--प० २४३, २४६ --माटी--द् ३६०, ३६७. --संदिद्धा--४० १२६ हरभाण---व॰ ३⊏. इरमोम, राजा-इ० ४८८. इरम्-प॰ २४३. द० १३७, १३८ इरमाला-रू॰ २०० हरपा--द् ३१२.

105, 112, 128, 18# 185, 218, 242. go 274 837. 871. 830 --राय--द० ३४२. रावछ--वृ० १६६, २६१, ३१४. 121, 821, हरराम-प० ६७, द्व २२, २४, 24. 20. 29. 22. 24. 92. देवद, देवदे, ४२०. -रायसनोत-द० ६a. हररामदास--द॰ ४१६. इररामसिंह-इ॰ ४१२. हररेखा--व॰ २००, हर शर्मा--प॰ १३. हरसरायो-- २० २२. हराराज-४० २८. इसासव-दू० ३२६, ३६१, ३६६, 934. हरिकेली नाटक--प॰ १ हरिचंद शजा—ह्० २, ४, इरिव-दृ० २, ४८, इरिनाय-इ० ४८६. इरिवास--वृ ४८७. हरियंस-प० २३१, दू० ४८६ इरियर--दृ० ४८२. हरिया-दू० १७०, १४६, १७४, tus. इतिव श पुराया—प २६१. दृ• २६१, प्रश्रम्

```
(११८)
```

हरिश्चंद्र-प० १, १, २२८. तू० इरीसि इ सब-द० २४, 85, 45, 58, —रायत—प० १३, १६**, १७**, हरिसि ह--दु० २०६, ३३७, ३७२, हरिटर—प० ८३. हर्येष्य—द० ४८. 2=1. इरिसेन राजा---द० ध्रम्प हर्पनाय-प० १०३. हरी राया-द ० ४७२. हर्षमादिख-ए० १४ हरीदास-प० १४२, १४६, १७६, हस्रगत-प• २१३. ₹**६६. २४**८. **२४६. २**₹०. २₹1. हसती-- दृ ० २०१ इस्रीसि इ (इरीसि इ)-प॰ ६=, द २१, ३०, ४१, ३३७, 100, 140, 184, 804, 810. 815. 830. 87£. हाँसा गडलोत राखी-इ॰ १६६. **४२**=, ४३२, ४३४ हॉस--२० १७, १८. हाता-प॰ १८३, द॰ २२४, २४१, ----माखा---प• ६**१** हाजीयाँ पडाय-प० ४८, ४६, ६०, —दञ्चावत—द् • ६६. —पंचे।सी—द० ३४=. दृ० १३. —विहसदासेत—द∗ २२. हाहा-प॰ १०४, १०३, २३१. --सुरतायोत-प॰ 11º. हरीपाख--द० ४४३. हाहे राजपूत-प० १०३, १०४. हरीराश-प० १६०, २००. हाथी-प० ६३, १३४, १७०, द हरीराम-प॰ ६३.५० २४, २०८. 20E, 262, 206, 802. हरीसि ह--प॰ ६३, १६७, द॰ 1E, 22, 30, 39, 30, 34, —ग्रज्यु का—रू० ३४३. —गोपाखदासेात—दृ॰ ३=६, 204, 222, 224, 220, 220, हापा ( हामा )--प॰ 11१, 1६६, ११२, १६६, ४१६, ४३७, ४४२. 101, 108, 20 120. —(इसीसि°इ)--प॰ ६=, 100. हापा--य० २३२ -- विश्वनसि होत-- द० ४३१. हामा सुमाण कारी--र्॰ २४१, --- मुँ वर---प० २१. --- भाटी चमरसिद्देश--- इ॰ ३१% 588\* —भारी द्यक्तिसि देशत-इ॰ ३४३. —देवदा—प॰ ११० —राटाइ भीमसि देात—र • ३४६. हारीत ऋषि-ए० ३१, ३४, ११. —रायोदास का—४० १०४. हाला-कृ २११, २२०, २२१,

₹8७. 276-20 268. 258. 258. हाला शासा—द् ० २२१,२४७,४७०. हावसिद्ध-प॰ =४. हासा समिया—द॰ २८३. हिंगोल-प० ।३७३, ३७७, द० ३२४, ४०६, हि गोला चाहादा-प० ११६. —पोपादा—ऱ० ३६६, १६५. हि'दराजस्थान प॰ २२७, २४४. च्० ३४७. हि'वास-द० ३७. हि'दसि'ह—दु० १६, ३६. हितपाल-प• २१६. हिल्सतसिंह—पु० १६, २६, ३१, \$4. 84, 380, 849, 848, 844, 840. -कश्वाहा-५० २००, —सानित होत-इ० १६. डिरण्य-प० ८४. हिरप्यनाम-दृ० २, ४८. हादा राव-- द् ० ६५. हीमाला-प॰ १७३, १८१. द्दीरासि<sup>\*</sup>द्द- १६= र्श्यद---प॰ २३०. हुपृन्त्संग---वू० ४०३. हमार्युं—प० १३, १६८, २१४, ट्० 10, 140, 187, 278, 227, देवेदे, ४८२, घटा.

हरहा—प० १०४-हत्त~-प॰ ७७. हसैव कुलीएाँ--प॰ ६०. हँका साद-द० ३०४. हदी (सूदी)-प॰ १०७, हता. पँचार-पण १२१. —राजा—ए० १६७, हले-ड॰ १०४. हृद्यमारायया-दृ० ३२, १६, १६८. हृदयहास-१० १६, २२, ३६. इदय ग्रमां-प० १३. हृदयसिंहदेय-दृ ११२. हेमचंद्राचार्य--प० १२०, १२२, हेमराज-प० २४६.वृ० ३४३, ३७२, 888. हेमनर्ख यर्मा—प॰ १३. हेमा-द् ० ७३, ७१, ७६, ७७, ७८, 98, Ec. —सीमानोत-दृ० ७१, ७२, ७३, हेमादित्य-प० १४. हेहरव-प० मध् होटो--दच १६७, होयसल-दृ० ४१०. होरसराव-द् २१२. होरव---दू० धदर. होशंग, गोरी--य॰ ३३.

## भौगोलिक

ग्र धतरगेढा--उ० ३४३. श्रतवेंद--द॰ ६. भंचली का ट'क---प० हरू धंवा भवानी-पः १३७. श्रवाय-ए० म. २१२. धरेरी-पः १०. मदावा--द्० ११४. चलासर—द० ३६०. यधारपर-दे-- 'बहाह'। अस्वताह-प्राट्ट श्वरोज-ट्० १६. घचळाणी-दः ३१३, ३१७. सजमेर---प• १, ३, ४१, ४३, ४६, ४८, ₹4. **₹2. ७२. ७६. १**७६, 104, 154, 185, 200, 215 221. 221, 244, 250. दृ• 4, 1+, 12, 128, 122 144, 140, 144, 287, \$EE, \$81, \$89, \$8K, 801, 802, 802, 81%, ४२४, ४२६, ४८२, ४८३, यसपपुर---द ० ४०, चमिरामपुर, मिल्ग्री—प॰ १०२. मजपगढ़—र्॰ २३१.

धाजयपुर-- वृ ६ ४७ ग्रज्ञयसर पर्यत-तः २१६. श्वजारी, रामसिंह की -- प० ११७. श्रजीतपुर--द० २०४, ४४१. घञ्जैपर--हे॰--"ग्रजपपर"। चत्रोधन देपालपर—ड॰ ३१७ चत्रीच-हे-- "चवेश्या"। चटर--द० १७, २८, ४०३. खट**बंहा**—दः ३८४ घटरोइ--प॰ १०३. घटाल, चारवा की--- ११६. चदचीया--द्रः ४०७, धटाई दिन का कांपदा-प० १६६. चक्यसीसर-प॰ २४४ धयादेश--प॰ ११८, १६४. श्रवाधार-प॰ ११८० धवहिद्धप्रश-पाटब---प॰ २१४, २३७, २२२, दुः ध्रमा. धयहिळवाहा--प॰ १६६, २०१. द् ० २११. धनत दुगरा-ए० २१, धनसकुण्ड-प० २२१.

ब्रहरासी इंट्रवरे—ट० ४१४. श्रभेपुरा—त् ० ४७. श्रहया—दु० ३१३. ग्रमोहर विडाँडा-वृ० २६०. ग्रहिचावा सर्दे--प॰ ११६. ध्यमरकोट-व ० १४२, २२४ धमस्तद-द० २३. र्घादछञ्जार—प॰ ११८, ग्रहोरगड-द॰ ४७, धमस्सर—द० ३२. धमृतसर (सांगर)-- दृ० १, ६. ध्या श्रयोध्या-- द० ४. र्घाकडावास-इ० ४११. श्वरज्ञियारा---द्र २४६. अतिरदा--प० ३३०. र्जातरी—प० ₹, १७, ६८, ६६, श्वरज्ञयाी---वः २८६. श्ररजीयाया---प॰ २१७, 900. श्रहदा<del>डा</del>—प॰ १३म, १३३० थांघ-प॰ २३१. श्रादेशा---द० ४२३. र्थाधा-द १२७. र्व्यावेर-प० ४१, १११, २४७, २४१. श्रारयारे--प० ७६. धरणोव--व ० २१२. ₹0 %, ₩, ₹, ७, Å, 1%, 1%, चारवया—प०६. 18, 14, 15, 20, 82, 84, धरोड-ट० २७२. 329. श्रर्थंग-प० २१६. द्यविरी-पo ६' र्थावेत्रा-प॰ ११८. धर्वुदाचळ-- ५० १६८. षर्वली (पर्यत)-द० ११६. र्श्रामेरा-व॰ २≒२. याजवर-प॰ ४म, २६२. हु० ३१, व्यामद-प॰ ६७, ३००. र्घावल-प० १३७, **Q**R. ग्रांक्डां—त्० ४११. धवाइना—द् ० २१२. र्थावा-प० ६४. श्रवेल-प० ११८. शहसदनगर-प० १६६, दुः० ४१८, धाउवा-पः ११६, दः ३३३, 820. थाकद सादा-- ए० ४१, २१६, याक्ता—दुः २१६, ३४३, भइमदाबाद-प॰ ३, ६७, २१३<sub>,</sub> बाकेली-ए० ११८. 494. 414, 229. 20 183, थाकेवला-द • ३१६. २४८, २१४, ४६०, ४६%, चादेशसा—५० ४३. 851. धाराना--प॰ ११८, ##₹-4. 3#3.

यावरा--ए० १६, ४७, १११, २३३. चारुगहा—४० १६= To \$53, 859, 869 याखाराख--प० १८३ धागरिया-ए० २१७. थाविया-प० ११८ याधारपुर—र्•—"ब्राहाद"। बालोपा—प॰ १३*४* यादावल—?०—"श्रवंत्री"। धावड-सावड्---ए० ३ चादाख, माटों की--४० ११६ याग्रापही या ग्राग्रावहो-प०२१३, यायवाया—ह्॰ ११३ बासवी कोट--द् २४६, २४६, मामसं--प० २३१. २६१, २८१, ३१४, ३१४, धानखेष—द्० १८**१**० यासदास---प॰ ११३ घानापुर--प• ११**६** श्रासरानदा—ट० ४२**७** धानावस—क् ४०३ चासल-प• २१३, षाना सागर-पः १६६. द्० १११. चासळकोट--प॰ १४२ चाफुड़ी—प०३३= धासकोई-उ० २४६ सानू-पर २४, १०४, ११७, ११८, धामपदा-प० ११३. 190, 191, 199, 198, भाससेवय-दृ० २५६ 124, 124, 122, 180, द्यासावल-प० २२१ २०६, २०१, २२१, २२१, चासेर—प० ४१ द० ४८१. देवे , देवेर, रदेश २११, २१६. थासी--द० २१६ ₹• २७७, २८०, ३१०, ३१७ बासोप-प॰ १६० हु॰ ३३०, बावू रोड--प॰ १२३ २१४. 267, 282, 800, घामथखा---प॰ ५१७, ब्रासीप की चिनड़ी-टू॰ ४००. मामलमाञ्च-ए० ४ बाहड--३०--"बाहाह" भामेर--प॰ ३१ ब्राह्म-देव २४६. थामेर-दे--"द्यविर"। शाहाइं--प॰ ६, १७, ७=, ७३, भायसाँ--- ३० ४०१. 144, 25% धारपी—प० ३३= बाहाला--द् २१६. धाराया-प० ६३ चाहरमा-ए० १३ धारम--- रू॰ २१८ बाहोर-प॰ ३, ₹, ३३, ३८, चाखमपुर---न्∙ २१२ याळवाडा---प० १८३. इद्रस्ती-द् २१२.

इंडाग्रा—प० १७८ इक्रस्टा—प० ३३≒ इच्छापुर—दृ० ४०७ इडीवे—उ० ४११ इसलामपुर की सीयवा—प० ७६ हसकामपुर मोही-प० ७६ र्ष्ट 'दावादी-दु ०-== == ईकद-उ० २१६. इंसर-पा 1. दे. र. म. १०, २२. 18.81. 92,174,130, 139, 290, go 44, 188, 284, 221, 224, 200, 242 इंडर—द् 1६%. र्देसर नावडो---व ० ३६७ र्रेसवाल-ए० ६ ड रेटाळा--प० ३. ३४. ४३. ६२. वॅटोलाच---दे०--"वटाका" । वेदबादा—५० ३८३ श्वतरावया---प० ६६. उपहर--प॰ २३२-बक्तीन-प० ३, १७, १६७, १६८, १३%, २१०, द्व देदछ, देदछ, 3 4 6, 3 4 8, 8 0 9, 2 9 4, 2 9 E. 858 वदसा—देव—"धोदसा" । रह महेसदास की-प॰ ११६. इत्रवादिया--प० ११६ स्डसर—द्∘ ४१३

उदयपुर-प० २. ३. ४. ६. ७. ६. 22, 28, 28, 20, 2c, 28, इस, ७०, ७२, ७४, ७६, ७स, 83, 86, 60, 902, 80 \$6. 212. 380 बदयपर छोटा-प० १६७ बहयसागर सालाय-७० २. ६. ७. ₹६. ₹5 उद्दक्तियाधास- ह० १८१. बदारा-प० १८०. उदेही--द्• १. १=, २२, २६, ३४. दन्हाली—प∙ २. वपनाय-प० ११न **इपरवादा—द्**व १२६ बसकोट-प॰ २३४, २३४, २४१, २७६, २५७, २५८, २५०, २४३, २४४, २४६, ४० ७६, ७७, १७६, २१८, १६१, २७६, १८९, २८६, २८४, ६२२. वैरदे, १२४, १४६, १२७, 442, 444. वमरकेाद्र साडाल-इ॰ २७६. उमरखी-प॰ ११=, १२०, २०=. वसरलाई—द० **४१३ उरमा**ङकोट—प० ४७२. व्यकाई<del>--द</del>्∘ २११. জ कॅंच देशवर-दृ ० २६३, उँचासरा---द् ० २६८ कराळा-दे०--"वंदासा"।

( १२४ )

कॅंड पाहिया-पा 120. थ्रोड-प० ११८. उँड सावैया--- दृ० २११. चोडीट---प० २४१, श्रीयस-र॰ ३३६. उँदरा-य॰ ११७. श्रीयसी-प० १७६, तृ० ३१४,४२४. 37-40 110. कडाई—दु० २१६. —का प्रस्वधा—३० ४०७. कदीवास-नृ० ४०६**.** -का रोडय-द० ४०७. क्रमवा श्रीच--प॰ २२. --की कींमरी-- ह० ४०६. धोराठ--दृ० १३. তলা—তু৹ ২∤২. शोरिया-प० ११८ अपर साल---प• ७६. चोरींड-द० १००. कमर है।ट-दे०-- "हमरहोर"। चोलवी-पृ ६ ३८१, ३८७, ¥ घोला-इ० २१७, ६४१, सपीहेरा-प॰ ११८. घोवास-४० २४. Ŧ व्योमियाँ-प॰ २३३, २३४. पुरुच—द् ० २३१ **모리─-**막이 11도. क कैतित या कर्यातीर्थ-- ४०० ११०. पुरेखरा—दृ० २१६. कंपाकोट-प॰ १६६. कंचार-प॰ ६म. सू॰ २०, ३३२. पेवड़ी भाटों की-प॰ १३६. क्यामिया-पर 11%, पेवा-प० १०३. र्वेवरसा-ए० ११८. ऐहन**वा**—४० ३६म. खी बँवला--द्र॰ १६२. चोहुँसाँ--दे०--"योवर्मा"। ₹5**--**₹0 8**₹0.** क्राह्य-प्रक १७१, २०२,२१६, २१४. भोरंदर-प• ३८३. द्वार्थर,२१०,२१८,२१६,२१६, श्रीगराम--द ० ३४३. २४२, २४६,२४०, ४१०, ४८२. योमारी-ए॰ ३३१. क्छरवा—द् ० २१३. भोददा--र०२१०, २११, २१२, करक--दृ० १२, १६. 318. कटराहा—प० ११०. चोटवादा—द्= ३३४**.** कटहड्--टू॰ २२. मोडा—रू० २१८.

क्याद्--प० ६.

चोदा, भीम का--प॰ १.

कही-पव ४. दव ४०४. क्यवण-द० २४६. करावारा—द० ४४६. कसाधीर-पद ७७. द० ४२३. क्यावद—प॰ ३८३. कतर—द॰ ४५३. कदह—दृः १४१. कदाखा-व ० ३१६. कमड के पहाद-प॰ ४६१. क्रमाहिया--प॰ २४८. कारतार-देव-"कंबार"। कम्मीज-प० २२०, २२८, २२६, यदेव. यहेव. *द*० ४४. २०. २४. **१**व, ६६, ६७, २१०, ४व१ कपडवर्गज---प० ४२८. क्यासया—प॰ ३, ७७. कपादेसा-दव २७६. कपूरिया-दृ० ३८८. क्वार की सुंखदी-प० २१४. कमलपुर--द्रै०--४७. कस्मा का वादा-द् व ४२३. 67--- 11º करडा सत्ता-द० २७६, करणवास-प॰ २१७. करबावटी -प॰ १८६. करगीसर-द० ४४२. कानेचगड--५० ४८१. करमसीसर-प० १८०. ट्० ४३०. करमायस---प० ६३, १२०, तरहरी-प० ११७.

करहरा--द् २१२. काहेड़ा--प० ३. द० ४७. कराडा---ट० २४०. कराडी--द० ४०३. करोली-प० ४४३. कर्खं का महल-द० ३२६, ३२७ —तीर्थं या कंतित —वृ ० २१०. कखाँटक--प० १६२, २२०. कर्तवटी-प् १८६. कसदवास-ए० १७. क्खहरगर--प० ४८१. कवाकसा---त० ३६०. कराया-एव ११८. कलासर--व ४१४. कलिंग--प॰ २३१, २३२. कतोख-ए० ४. कस्यासनगर-प० २२०, कस्यासपर-द० ११६. करवाससर—इ॰ ४१४, ४१७. कल्याची---२२०. कवीशा--प॰ १७. कश्मीर--द० ३६२. कसंमी-प० १६०. कांकरता-- १० १. कांकड्--पव 1. कांगड़ा-ह० १७, ३३, ३००. कांगणी-पः २४१. कांसरी-दु० ४२४. कौयाद्य—द् ० २४६. कांधदकोट—द् ० २११.

क्षानिक्ष्यारी—पू॰ देश्णः क्षानास्त्र—देश—"क्षायास्तर"। क्षानेाद्य-प० २४, ४६, क्षायद्वक्रम—प० २४०. क्षाय्वि—प्॰ १४०. १२५, देश, ४००,४०१,४४७. क्षायद्व—पु॰ १४६. दु॰ ७, २०,

काणासर—द॰ २४८. १४१.

हामझ् — रू० १० है. हामयो — रू० १२ है. हामयो — रू० १२, ३२, २० है. कामो — रू० १२, ३२, २० है. कामो — रू० १२ है. हासेसी — प० १९ है. हासेसी — प० १९ है. हासेसी — रू० १२ हासेसी ११ है.

110, 184, 157.

कालवाह—दू० २६. कालवास—दू० ४४४. कालाय—दू॥ ८७.

कालाहुँगर—प॰ १८१. त्० २०१. २५४. कालाया—ह्० २०१, ४५१. कालिंबर—प॰ २१६, २३२. कालीकर—प॰ २४३.

कालीकर--प॰ २४३, शाली सिंघ नदी--प॰ १०१, काराह्दद--प॰ १२० कासी--प॰ १११, १४७, १४८, तू॰ ११०, २११,

किरवादः—प॰ ११२. किराह्—प॰ ११२. किराह्—प॰ २११. किराह—प॰ २११.

क्लिकाट--दू० २२०. रिशनगढ़---दे०---"कुश्खगढ़" । दिमोर---प० ४ कीटखोद---प० ४१७, ४१८,

वीलयो — दृ० ३४३. कीका टूँगर — दृ० २४६. हुँहाऊ — दृ० २४६.

बुँदाज—दू॰ २४६. कुंड्रया—प॰ १६⊏. फ़डल-प॰ २४७, २४८, दु॰ ६, वृँतावियाज्ञाहा-दु० २४७. १७१, १८२, १८४, ३६२, कूँपडावस-द०३८७. \$00. \$81, 800. कंडल की सादही-प॰ ६१. कुंडले गुलाई---इ० २४०. झंडायोगड़—**क्० ४१**८. कडावा---प॰ ६. क्रंद्रस नदी-प॰ ७३. र्मपासर-व॰ ३२१. कुंभलगढ---प० ४२, १६, १६, १६७० क्रमल्मेर-पा २, ३, ३६, ४०, ४३, १४, १६, १७, ७७, १२१,

१११, २३७. तू ४०४, ४६०, क्षंभाषा--- द् ० ४५४,

क्षंभार का केड---इ॰ २१७. क्रच--द० २१२. क्षचकता--प० २३१. क्रवदी-द् २६६. कुड़की-गाँव--हु० १३.

कडा--प॰ ७, कुवसूँ —हू॰ ४१२. बुश्व मीरमी-प॰ ६ क्षरदा-प० ६४.

कुत्तददा---प० ११३ कुतवर-दू॰ २११. कुरुपायां-व॰ १४८.

क्रतमञ्जा—हरू ३१७ कुद्दर—दू० ३८८.

बुहादिया मळा—प∙ १ वृजया—द्० १७६

कॅ्पावास--द्० ४१७, ४१६, ४१६.

कृपासर-दू० ३५७. कृचमा--प० ११६

कृचेर-प॰ २४१, कृषायाङ्ग-प॰ ११म. **मृदखा--प० १६**५. कृष्टी-प॰ १०३, दू० ४००,

वृद्धानिया--प० ८८. फ्रमदेखर-दृ० ६३.

कुटबारद--दूर १६४, २०८, ३४०, 805. 800. केदार-हु॰ २४१,

केरमङ्--कु० ४४३, केरपा--ए० ७६, केरल-दृ० ४४८. केरबा-प० १७७.

केसयसर--वृ० ४१२ केंब्रवा—प० ४, ३४, केखवा**दा--**४० ४

केखाशह—- सू० २२६, २३०, २३३, २३४, २३४, २४६. केवाह्कोट-प० २०१. केवड़ार्गाव-प० २.

केस्वी-प॰ २१७, केहर-रू० ३२२, ३२७. केहरीर-दू० २६०, २६१, २६२,

३१६, ३६०, ३६०. की--दू० ३६६, ३८१,

केलपुरा---प० १३ बोहर----द० ३१७, ३७०, ४३८. केंबावा—द ० ३३३. केंकिया—प० २२०, ०२१. सडासेनी--इ॰ ३४७. कोकलोधी-द ० ३३०. सहार-२० २४६. कोटबा---प० १७, ११= दू० हा, रांडागाव--प० १. संडेबा—रू० ३१, ३६, ३७, ४१, 254. 254. 282. 383. 388. 884. 3 o E. कोटटियामर--- द ० ३४३. सप्तवाया--- २०३०० कोटड़ी-पः ४६ हु० १७२, २४६, खजरी--प॰ ६४, १०४, ३४३, 322. दाटकह--ए० १०१, ११२ कोटया-द० २४३ खरोद्या-- इ० ३३६, ४३०. कोट पसाव-प्यः ३२४, २३४, स्रदोडा-इ० २११. कोटहड़ा—दृ० २०७ लडवली-प॰ 118 सोटा-प० १०१, १०२, १०३, सदासा—प० १४६ द्० २४६, 108, 110, 150 248. 240. 242. 249 कोटा पढ़ाइता--प॰ ६ सप्तीळनाव---द्र० २१६. क्षेत्रारिया—प० ३, ६, ६, ₹६. श्रद्रीय--द० २६७. खडेाराँ का गाँव-- १० २४६. कोबसदेसर-द० १६८, २०४ सन्नियाली-द० २४६. कोद्दियावास-यू॰ २१०, २१६ खनावदी-- २० १६ म क्षेत्रवार--ए० १७४, २२७. द० खमखेल-ए० ३, ६, २२, ६६. 984, 389, 386, कोवणी हुँगरी-प॰ १८६. खमेर--१० ३१७ खरगा--द् ० २१६. क्षोप्रता-प० ३०२. साट---१० ३१३, ३१४, ३११, Buzi-प. 115, 12₹-कोर हुगर-दू॰ २१६. 380, 380. रसदेवला माट की-ए० ६४. क्रेसावा-प॰ १८० खरवद्--प॰ २२१. कोखर-द० १०३. सवास का गाँव-दू∘े २∤६. कोवियासर—दृ ॰ ३१७. सवासपुर--दृ० १६१. कोल्---द्र० १६०, २४६. कोएह—दू॰ १७२, १७७, १०८. सांडपरा-ऱ्० ४२३

धाडायत---प० ११६. सौडाल-दे∘-"खाडाल" । खाँग—पद १२४. र्याध-प॰ द६, द६, ६०.

खिभार--प• १३८.

प्राप्तरबाद्दा—प० ११७, खाचराँबाळो ठी**ड्—**प० ४६२.

खारहरा खारीसै--ह० २७६. खाट गाँव-प॰ ३८१.

रादा--द् ३३२ खाद्याल—द्∘ २६३, २७६, २८०.

280, 849, 809,

साडाइच--द् ० २०१. खाडोब-- उ० २६२. स्त्रायां-पः ११६.

साताखेड़ी—प० १०३, १≍६ पादी-इ॰ ४२२.

खानवा—प० म≵. लाररेडा-- द् २४३.

धारवा-इ० ३७३. पारवारा—कृ० ४३७, खारवास--द् ० ३४१

पारा नरसाय—वृ∗ ३**=**६. शारिया—प• २४६. हु० १६**म**.

मारी--प० १८६ वू० २१६, ४०६. सारी भावदेदा—प॰ २३३ रातोग--दृ० ३२८, ३२६

सारी नदी—५० ह. साहसेका—प॰ **११**७.

रिसालू-प॰ ३७७. 80

खींदासर—द् ः ३७३. स्तीवसर-प॰ २३६, २३८, द० ३०१, ३८४, ३८६, ३६४,

खि**सीया**—प॰ २३

खीद्यारा--- दृ० २७७ यीचीवाड्रा--प॰ ११०, १८६, १८८,

२२२. दृ० १११. खीनाषडो—टू॰ ३२१. खीमत---प० ११म.

सीरह—३० २४६ सीरवा—१० ३१३, ३६७,

खीरोहरी-ए० १८१. खीव<del>ससर—इ० २</del>४६

खीवसा--वृ० ३२७. स्तीवा—दृ० २५७.

खुटहर--दृ० २१२. खुडियासा—हू० ४०६.

खडियेरी—इ॰ २०४. खुराषी-ए० 114.

बुरासान—द् ० ४१७. ख़हिया-दृ० २७६.

ख्हदी—द् ० २४६, ४३८ खेतदला-दृ ३ मध, १ मर, १ मध. खेबदली--- १७६.

रोबडिया—४० १३४. खेबू—कू० १६, १७, २८१, १९६,

४१७, ४१८, ४१६, ४६०. मेडघर—रू० १८, ४६०.

सेंडपाटण--दु॰ ४८१. सेडसा—रू० ४००.

सेदा—४० १०८-855. पेनपाल का टोमा-न व ३१६. गर्जासंह-पुरा-दृ० देवन. सेतपाक्षिया—रू० २**१**१. गरिया-- 🕶 २१६. सेतर्सा का गुवः-ह० ४०८. गइवंधव--प० २११. सेतासर—दृ० ४३१. गद्रमुरार-द् ० २१०, रोरडा—२३१, २३२, २३४. गतपहारांद--द्० २११ पेश्य या रीरार-य॰ ६. गर्वाद की चहिलायी-१० । १९ गीरवा-प॰ ४६. र॰ ४२६. गवाकी-प्राप्त १९३, गरेवाइ--- १० २३%. गयोष्ट्रे-प॰ ११३ गैरागड बटब-रू. २११. गमरा-प० ४. र्गराह या गेरव-४० ६. गया सीर्थ-प• २३ र्पताबाद-प० ४३, ६४, ३३० द्० गयासपुर-४० ३३ गर्वाधिया--प॰ १६८, गलत की पहाड़ी-ू॰ 11. संशवद-प॰ १०२. खॉदसर—१० २**०**२. ग्रवदर-प॰ ११३ स्रोखरा—द् ३४०. गतापडी-दू ५१०. खोरारिया—प॰ २२२ गबिवाहेाट--ए० द्रा, दर, दर धोलाख-द॰ ३६० र्गागरहा-इ॰ १३ गांगदी--प० ७% खोराडी-प॰ ११६. र्मामाबादी-कू ् ३३६. सोह—प० १६७ गाँगाई—ह् ३४३ खोबादरा-प॰ ११३ र्गाधदवास—द् ४०७. स्रोह—दृ० ३७. गविकरण—द्० ३७८ गागरून-पर १०१, १०२, १८६, गैगडाया--द्• ३५८ गता-प॰ २१६. दू॰ ३१६ 355 रागा नही--प॰ ४३, २२६. गाउरमाञ्चा-प० ६१. याधीय प्रसायत-दृ० ३६०. गगदास की साददी—प०४, ≒ वायी-प॰ २१७ यपार्डे—द्० ३६२, ३६४. गजनी-प॰ २००, टू॰ २४१,२६९, वादरागरू-प॰ २२२ २०७,२०८, ३१६,४४४, ४४७, गाधिपुर—दू• ४४

गाहिदवाला-३० २७७. गिरनार-पढ ६२,२२१. दूव २२४, २४१, २४८, २४६, २१०,

949. 840. 840

गिरराजसर—द० ३४७.

गिरवर-पर १९७, १६७.

गिरवा-प॰ २, ४, ६४.

गींगे।छ—प॰ १३**८**. गीदाली--व ० ४११.

गीहासी का तालाय-पः १८६.

गीधला--द० ३१३.

ग्रजरांबाची बाहत खड़-डू॰ ४२६.

ग्रजरात देश-प॰ ७, १८, ४४, ४८,

20, 28, 22, 28, 80, 09, un. st. mt. 10%, 11%,

120, 128, 324, 250.

144, 340, 343, 340,

144, 211, 212, 212, **२१**६, २**१६**, २१६, २२०,२२२,

**२२६, २३१, ८० ८, २६, ६१,** 

६६, सर, सस, १०६, २२४, **२४४, २१०, २११, २**८३, २८७,

414, 150, 140, 911,

ध१७, ४३४, ४१०, ४६१,४**८**३, गुजरात (पनाय का नगर)—दृ०

94. गुद्धा--प॰ १६५

गुडियाका—वू• ३१०. गुदा---प॰ १. दू० ६३७, ४३८. गुडा, सिर्घां का-प॰ ११६.

गरली—प० ६६. गृहिसी-प० ११८.

मुहा, रासे का--द ० ३६३.

गॅगोर--प॰ १०३, १८३

गॅंडसगडा--प॰ ११८.

गुँखवाण-प० १०१.

गॅदक--प॰ १६८,

गुँदावस -प॰ ११=

गॅदाच-र• ४३

ग्रॅंदाली-प० ३.

गेडाप-इ० ४१३.

गेमिकियाबास-कृ ा १६,

गोंड**र -प॰** ४१०.

गोंडवाना-५० ७१. गोंघदास-मृ ० ४२६.

गोबोद-क् २१२

गोक्यं तीर्थ-प॰ ४२.

गोगिवियार-द० ३४७,

गोगलीसर-- र्॰ ३१७.

गोर्गेदा-दे - "बायू दा"। गोष्ट्र-प० २, ३, ४, ४८, ६८,

હર, 1રેર. गे।ठिया—य० १४.

योठीताव (योचर्का)—५० ७४. गोदवाद-प॰ २४, ४२,११६,१६१.

द्० ४४, २१७, ४०३. गोदछा-प० २१७. गोबजा-( गोटीलाव )-प॰ ७४. गोदरी-प॰ ३७१, १८०.

वोधवाली—द् ०३४६.

गोधेलाय- द्० ४२१. गोपदी-प= १७३ गोपलदे---प० १०३ गोपाया---प० २२४ गोपारी नीवली-दृ । ११६. गोपासरिया-दृ ० ३३४, गोविख—प० ११६ गोमसी नदो--द् ० =, ११ गोयह--- द० २४३ गीर्थंदपर-प॰ ११= गीर---प० २०० ट्र॰ ३१६ गोरखप्र-- क् ११३. गोरहरा-कृ० २२७, ३२२ गोतकुंडा-द्० ४२० गे।लावास की **शहरी—दै॰** ४०४ गोलीराव वाखाब--व ॰ ४ गोवळ-प० २३०, २४० गोहिल टोला--व॰ ४१६ गोहिलवाद--द् ४६० गोही--वः २१६ गीइ-- प॰ २३३ गोवॉ की ळाखेरी-प॰ 1×1 गौरी सर-द० ४६६ मावधी—द॰ ३२१, ३१७ ग्वासियर--द॰ ३,४ १२,४४,४१ २१२, २१४, ४८२, ४८३ घरियाली--दू० २२६, ३१३ घटियाद्या—प० २२८ २२६ दू०

घडसीसर—ऱ्॰ ३१३, ३४१, ४२२ धवाला-प० १४४ द० ३२७ घखोली--- ४० ३२३ घरोल—द० २४४ घसार-प० ₹. र्घाधेदा---- ११२ घाटा--प॰ ४ घाराबरू--प॰ १ द्यारा, सायरे का—प**०** ३ घाटी-पर १०२ घाटोळी---प॰ १०२ घायार--प॰ ११८ वाखोरा या घाखोराय-प॰ ४ घामट—र∙२१७. घासकरय--द्० १४६ बाससेवय-द् २ २४६ घासर—प॰ ४ घीबोळिया--- ४१३ व्यवसेट-वे --- "प्रचरोट"। ह्यसोट-ए० २४४, २४७, २६० ₹0 mt, mm, 124, 1tm, 148. 180 धुरे मडल-प॰ २४१ धोघा-द् ० ४२६ घोडा ध्रावधी-द॰ २१६ धाडाह**द्-**-दू० ३८६ घोसमन-( घोस डा १)-प॰ ५७ घोस दा-प० ७६, ७७ चग-द० ३०४

र्चाही-द् ११३, ३७०,

र्चीपानेर-ए० १६०, १६८, २१४.

चौंपासर--वृ० ३८६, ३१८, ४११.

र्चारस--प० १८३.

चौदरख---दू० ३६०. चौदसेख----दू० २०.

₹० ४≅२.

चाख्—प० २४३.

चाचरदा-प० १०१.

चंगारवादा-द० ४०७. चीगावडा--द ० ४०७. चंडाबिया-द् ० ४०४, ४०७, चंडावल-–दृष् ३८७. चंडाबो--द् ० ४१७. चंडासर-प॰ २४३. चंद्रपासा—१० ३. चैंदेरिया---द् ० २४६. बँदेरी--- १० ४१, ४६. दू० ४७. चंद्रगिरि-- द्० ४१०. चंद्रभागा नदी-प॰ १०४ चंद्रावत नगरी--प० १२३. चंद्राव, भाडो का--वृ० ३४६. र्चद्रावत शमपुर-प॰ ३७. चंद्रायती-प० २२१. इ० २७०. र्जवाद्याग-पव ३६. चंयल--प॰ म, ३०३, ३०३. तू० 80=. चनतीर्थ--द० ४६६. चनार--प॰ ३३३, १३७, चम्बल-दे०-"चंबल" । चरसा की हूँगरी-प॰ १८६. चरवार-प० १११, चाहाहा -- ४० ३१६.

चवरदी--प ११७.

चयराट---प॰ १७७,

चवादी--प॰ इ७६. चौंग गाँव--प॰ सः

211,

वचरागज् ---- दृ ०

218.

चाचरनी—प० १०३. १८६, १८८. चाटखा--प॰ २४४, २४४. चारस्--रू० १, ४, चाली-इ॰ ३७म. चाधय-दृ॰ ३१४. चापोछ-प० ११७, धाम् —- दू० ३०६, ३१४, ४११. चाम् की बासची-रू० ४३१. —विसमेवी—दू∘ ३३४. —सापरीश—रू० ३०३, चार छुप्पत-प० ३. चारण खेडी--प० ११, चारणों का पेसवा—प० ११६, धारमञा-प॰ ४३. वावंड--- १० २, ३, १. चार्वेडिया—र्• ४०४. चावदेश--ए० २१७. 333, चावद्ध-द् ० २१६. चित्तोद्-दे०--वित्तीर"। चिचीद्—प॰ ३, ६, ११, १४, १६, 10, 25, 21, 28, 24, 24,

रेण, रद, वे०, वेर, ४०, ४१, च्र—र्० २४४. 88, 84, 20, 21, 22, 22, चुहड्सा--कृ० ३६०, ३०३ ₹₹, ₹₹, ₹७, ₹<u>८,</u> ±0, ७२, चरारा पहादी-प॰ १३० चंदि-द् श्रध्य. 42, 44, 4E, 58, E0, 82, चेराई---कृ० ४०१. ₹¥, ₹₹, ₹¤, 10€, 30¤, चोदा वासधी—४० ३८६ 104, 131, 120,142, 100. 108, 218, 215, 218, 220, वाचरा--द् २१= चोटीखा--ह• १०८ २६१, त॰ ६०, ६४, १०४, 104 109,105, 131, 115, चोपर्हा---दु॰ १४७, १८१, १८६, 17m, 144, 2mo, 2mv, 242, 804, 818, 810, चाम् -- दः १६. 210, 201, 251, 251. খিল্লনুত—ত্ ১০৬ चोरवाइ---दु० २४१ चिनही, बासेप की-द्०४०० चोल-द॰ ४४८ चोली माइव्यर-- ए॰ ३१. चित्रर हुँगरी-प॰ १८६ चालेश--प॰ श चिश्यात केर---प॰ २०६ चिह्—कृ० ३१७. बोहरू मूँद्वा--द्० ४०१ थै।वड्री--दू० ३=६ चीवलवास-प+ २७ षीतालेडा--प० ६१ **६**६ चौकीगढ--- द० २१२ चीधद्--द्• ६. चीगामहो--ए० ६४ षीधीडस-प॰ २४३ चीताता-द॰ ११७ चाराई—द् ३४० चीमद्दी---प० ३८० चौरासी--प० २२४ चीवली--प० ११= चीया गवि-प॰ ११= व्यार सुप्पन-प॰ ३ प्यार भुवा--प॰ ४१ चीमयावाह—दू० ३७३, ४२७ चीखा--प॰ ६ **₹** चीहरदा-प० ११= खुडार्<del>थी—</del>द्० ४१७ चुडियाहा--प० ११५ छुन्या---दु० २४४ चुँडासर—दू• १६६, १६८ छप्पन-प० १ **प्हा राणापुर—ट्०** ४६२. बहोटण-प॰ २१३, २१४

खाइया—द्**०** २२४.

प्ती—दू० ३४३

छास्राबाई—द्∘ ध२३. छापर—प० ३६६. ३६०, १६३,

१६४. दू० 1००. द्यापर द्रोपपुर—प० १⊏३, १६४,

१६६. द् ॰ ६६, २०४. सापरेह-प् १४.

स्त्रापरोसी—प० २७,

छाली प्तली—प॰ ३, ४, द.

स्रीपिया—दू० ३**६**⊏.

छीला—दू० ३३=. छोटण—प० २३४.

ह्याटण—प॰ २३४. ह्याटले रिवाधीश्सर—प॰ २३३.

छोटी मालावाद--त्० ४७२.

खोटा उदयपुर—प॰ १६७.

खोडो—दृ० २४६.

जा जीगळ कृप—प० २५४. संगत देश—ग० २४०.

जंगजघर—दे॰—''जॉगल्''। जगङ्गस— दृ० ४३.

श्वतदेवाला—दू० ३६० जगनेर—प० १, ६०, ८८, ३१०.

खगनेर, राज्ञा का---व॰ २. जगमाज की सजाई---दू॰ ३२३.

जगमर-- दे॰ -- "अधनेर"।

जगिया---दू० २१६. जडिया---प० ११८.

साहया—पर ११८, सतहर—दूर २११,

जतहर--दू० २११. जमना नदी--प० २१६.

त्रमना नदी—प०२१६. जयपुर—प०२११. ह⊳ १. जरगा—प॰ ४, ४, ६, १०६, जजसेल पाटख—दू॰ १७. जवसाव घारा—टू॰ ६४६.

जनगी की तलाई—द्० ३१३.

जवास---प॰ १, द. जसरोसर---प॰ २४२.

बस्वेरा—टू॰ ३४७.

बसोदर-प॰ ११६.

ससोल-दू० ३४७, ४३७

जसोसाय--ए॰ ११८.

बस्तासर—र्• ४४६, '

जहातपुर-प॰ १, ६, १८६, २१८. जहानाबाद-द० ३४८.

व्यावस्—प॰ २१८, २३६, २४०, २४६, २४४, २४४, दु० ८६,

. १६८. जीनह---नृ० २४६. जीनेबा---कृ० २७३.

जाकरी—रू० ४४७. जालम—प० ६३.

जासबर—ए० ११६ जारोश-ए० १७.

जाजाली—५० ६३. जाजीवाल—२० ५२२. जामवा—५० २३५.

जाटीनास—दू॰ ४०८. जांबा-दू॰ ४१९.

जायीवाडा—५० ११६.

वानस-—द्० २१८. जामडा—प० १११. जामनगर-द् ० ४१०. जामोर-पर ३३८. जायळ—प० ११६, १८४, १८१, 154. जायल चौष्ठ---द० ६८२. जारोहा---प॰ १. जालस—द • १६२. जाकिया-द ० २२७. जालीवाडा--प॰ २४= वालेकी--उ० २१८, ३६८ जाखेर-चे॰-''जालीर''। आलोरी—प॰ २२१ जाखीर-प॰ ३, १९७, २१, ४२, E4. 310, 334, 320, 323, 120, 124, 242, 244, 148, 148, 145, 145, १६०, १६१, १६२, १६३, जुड़ा-ए० ७, इ १६४, १६६, १६६, १७३, जूडियसिवड़ा-द् ३१७ १७७, १०८, १८०, १८१, जुसली-इ० १३८. १८२, १८६, २३२, २४६, जून किशह्-प० १६६. २११, २१६, २१७, २१८, म्द्र हर ६६, १३४, १८०, 181, 154, 355, 350, ४४३, ४८३ जावदकदी--प॰ ३१६.

जारदया---र्० ४३०.

जावर-प• २, ३, ४

आह्रद्देवा--प॰ ११८.

जावास-प• ११८

विजियाकी—द ० २४६. निवास-द॰ ४४६ जीगिया--द० २१७ जीरग-प= ६५, ७२, ७७, ६४, 28. जीरावल-ए० ११८. खीळगरी—प॰ २३ जीलवाडा-- ए० ३, ४. १०३ जीली-कु० ४२७. जीहरण-दे०-'जीरण ' जट-देश-"जुद्र"। जलेाला--प० ६४. जवादरा-प॰ ११६, जही-ए० ४ जनस का बेश-व १६१. जद-द० ६३८, ६६३, ४०४ जुमायह—द० २२४, २४४, २४०, **११३, २१२, २१३, २६२,** 왕촌아, 왕도원 ज्विया--द् 1६६. ज्या-द॰ २८२ जेटाची -- द० ३४३ जेसख---१० २६०. जेसबसेर-दे॰--"जैसबसेर"। र्वस्राया-द्० २१६. र्जनबोट-पश् ११२.

जैतपुर—द् १६६, १६७, ४११. जैतपदा—प० ११८, १६७. जैतारय—प० ६०, ८६, ४६, ११३. द् १२२, १२४, १३२, १६०, ६८६, ३८७.

र्जसीवास—क्० ३८७. जैवाध—क्० २८२.

जैराइत-पू॰ २४६, ३४३. जैसलमेर-प॰ ६३, १२४, १७४,

२२१, २२२, २२६, २४०, २४२, २४४, २४४, २४७,

₹87, ₹88, ₹8₹, ₹89, ₹82, ₹₹₹, ₹9 ७₹, #₹,

क्षप्त, १६७, २०१, २०७, २०६, २५६, २१७, २१६, २१६,

२वर, २८६, २८५, २८६, २६०, २६९, २६४, २६४,

₹₹**८, ₹₹₽, ₹**₽₽, **₹**₽₹,

११८, १६६, १७७, ५०६, १९२, १९६, १९६, १९८,

दार, ६०९, २१८, २१८, द्वाद, देवण, देवह, देवल,

114, 470, 470, 470, 121, 142, 121, 121,

३२४, ३१६, ३२७, ३१८,

132, 136, 220, 228. 181, 182, 282, 284,

101, 101, 101, 101, 141, 180, 18E, 186.

१४६, १४७, १४८, १४६, ११०, ३११, ३१२, ३१४,

३६४.

438.

देश्स, देस्य, देस्य,

2mo, 2m1, 240,

પ્રદેશ, ૧૯૧, ૧૨૬, ૧૬૧,

ध्यर, ध्यरे.

जैसना--दू॰ ३६४. जैसावस--दू॰ ४०=, ४२३

बैस्राया—दू० २१६, ३८१. जोडयावाटी—द० महे.

जाह्याबाटा—दू० मर. जोगाज—दू० ३३४.

आसाक—पुरु २२४. जीसीका साझाय—परु २४०.

३४४. जोजायर—ए० ३, ७६.

जोद नाचणा—दू० २४६.

जोघडावास—क्० ४०६.

बोद्यपुर—प॰ २, ३२, ४६, १०१,

32=, 320, 384, 344,364,

१६८, १७६, १७८, १७६, १८०, २२१, २२८, २२१, २३६,२३७,

दरक दशक द्व २०, ११, १२७, १४०, १४७, द्व २०, ११, १४,

₹६, ₹८, ₹०, ₹1, ₹७, ₹८,

81, 42, 121, 12=, 188,

184, 140, 148, 14=,144,

190, 291, 299,162, 184,

१६६, १६१, २०८, २४४,२७७,

२=२, २=३, २३=,६००,,६२१,

दररे, दरण, देदर, देहदे,दद्ध,

३६०, ३६८, ३४१, ३४१,१४८

बेश्ब, देवर, देवल, देवल,देखदे,

₹8₹, ₹8%, ₹5%, ₹5%,₹50,

₹==, ₹₹8, ₹₹5, ₹₹0,800,

Ro=' 833' 838' 835'830'

835, 838, 842, 840, 844,

हर्द्र, हड्ड

( 2季 )

जोषनेर-नृ • •. जोरर--- ४० ११७. घोलपर--प॰ ११७ जोळवोसीडी—प**० १०**३. जोळायुद्दी-- द्०ः २१६, जोखावर-ए० १४२ जोधनार्थे--दुः १. जीनपुर---नृ० २१०. #5 मेँटाडिया--- दृ० ४१७, करा-ह० २४६ मसरी-द॰ ७१७. मल-प० १. माध्यर-प= ११६. कांकीरा-द॰ २२७ मातिज्ञा गाँव-प• १६३. फॉरावा-प० ३६ मर्शवता-प॰ ११=. र्माव--र ४१७ म्मीसवा-नृ७ २०६. म्हासी-प॰ ७१. माहतर-द ० २१३. माहोब--१०३ माहोली-प॰ ११७, ११८. साडोली रंगरावटी-प॰ **६** मात--प॰ १६= मावर्-द॰ ३३४. मालाबाद--- ३० ४६१, ४६२, ४०२ मालावाद, छोटो-द्० ४७२. मतालों की सादकी—पण १३, १८

म्बोंन्हरी, धोवसाँ की-१० ४०६ सँवत् -प॰ १६४, ११६, ११६ म् सा--प्र १६६, मुँ में घाटा—दृ० ४६२. मॉपदा गेडा---ग॰ ६. मोटे खाव--- ४२३ मोरा-ए० ११⊏ ze—€•—"zĭa" : टाँटोई-प॰ २००. टोक्सी--ए० १३७, टीवटी—र॰ ४०८. टीवरीयाखो-द् २१६. शेवी-ह• २१३. टेह्या---१० २४६, २४६ टॉक-प॰ ६ द॰ २०. टोडा-प० ६, ४२, ४३, ७१, २०१, २०२. २१६, २२०. वृ. १७, 15 टोडा या तोड़ा -- प॰ २१= टोडे की टावर-प॰ ह टोमा, खेतपाख का-र॰ २१६. दोखाया -- ए० २१७. रसमबही—प॰ ४ इहा—प०२०१ ट्० १⊏२, ३२४, ३२४. सहा—द० ३२७. टाकरा--प० ११७

टाक्सरी-प॰ २४०.

ठीकरदे—प० १९*≷*. होत्रा-प० १२४. डोगरी-दू० ३४१. ट होद्धबाद-प० १=७, द० २४७. द्धवर---द्व ४६१. होहवासा-द० रेम. द्धार-प० ७. दोदियाल-प० १३०, तृ० १६४. जमायी-प॰ ११७. र्खागरा-प॰ १६३. होक्स-त ३६०. द्धारी—द० २३ ह. ह्र द्धांबर नेहलाई--इ० २१६. दम्हमा--प० ३१६, ११६. डाँमखा—द० २∤६. दाका--श् ० २०३. ভাক--प॰ 11%. डाणी-ड॰ ३२. डायर—दुः ४६३ ढाहा—इ व ३६ दाभदी-द० ३६४. डिकाई--- रू० ४०४, ४०६. साहस मेंजन-प• २१६ दींकली-प॰ ४७. व॰ ३३१. डिग्गी--द० २३. श्रीतसरी--व॰ ४१ % षीवलेश्य-प॰ ११८. ढंबाइ—प॰ २१=, दृ० ४, ४४, हीयादी-पः ३१म £\$, 208. दीरय-व॰ ८६. द्व वाद-दे--"द्व वाद"। धीडवाय-दृ० १०२, १७२ दोल-क्लाल-प॰ १ दीले युवक- द० ४६१ ਜ र्हेगरप्रर—प॰ १. २ ३. २, =, तंशोट—रू० २६०. तर्ड चर्डतरी-द॰ २४६. 19, 20, 45, 62, 69, 65, 98, E0, E3, E2, E3, E2, तगुरावाद--द० २४४. EE, ED, EE, EE, &o, 992. तदवीली-प० 198. 100 20 381 858 सद्वयी--प॰ १९७. देगरी--ए० ११६ सर्वाया—टू० २२३, ३६०, ३६०. हँगरी, देवीजी की-ए० १८६ वल्रार- व॰ २१६, २०१, ---विनायम की--प॰ ३=६ तखोट—द्रु० २४६, २६२ टे तथा--प० ११⊏ समणी--प० २२१. दा या डोडबाइ--१० २१७ तराइन-प॰ २०० येह---त० १६६. सरुवादा--द्० ८१.

तल्सेधेवाला—दृः २७३ तसाई घणी जैतरी-द० ३४६ —जवर्णी की—दृ≈ ३**१३** ---दवीदास की---हु० ३१३ —राजवाई की —द॰ ३१३, ३२० —राखा की--<u>र</u>० ३११ तलाजा—दृ० २३० र्तात्वास--प॰ ३७६, ३७६ र्तायदिया--- २० ४०३, ४३८, ४३८ वाय-प०३ द०३८३, ४३४ ताया. महा साखकीवाका--द॰ वासागड---इ० ३४४ ताळाव, गीदारखी का—प॰ १८६ -गासीराव-दृ• ४ —मडख—ू• २**८**१ —वीका सोलकी का—द॰ ३१६ --रायमळ का--द्० ३०७ —राव का--द् ० ३१३ तावियाणा—प• १८० र्शेड--ए० १८६ तुहत्क--प० २३१ तुवरा--द ० ३८६ तिमरणी-प॰ १७८, २१७ टू॰ ३≒६ विश्वींगड़ी-दू॰ २८१ तिबादी--वू• ३४६ तिज्ञायोस स्रतासर—ट्॰ ३**३**२

विवरी--प॰ ११= तिसा--इ० ३२२ तीतरदो--प० ∤७ तबमारु की सादही-प॰ ६३ वजवागर वालाय--प॰ १४ तेज्ञा का राजवा — 🌪० ३८:: वेळपुरा—प॰ ११७ तेसा--प॰ ११८ ताउरी---४० ४४, २१८, २१६ तादा-पः २२० साहा या टोडा--प॰ २१८ तासार्ज - त्० ३१३ तोसीना-म॰ २३= जिघटा-द् ७ ४०४, ४२४ त्रिपुर या चदी-प॰ १०० प्रहर-प॰ 11म ग्रेंता तीर्थ-ए० २२६ च धव्कड़ा-हू० देशभ थक्षवट—-रू० ३६ थली-प॰ १३० द॰ ३३६ वर्तुंडी-प॰ २४४, २६० धहिषाय बुनेरा--दू० २४६ धावर-ए॰ ३१८ थाहर वाससी--द्० ४२३ शहरी, गोखावास की--दू० ४०४ याइरून--ए० ६४ विराद-प॰ १७१

धुलाया--द् ० २४७

थर—प॰ स७

( \$8\$ )

घोभ की खारदी-प॰ १७४ बोहरगय-४० ४८१

ਫ 

दविखन—दे०—''दविषा''।

द्यवित्-प॰ १० द् द ० ३१६, ३१६, 809, 800, 855 850.

982.

६ जिलापय-- वृ ० ४६०.

दलम-दे०- दिचग' । दतायी-प॰ ६२, ३३७, १३३,

125. 128

ष्टतिया---व॰ २१३

दभौवा-उ॰ २३२ दमोई-इ॰ २३१

दमे।दर--व० २५७

दरेरे---प० १६६ वृ० १७६

दत्तपस की वाय--द्∘ ३४६ --- भाटी की वाव-- दृ० ३१७

दक्षेत्रज क्लाख---प॰ १. म दक्षेत्रहा-प० १

दसादा--द् ४६३ दसोर--प॰ ६३

द्दियायत-प॰ १८३ एही गाँव--प० १=३

दहीपदा--द० ४१८

दहीपुरा---प॰ ३७६ द्देश भाचाहर--- दू॰ ३७३

दहोसतोय—दू० २१=

द्यतिनिया--प० १८०

द्वितीवाड़ा-प॰ १३२. द० ३८६. ३८७. ४१७.

दागवाल—दृ∘े२∤८, दातराई देतरसा—प० ११८

टामय-प० १६= दाहिनासा—प० ३

दिल्ली-प० २२, ३६, ४७, ४८,

om mo, &&. 900, 920.

२००, २१६, २१४, २३० हु० 8, 84, 55, 00, 01, 58,

मम, ११६, १६१, १६४, १६४, २०७, २४६, २११, २६१.

200. 215. 214. 224.

प्रवर्षे, अथक्ष, अस्तरे, सस्तरे, स्वरं, विद्यायला--व ० २१२.

दीनात-प० ७४ दीव वदर-प० २१४ दुजासा--व- २४६

द्रयाद-प॰ ११६ द्विवासर—द् ४४४

हुर्रगगद्-ह् २६०, ४८१ द्वसारया-द् ० ४४४

वृधवादा-दू० ३८४, ३८४ द्घोद--व् ० २००

द्नी-- द् ० ७ देल्-प॰ १६८.

देनगर ठट्टे---द्र० २७६

देतरला-दातराई--प॰ ११८. देदापुर-प० ११८, १३७

देपाखपुर--द् ० २६०, ३१७

## ( \$85 )

देवारी-प॰ २. ६, १७, ६४. देवादेहिया-- मू॰ २४७, देरायी नदी-द॰ ३४३, ४६२, देवाली--प॰ १७. देशवर---कु० २६०, २६६, २६८, देवीबेहा---प० ९०३, १६४ 400, 221, 221, 224, देवीबी की हमरी-प॰ १८६. 340, 340, 8E2. देवो--इ० २४६ देशसर-- क् ० २४६, २७६, देसहरो-प॰ ४. देशहर-- दुः ३६०. देसरी--प॰ ४, ४४, २१७, देखवाडा--प॰ २, ६, ३०, ११८, देसारा- २० ४३४. वेडरा-प॰ २४३. 114, 120. देवेाई-- प० ११८ देहरा मगरा--प॰ २. देवलेत-प॰ ११३. देहबी--दे०--"दिएनी"। देवगढ़---प॰ ३४. वेहात सान्दी—र॰ २२८ देवीवादा-प॰ २४६. देवगदाधर-प॰ ४. देवंगिरि-हे-- "ढीज्ञताबाद"। बेखोळाई--- १० ३८६ देवतक्हीसी-- द = ४६१. देशसी--दृ० २०७ दोस्रताबाद-ए० ६८, १००, १७६ वेबपहन- प॰ १११. द॰ ४१६. द्व २१४, ३६७, ४१०, ४०२. देवरावर--द० २६३. देवरासर—४० २७% २७६ 242. हेग-दू॰ २४८ ३१४, ३१४ दर्वास्तया-ए० १, ३, २, ७, ३४, होखपुर-प० १८३, १६०, १६३, 44. 44. w2, wm, m6, &2, 188, 188 E. 100, 148, 48, 64, 40 20 208 ૨૦૫, રેર્ષ. देविवया प्रतापगढ़—प० २१, ४३ हारका-प० १११, २०१, २०२, देवली-प॰ ६. वृ॰ १६६ ₹₹₹ ₹0 =, ₹0, ₹1, 88€. दवलीयाली--प॰ ३४= द्वसीवास-प॰ १८३ द्वारसमुद्र---द् ० ४१०, द्वारावती—द्∙ ४४⊏ देवहर--प॰ ४. दौसा—दू॰ १. देवा—दू० २५३ देवाइत-दू॰ ३४४. ध देवा का मेपोरा—द० ३,१७ र्षेष्ट्य--ट्र २१०, २६२, ४६२.

धणला—ड० १०३. धघोळाव—द० ४०३. धनवा---द० २१७. धनवाडा—ए० २३. धनारी-प॰ १३७ धनिया वासा--प+ ११८. धनीरी-दे०-"धनेदी"। घत्रवा—उ० २१३. धनेरी-प॰ ११७, ११८ षमायो--- तृ० २११. धमोतर-प॰ १६ घरियायद-प० ३, ४, ७, ६६, ६३. द् ० ४७. —जीहरण धोशवद—प॰ **१३**, —धोरावत—प० ३६. धरोता—ड० ४₹०. धर्यांबद-दे॰-- "धरियावद'' । धवलहर—द० ५४). धयकासर—दृ० ३१६. धवलेरा-द० ४१४. धवा-क् ३६२. धवा की सिखयी—दू॰ ३८०. WINTER- 70 210, 218. षांचाणी--वृ १११. र्घाषुमर--- द० ४५४. খাহ—তু৽ গ্ৰহ धारा—प० २१⊏. धायता—प॰ ३३७. धात देश-दृ० ४८३.

धानेस-प॰ ११८.

धामणी-कु॰ २१६. घार—प∘६, ३७, २३२ दृ०४, २१७, २२०, २७०, २७३,**२**७४, घारगवाय चीकडी--द० ३८६. घामखिया--प॰ २५७, धारता--प० १४. धाररी-दू० ३४३. धारवा-प० ११= घारा नगरी-हे०-"धार"। र्घोतचा-ह० १०४ घीषोद--द् ० २१६, २१७, २१६, २२४. ध्येपली—प॰ ११७. धोरावत-धरियावद---प॰ १६. चीरावद--दे०--"धरियावद" । धॅवायस-प॰ 11 **र.** धूमराज---प० २४४, भक्तकार-प० १०३. धुलेक-प० १०३. भोदर्गाव-- १८६. भेःबाइड्रो-- दः० २४६ धोधाराखा-इ० २७६ धोर्धुका—दृ॰ ४२६. धोर्श्चार—दू० १६०, १६८. घोखका--प० २२२. धोलपुर—दे०—"धीकपुर"। घोजहर--रे०--'धोलहरा'' धानसा-दू॰ ३२१. यांतपुर--प॰ ७६, १७६, १७७.

## ( \$88 )

नागदह—दे•—"नागदा । ।

142, 101, 102, 141,

धांतहरा-प०६४.टू० १४६,१४०. नाकोड़ा-टू॰ ४१=. दू॰ ११२, ४६२, ४६१, ४६६. नागण-प० १८२

न

नाक्या---द्∙ ३६०.

| नंदराय—प० ६, २१८                 | नायदा—प॰ २, १०, १६, १४,१७              |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| नडवा <b>बाचरेड्डा—५</b> ० ६४     | नागद्रह या नागहददे"नागदा"              |
| मनेरुव्यन्त्रुः ३३४, ३६४, ३७४    | , भागरचाङ्प• २१=                       |
| 200                              | नागराज्ञसर दू० ३१७, ३६०,               |
| नया नगर                          | , भागरी—टू॰ ३३५.                       |
| २४१, २४२, २४४, २१०               | , नागरैर <del>रू</del> ० ३ <b>१</b> ७. |
| २६१, २६२, ४६०, ४६१,              | सागहरू—दैश—"नागदा"।                    |
| ष्ट्र, घ्र्र, घर्च, घटा          | नागीयी—प॰ ११=,                         |
| मावर-प• ४१, ११६. ट्० ए,          | मागोद—दे•—"नागार" ।                    |
| <b>२, १२, १३, ४४, २०</b> ०, २१२, | . मार्गारए० २१, २६, ६३, १४६,           |
| 용도マ                              | 148, 146, 144, 144,                    |
| नरसि <sup>*</sup> हगड४० २१६      | २३२ २३७, २४१, २४२,                     |
| मरसि <sup>*</sup> हवाजा—दू॰ ३१३. | २४३, २१३ त्रूव १४, ⊏३,                 |
| नरायदू० २६, २४                   | 41, 42, 42, 48, 4¢, 101,               |
| मरावसप• १७६.                     | १०२, १०२, १०६, ११७,                    |
| समैदा—प• १६६.                    | 112, 184, 140, 144,                    |
| नवकोदी—४० २३६                    | ११६, १६६, १३७, २८३,                    |
| नवसरा-प० १४६, १४६, १६७,          | -                                      |
| 155.                             | देशम, १६१ १मण, देमा,                   |
| नवसा नादेसर—१० ७, ८.             | इस्तक, इसने, स्वरे, श्रस्त्र,          |
| महवर                             | नाचारा — दू० १४२, १६७                  |
| नांदरोट-ऱू॰ ३१%.                 | भाद्वा <del>हे</del> १० ४१             |
| र्नोदियाप॰ १९७, दू॰ ३८७,         | नादीस—पः ११३.                          |
| ¥01.                             | नाड्ख—दे०—"नाडोख"।                     |
| नद्वि—प• १०३                     | नाडेल्डप॰ ७७, १०४, १०१,                |
| नाईप॰ १७.                        | ११६, १२०, १२२, ११२,                    |

१६म, २२०, २६०. क्० १०३, 108, 114, 851. नाचवाणी--दृ० ४२४. साधसर चाल्-द० ३७०. मादहा—द`०३∤३. मादोती-दृ० ३२. मानाम्रो-ए० ११८. मालुपै वाघरे**दा--य॰ द**४. नापावत-द् ० ३१८. नाभासर—द० ३७३. मामी-प० ११८, १३३. शारंतगढ---इ० ४८२. नारद्या--प० १३१. मारदेश--प॰ ११८ नारमौल---वृ० २०७, नाराखेहर-- इ० २७७. नारायवासर--द् ० ३२७. सारायणा—ह् ० २३१. नाव--- दृ० ३७५. नासिक दर्यमक--प॰ ३०, माहर या नाहेसर--व॰ ধ, 🖦 👟 99.

माहर या नाहेसर—य॰ २, ७१. नाहर साव—य॰ ११ड. साहपार—दृ॰ ११७. नाहेसर—दे॰ 'नाहर' । फिरिट्य—दृ॰ ११०. मींदन—प॰ ११७. नीबोड़ा—प० ११७. नीबड़ी—दू० २१७. नीबजी—प० १४६. दू० ११६, ३१७.

नीर्वाई—ह्० १. नीयात—ह्० १६७. नीयाड्ग—वृ० १६८. नीयाड्या—ह्० ११३. नीमिया—ह्० २१७. नीमय—प० ३, ४,७२, ७७, ६४,

नीमच—प॰ ३, ४, ७२, ७७, ६१, ६६. नीबाई—-पू॰ २८. मीडवा—-पू॰ २७६. नीबांबा—-पू॰ २७६. नीबांबा—-पू॰ २६६.

नेबरहा—द् ० २४ म. नेबरवाड़ा—प० ११६. नेहहाई—क् ० २४६. नैडाय—क् १ १६२. नैयाया—प० ११०.

नीखा--प॰ ११७०

नैयोस—प॰ ६६. नेत्सदा—पू॰ ६५७, ६०५. नेत्ससेवदा—पू॰ ६५६, ६६०, ६६७. नेम्सा—पु॰ ६५०.

नेहर—प० ११८. नेहरमास्य योजा—न्०१८२. नेह्यास उद्दर—प० ११४.

u पंचनद---द० १७३, १७४, पंचाहरा सहै--प० १७१. पंचायापर-प० ६४. ਹੋੜਜੀ--पo pE. 45-3 100, 110, 110. पर्दमधादा-प० ४. पलेरीगड--प॰ १६= पगधे।ई-प॰ ६. पद्यवाली---द० २१६. वहावली-प॰ ३०. पविद्वारा-प० २२२. ८० ४४६. पद्रोखियां---इ० =६ वयग---प= ११७. प्रधार-प॰ ६, ६७, ६६, १०३. पदरे।का--द् ॰ ६८. पहोखाई-प॰ २४३. धनवाद--द् ० २८. पनात-- १०३. पष्टै--द + २३३. पवरवा--द् ० २१२ert op-imino पवाहारी रामावत-हू॰ ११. परिवारां--- १६०, १६६. पर्नेतसर-द • २६. पत्तवा--द० ३०. प्रसायता-प्रच ३०२ पल्—हू० ४१%. पौचनदा-- वृ• ४२३. पोचला-- १० १३६, २४६

804, 831. र्पाचादी माहरी-दु० २४०. पांचाल देश--प॰ ६. र्पाचाचा---र० '४२३. र्पाहवारी--द० २११. पोध्य-द० ४४८, पाटही-इ॰ ४६१, ४६२, ४८१. पाटवा--प॰ ४३, १०१, ११०, २०२, २०३, २०४ २०४, २०६, २०७, २०६, २१०, २1२, २१३, २१₺, २१७, २२२, २६२. १० ४१, ४३, 왕, 1독명, 18도, 국축도, 국명본. ४६१, ४६२, ४८१. 막리죠~~To 10%. पाटीमगरा - ५० ८६. पाटोबी--प० १७४, २२१, पाडरी-प॰ ११६. —माखार की--रा० **४**१६ पाउक्षेत्रती-ए० ह. पादा-द- ३२. पाडाय-प॰ १३६ पाडीव, रामा की--प० ११६ पातंबा---प० ११६ पातखसर---द० ४१६ पाद्रोड--प० ४. वाधीर-प॰ ११८ पानस्या-प॰ १. र. = पानीपत---ह० ४८३ पानीका--प॰ १०१

पानेशा—देव—"पानस्वा" । पार-ए० १०३. पारकर--प० २४६, २४७, २४३, २४४, २४६. दृ २१६, २६१, 325 पाळडी---प० २७, ११७, ११८. 114, 184, 186, 140, To 128, 120. पालनपुर--प० ३२४, ३११, २११. पालसी--प॰ ३३८. पाली—प॰ ११६, १११, १६१, 164, 100, 140, 141, 40 **44. 44, 554, 205, 252.** पाखीताया-द॰ ४३६, ४६०. पाबदा-प० १३७. पावागइ—प॰ ३६७. पासवाला—प० ११६, पि'दर माप-प॰ ४. पिंडवादा-४० ४, १३७. पिपवाई--इब् २१. पित्रजाप-प० २४१. पीगोपा-प॰ ११६. पोद्धेाला-प॰ ६, १७. पीठवाळा--द॰ ३६०. वीधापुर-प० ११७, १३७, २०१, पीपावाहा-प० ११८. वीधासर-दृ० ३२१, ३१७. पीशेखी-प॰ ११८ पीपलवृद्दी-प॰ १. वीपल बरसाये-इ॰ २६८.

पीपखवा-- दृ० २१६. पीपला-पा ११६. दा ६३६. पीपल्-प॰ ११६. पीपनाया-प० २४६, २४६. पीपाइ-पट ७७, १०१, दृ० १४६, ११३, ४२२, ४२३. पीपाद का थाडा-ट॰ ३८७. पीछे साळ-प• १६. पीवा-द • ३४७. पीइला--द० ३७०, प्रनपरी-ए० ११६, पुनरेश्चारा—इ॰ २७६, पुर-प० ३, ०७. तू० १८८, gest-qo ६३, १८१,१६८, १६६. पूर्वा-प० ६४. चूँबळ--प॰ २४०, २४२. द० ६२, &b, 100, 100, 18E, 281, २०७, २८६,३१४,३१८, ३१६, 240, 241, 242, 400. देववे, देवदे, वेवल, देवदे, ₹50. ¥₹€. प्रस्म-द० ४००. पूरता, जवेरे का-इ० ४०४, पूड्य-प० १०३. प्रमा-प० १६७. युना दे—दु० ३१६. प्वासर—दू॰ ३३८, ४२६. पूमण--प० ४. पूर्वं महेवची--द्० ३६३. पुरावत मंगरोप-पः ६३.

( 582 )

पूहदी-दुः ४११. पेई--ट॰ ३२. पेयदाई-४० २१७, २१६ चेत्रवा—चa १९३. पेसवा, चारखों का-प॰ ११६. पेहर-द० ३०४. पैठग्य-दः ४६०. पैसर--द० १८. पोखरय-दे०-"पोहकस्य" । पे। छीवा-- द ० २७६. पाटिलया—व्• २१६. पातरा. राहश्रात का-दृः १७६. पारवंदर-प० २२२. द० २२४. पेळावस-प॰ १८०. पासाणा--प० १३१. प्रेासालिया—य॰ ३१८-पासीतरा-प॰ ३३७. वीहकरया-वृ० १३७, १३८, १३६, 181, 182, 182, 222, 218, 140, 141, 182, 182, 182, 180, ३४म, ३४१, ३१०, ३११, \$41, ton, ten, 224, 214, 212. पे।इरवे स्रोहरे-प॰ २**१**६. प्रतापगद-देवसिया--प॰ ४३, **३३**. प्रभासचेत्र—द॰ ४४६. प्रवास-ए० १६०, २१६.वृ० ३०८, 348.,848. फ

पराहराद---द्व २०३.

फतहपुर--प० ३६४, ३६१, ३६६.

ट० २७, फतहपुर सीकरी-प॰ ११२. फलबंध-पर ११८ फखस'ड—द० ३४७. फलीडी--द० २४६. फलोदी--दे•--"फलोघी"। फलोधी-प॰ १३७, १३८, १४४, ₹98.00 \$89. 338, 389. ₹8**=, ₹**₹₹, ₹₹₹, ₹₹₹, 242,348, 200, 202, 204, 3=0, 3=8, 381, 388, 385, 38E, 200, 201, 211, **명 1일, 명 1≥, 명**목 1. फागुखी-प॰ ११८. कावरिया--प॰ ११३. फिरस्ली-प॰ 110 कीराजाबाद-उ० १११. फुलिया---द० ४३८ फल्सेरब-प॰ 114. फुलाज—द० ४२२. फ़ुलायी-ए० २०२. कृतिया—प॰ ३, ६०, ७२, ७३, ११०, २१८ वृष २१८. य वंदा वाजया--- १० २३. वंगस-द० १, ३३. वंगा--द् ० २३४, २३७. वैगाल-प॰ २३१ दू० ३१६, ६२०. र्वध—तृ० ३६०. दंधदगढ़—दे॰—''बांधवगढ़''।

## ( ११€ )

देघा---द० ४५१ वंभीता-ए० ६, ७. वंभोगी-एक १०३.

येषायदा -- प० २६.

यंसाद-प० १३, १६.

यखसी-प० ३६. घरताडा--द० १२७.

पताशी-प० स्ट. १३४. इ० १३८,

988. बगरू---दु०२∤.

यगळामा—३० ६७.

बपट—द० २७६, यधेलखंड-इ॰ २१७.

घजाल यही-व ३ ३ १३.

यज्ञ-४० ३३१, ३४० बर पहक-प॰ ६०.

परपरेश्व -- ए० ७६, ८०.

बहगरहा---द० १६२.

घडगाँव--प० ५७, १३६, १२४, 980.

बद्दभागा--- ११८. बब्द्या-पू० ४३०.

बद्वज्ञ-प० ११म. यहवास-प० १.

बहा मेरवादा-प॰ ७. घडी-प॰ १७.

वैदी धजाज—दृ० ३१६ घड़ी सा**दरी—प**० धर

बहुग्र---व्∙ २१२

बढेखा—द० २३२.

बहेरी-प॰ ६४. बटोट--ए० ७६, ११०, १६६.

षटोदरा--प॰ ११६.

थडीदा--प० ११म.

चटवान-प० २२१. द० ४६१, 843.

वयसेदा--प॰ 19६. वयाद-ह० २०७.

वबह्रहा-प॰ १. द॰ २म.

वसोर-प• ७७. वदत्तरा-प० ६६.

चटनार-प० ३. ६. ४१. ६०, ७२.

90, 110, 158, 21E, 218.

20 EE. 146 बदायुँ--ह० ४८१. षधाजदा---द् ० ३१०,

वनस्माटी-दः २६०.

बनारस--- इ॰ २१२, ६१६. बनास नदी-प॰ ४, ६, ४३, ६५,

44, 01. वमावदे-प० २३१.

वस---व ४१० चयाना—प॰ ४६, १०, ¤६ टू०

141, 144, 884.

47-40 8. 3 £8"

बरकाया-qo 1२४.

बरर्जाग-द् ० ३१६. वरअधि का पाना-दृ॰ ४०७.

वरजीवश--- द् ० ३४७

परवांगसर—ह्० ४०१, ४२६.

```
( १५० )
```

बरदा--द० २२४ र्यांगार. विलोचाका धाना--- १० १३४. वरहसर--ट० २३१ धरणा--प॰ ४ 386 र्घांघडा—दू० २१६, ३१८, ४२४, बरबाहा-ए० ६. ६. धासदा--प॰ ३७ 230. वरसंबद्धर---इ० २६१, ३१६, ३१६, र्घाट--प॰ ११% 260. 269, 260, 200. र्वाही--- १६३ बाधवगद्र—प० ४६, २११, २१६ घरसा—ए० ३३४ वाँमवार-ए० ११३ वरहाड़ा--प• १. बॉमखी का सुजेवा-- १०३२३ वरार-इ० ४४०. वांसलाह—दु० ७ वराहिल-प• 194 वाँसदा-प० ७६, ११७, १३४ बरियाहेटा-द ० ४१६ र्थास बहाला-दे - "विध्वादा" बरोहिटिया--तः ३६७ वर्णद:--द० ३४३ र्घांसवा--- १०० वाँसवादा--प॰ १, २, ३, ४, २०, षत्तरा-प० ६८, ३०२ 18, 00, 0E, ET, EE, EE, वक्षेत्रका—य**०** ३३ 40, 42, 41, 100. REE वलोर का घाटा--प॰ ६६ बल्सदल — दे॰—"वल्लमंडक" । वाँसा खालसा--प० ११७ वसंतगङ्ग—प• २३३ षाकरवापुरा-प॰ **६** वाक्रोब--प० २२, ३४ वसर—द॰ ३३६ बसाइ-प० ७२ दृ० २१६ यागड-प॰ १७, १८, ७६, ७६, E+, E2, E2, E4, EE, E2, बसी-प॰ ३६ ३३ टू॰ १६८ इ६६. २११, २१६ द् ४२६. यसी वगदी-ु० १४१. यहरारी-प॰ २४१, २४६. 220. 220 षहदी—५० ४ बह्दनसर—द्० ४१= वाघलाय-प॰ १८० ं पहलवा—दूब ४०६, ४११. मायसय-पः ११६ चहास्रो---इ० २१६ बाधवस-दे -- "बाधावाय" । वहॅगरी -प र २४३ व् ० १८६. र्षांस्छो-- प॰ १३१. वाधी-कु॰ ३१३

याधीर-पर ११८. हर १८. याघोरिया-प॰ २३४, २३४. षाचढा--प० ३१६, ३१६, धाचडेल-ए० ११८. षाचल-द० ४६२. याह बहाद-दे०-"वहबहाद"। षाटेश, रामा का--प॰ ११७. धारेल-प० ११३. यादरदा-प= १. ६. याजिया—य॰ ३६७ बारेखार-इ० ३४७. षाकारसी-दे -- "बाराकसी" । बादल सहस-४० २०. बाप---द० ३१३. बाव द्वातरा-प० १८३. षाप्रवासर—द० ११७. वापला--प॰ ३३७. वापासर - द० २४६.

बाबरा—समेळ खावसा—वः १ बामङ्—पः २५६, बार—पः १म६, बाराजः—दुः ३३४, ४११

षाहा या बारदा—प० १. षास—दू० ३१३. बारू शादख—दू० २६८. वारे गाँव—तू० ३८४.

यालघा—प० ११७. यालघुर—प० १७८.

चालस्वा—दू० ४००, ४०३, ४०४.

याससीसर---प० २२४, २२६. यासाफ-----प० १०२. यासाघाट---प० १०२.

वासायो—द् व ३२३, बालापुर—द् १४, ४१८, बालायेट—प १६६, बाला या बाल—उ० ७,

बाखा या बालू—पृष् ७, वाखिया—प॰ १६, वारा या बाखा—पृष् ७. वारों वा गवि—ए॰ २१६

यास्य वा गाय—र्॰ २४६ यास्रोतसा—रू॰ २४७. यावदी—प॰ ११६. दू॰ १४६.

याव, द्खपत की—हू० ३१६. यावलः—हू० ४१७.

षायस्ह्री—१० १७३, २१४. बासया—य० ११८ बासयाज्ञा—य० ११६.

वासकी—प॰ १८०. बासपान—प॰ ११८. बासुदेव—प॰ ११८

बासोला—प॰ ६४, धाहदृसेर—प॰ १२=, १३१, २३३,

रेरेथ, रेरेर, २२०. तू० म१,

धाहरा—द्∘ २६१. घाहरहे। या बाहरदा—प० १, ६.

षाहरतीयास—प० १८३. बाहरीट—प० ११७. बाहरा—प० ११८.

थिंदुसर-प० २१२,

( १५२ )

वि कपर--- दे a-- "विक पर" । योजस-- १० ३१६. विद्रक्षी-दुः १११. बाधली—ए० १४८, विमलोग्र-क् ३६३. योजा---द० ३१३ विलोद--- १२३-बीजानगर-हे०-"विजयनगर"। विमात-पर ३०. थीजापुर-प० ३०२, ह०' ४१०, विहान-पः ३७७. 213 विहार प्रदेश-१० ३१६. बीजाया---प० ११३. षीं सर्वाडिया—है •—''बोसवाडिया''। यीजावासकी—ह • ३६८ मींकेपा-प= १२१. चींक्रीली विख्याताणी—व • E. वीजोक्षियाँ-पर १०४. वीकमपुर--प० २२६, २४०, ट्र चीसय-प• का बीक्रवाडिया—द्• ३१७, ३८८, २६१. ३२१. धीकानेर-प ३३, ७६, 388, 888. 133. बोम्होता-दू २१६, २७७, 144,1225, 280, 388, बीम्बोसई—द्० २१६, ३२७, ३४१ २४४. ट्• 11, २१, 220. 165, 187, 183, 388. चीटखोक---इ० १४४, ३६३, ३७३, leef. 144. 145, 144. Re 8. २७६, बीठू-दूब ४२२, 208. 202, 200. बीद-वृ॰ ३४% 200, 220, 221. 220, 224, 200, 221. ३१२, बोदर-द० ४१०. बीदासर--दः ४११. 252. 144. 145. 144. बीरमगाँव-दे०-''वीरमगाँव''। 368. 300. 308. 200, बोरसा-द् ० २७६. log, 108, 108. 800, वीस्टका-पः २३०. 228. बीका सोलंकी का तालाव--द्• बीराखिया-दे -- "बीराखी" । बीरोखी, ब्राह्मकों की-५० 118 325. वीरोली, आर्टो की--प॰ ११७,११६८ धीस्त्ररण-तृ ० २७६. बीलाहा-ए० २३१. द् 184, बोखादा--प० १९७. धीचग्रहा---ए० ११८ 350 षीहुँदा—प॰ ह बीम्ब्युर-प०६, ६, १३१, १२६

योसिया--पीपविवया-- दू० ७४. धुंदेवसंड--प० १०२. दू० ११०, २११.

युपारा—प० १०२. युचकटा—र्मू० २१६,

धुत—द्∘ ३२२. खबमाल—प० ७.

शुक्किया—प॰ २४=,

ष्ठथेश—रू० ३४३.

बुरद बरगट—प॰ ७ बुरवटा, श्रोयसाँ का—कृ० ४०७-

त्ररहानपुर—प+ ६४, ६२, १०२,

१७०, १७६, १७७, २१४, २४७, २१स. दू० १२, १६, १६,

२१७, २१८. टू० ११, १६, १६, ११, २१४, २६२, १६६, ४०१,

र्युं ली—प्रा १, २, ६, २६, २६, ध१, ४४, ४८, १८, १२, १२, १४, ४२, ४६, १८४, १०१,

108, 108, 108, 108, 108, 100, 105, 108, 110, 111, 112, 112,

११४, १३६, १८८, २१८, २२६. दू० ४०४.

बूचोदा—प॰ ११= ब्रुनड्—प॰ १७,

यूरेड़ी—प० ११६.

बृट्हर—दू० ३४३. बृटेची—दू० ४११.

यूटचा—द्० ४१६. यूडेलाव—द्० ४१४. चूनायी—प॰ ११७ यूरवटा—दू० ४२४.

वृत्तख—प० ११= वृत्तिया—प० ११=,

घैकरिया—प• ध.

वेगम या वेग्र्रॅ—प• २, ६, २४, ७२, ७३, ७४, ७६, १८६, २१८,

२४१. वेटेार—प० ७५.

येठवास—दूर ६६७, येउच मही—पर २, १७.

वज्रच नहा—प्रक २, ४७. वेजरण—द्रू० ३४१. वेशवा—प्र० ६८.

वेदसा—प॰ १७.

बेराही---द्र० १४१, ४०७ येरू---द्र० ४०४ येराज---द्र० १६८,

वेराजाई—दू॰ १६३ बेहाबस—प॰ ११८, वेहडवास—प॰ १७.

बेहरा—दू० ४४०. बैनासा—द० ४४४.

थैरसवपुर—दू^ ४३६. वराट—दू॰ ६. वासद्रा—प० १

वासङ्ग्राम्य २ वोषरी-द्रुष २४७. बोड्बी-द्रुष ११४.

बोड़ानड़ा—दृ० ४११ बोड़—दृ० ४०४.

याल—दू० ४०४. बे।सी बग्रहटा—दू० ६३७. ( १५४)

वोलो--द ० २४६. वासोला—प॰ ६४. वे।हरावास-४० २४०. च्यावर—ए० १. इ. झहायों—प**०** ६. बहासर—व• २१६, २८२. ब्रह्माय-प० १३७. व्रह्मा वासची---द० ४०४. बाह्ययवारै—द्० ४८२. माहाया हेडा-ए० ३३६. 37 भैवरी--ए० १६=. मॅमेशा-द् २१६. मगतावाससी--द० ४०१, ४०८, who. भगवंतगढ--प॰ ३. भटनेर-पः ११४, १६८, १६४, वृ 144, 144, 148, 204, २०४, २६३, २६२, ३१७, 395, 200, 202, 820, 220. भटा--प० २१७. भटेंडा—दृ॰ ३६२. महेनदा—४० ३३३. भदेसर—द० २७६. मही---दु० ११. मडलेरं गाँव-दू॰ ३१३. महोच-पः १६१०. द् २१%,

२६२.

भदलो--दृ० ३१३.

मदाका---प॰ १८४, १८४, १८६, मदावर—द॰ २१२. सह—द० २१३, मद्र काली-दृ० ११६. मदेसर-दृ० २२०, २२१, २२४. भनाई--द० ४१३ सरिवया---प० १४. सरवासी-प॰ १६८, १७८, भवराखी--ट० ४०३. भवाशा-ए० १०. भागिसर--- द् ० ३८७, ४००, ४२६, ४३०, ४३४, महितर -प॰ ११८. मंडिर-प॰ ४, म. दू॰ २११. भारिवरो-प॰ १८३. भाँडोसाय--ह० ३८८. श्रीमेश-ए० २४**प**. भावरी-इ० २१६. महिरा-द० ४०४, ४२२, भाउदा-द् ० ३८०, १८१. भासर--द० २७६. सारास्थी-दृ० १२४. भारारी जदादास-र्॰ ४०१. भागवा---प॰ २४८, २४६. भागीनदा--३० २४८. सावस्या-प॰ १७८. भाडै-प० ६. भार देश-प॰ २१७. मारतम—प॰ ३१६. भाटिया शवर—दृ० २०४, ४४४, ४४६ भारी का चंडाव---ट० ६१६. -शहर-द० ४४६.° भाटेर--- द॰ ४३०. मारों की ऐवडी--प॰ 118. भारे।ही--यव ४. भाद'ग-द० २०१, २०२, २०६, मादवा--ट॰ १६४. भाषली-प॰ ११८.

मायगद-उ० १६. भावता--व् ४१२.

भादासर--व० २१६. साजामण-प० १७८, १४६, १६८,

166, 950, 222, 298. द ० १६, इंदर, ४०३, ४१७, ध२२.

भाडे शसर वा भद्रेसर--दृ• २२०. सानावस—ए० ३६०, भानिया-द० २१६. भाभेलाई--व ३८%.

भामरा-पव ११८. भाग्रीहाव-ए० २१६.

भारता--प० ११०.

भारमत सर-द० ३४०, ३५७. भारतेसरिया-दृ धार. भावनगर-- ६० ४६०.

भावाहर-द व ३६०. सावी--द्र० ४००.

भाइंस-प्र ११७. भिटंडा--प० २००.

भिद्--द् • ७१.

मि**रद—ट्॰** ४८१. भींटासर-द० ३१७.

भीतरी—प० ११ म. भीतरोट-प० ६, ११७, १३३,

सिंगाय-प० ७४. ७४. २३०.

भीनमाल-प० १२४, २२६, २१६. शीस का शोदा-प॰ १.

सीमल-प॰ ६४. भीमाखा-प्रक १९७

भीमासर--द० ३४१.

मीसदा सोटा-ए० ११८.

मीजडामा--प॰ 11**म** 

भीलदिया-प० ३३. मीसवया-प० ६२.

अभ देश--दू० २११, २२२, २२४,

२४०, २६१, २६२, ४६३ अग्रनगर-प० २१४, तृ० ११६,

338 ,855 अदहरू-द० ४१म.

स्ट्र-प० २११. म् देल-प० २४१, २४२.

सकर-प॰ ४११.

सका-प॰ २४८. मुकास-प० ११६.

मृतर्गाव-५० ११८.

भूतेस साटीव--प॰ १८०.

सुदेख---प० २४३. मुखोद-प॰ १. मुवा-दु० २१७.

मुमलिया गढ़--द० ४८।

भूमाददा-ए० १८१. भवह-द० ४१८. मेद--१० ६६६, ३४०. भेला--- १५७. मेल्--द • १८३, १८४, ४४२, मेव---प॰ ११८, १३४. भेंसडा-द ० २६०, २६२, ३००,

भैंसोड-प॰ १, ६, १०, ७२, ७१, 94. 102. 105. 100. 31E. भूमासिर की द'वरी-पः १६३. मेटाख-ए० १=३.

मोद-द॰ २४४. मे।गपशे-प+ मह. शे।अनेर---प० १०३. भोटासी-ए० ११७. भोपाछ-प० ३४ द० ३३४. भोग्ध-प॰ ४.

भोद्यासर—द॰ ३४८. भोवाद--द० ३१६, ४२७.

मगरीपगढ़--द् ० ४=२ मगली का थल-द० २७१, २७६. मंद्रण-द० ३६०. मंत्रया-प० ६४. मंडळ—प० ४, ७ दः र⊏६.

मंडोर--प॰ २३, २४, २६, ३१, \$\$. 187. 188, 184, 185,

२२८, २२६, २३०, ८०७, 111. 144. 300.

RE, 40, 41, 44, 102, 1 - Ł. 3 - Ę. 112. 112. 158. 334. 314. 120. 122. 121. ¥£4. ¥£4. 양도일.

मंदलीर---प॰ १, ३, ६१, ७२, १३,

44. 44. मञ—ए० १८६

मळहो. भाटों की-पः ११=. मक मैदाना-- १० १८६, १८८, —सोवाराम की—ए० २४३.

सक्राणा—ए० १३६. मकरोहा-प० १३७. मक्ली-इ॰ २४४. मकावस-प० ११७, ११८

सपशक्वा--प॰ ११८. सगरा—प॰ ११७, ११≈, सगरोप--प० ४३,

सगव वाहण-द० ३६०. मछली शहर-प• ४=

महवासा-द० १८१. मछावळा -- प० ४, ४

सटच-प॰ १७ सडाऊ—द० २१६

सडार-प० ११७ सदबी, ब्रवेरे की -- द० ३१७ मयोष्टरा-प॰ ११८

मतोडा---ट॰ ३३४. सरस्य-प॰ २३३.

मडोबर-प॰ १६२, २८८ दू॰ १, मधुरा-प॰ २४८ दू॰ २७, २१४,

२६१, ३१२, ४४८, ४४६, मध्री-द ॰ ३४६. सदारदा-प० ४. व. मदारा या मदारिया-प॰ ७७ मदासर--वृ० २८२. सनी पहाडी---द ० ४४ ह. मने।हरप्रर--द० ६, ३३, ४४. समग्र चाह्या—दृ० ३६७. सस्मण---४० २६३. मस्माद-दे--"मारवाद" । मरोठ--व ० २३, ३८, २६३, २८७, 98E. 248. 250. 200. ₹9E. मलकासर-द्० ४४१. मतार की पादरी—टू॰ ४३६. भटारण--प॰ ६. द॰ १५७. मिळकपुर—दृ०३७, सहनात-देश-''सेनात'' । महत्त्वांचा-प० ३७६. महसिया—दृ ० ६८६. सहाजन—द्० ३१६. महानास—दे॰—"मैनारु" । महिराजाया—प॰ २४१. मही--प॰ ३४, =६. ट्र॰ ==, १७०. महचा--प॰ ६४. <u>π</u>π—Ψο 101, 102, 102. मह खीची--प॰ १०१. महेखा—द्• ४२२ महेवा---दू॰ मा, मर, मर, मर,

६६, १२८, १६७, ४२३, ४२४,

४२६, 115 महोवा—ए० २२२. ट्० २१०, र्मागरी—दु० ४६१. र्मांगरोल—न्० ४६०. र्मागकीद-रू ७ %, #चाड-१० ११८ र्माडवा--प॰ २१४, २४४, २४४, माँडणसर—रु॰ ३६२. र्माडखी--ए० ११८. महित्रा-ए० २१७. साँबलगढ़—४० ३, ६, ६, २३, ६४, 29, 52, 55, 195, 215, 20 10, 1 08, 241, मंडिया—प॰ १११, १८०. ह<sub>०</sub> वे⊏क, घ०६, ४०६, मडिपादा-प० ११७, ११८, र्माडच्यपुर—दे॰—"संदे।र''। माँडहडगढ़--हर् ४८१. मॉहहा—द् ० १३३. मींडाल-कृ० ३१०, ३००, मौडावरा—द्० ४२४. मौडावा—द्• १४७. र्माडाइड्रो-प॰ ११८, र्माडाही—द्० २१७. सहि—ए० २६, ४१, ४२, ४३, ४६, u=, ₹8, 0=, =€, ₹₹, €0, हर, १००, १०७, १०८, २३६.

द॰ ७१, १०६, ११०, १११, 115, 130. मधिवादा—प० ११८ माहिडिहाई-द २४६. महिला. भीतर का-प० १८३. माक्टा-ए॰ ६. माच्या—प्रव ⊁. माचेदी--प० २३२ माल गांव--प• ६. माछ्ला—५० ३०. माछेली---प०≱=. माट्याग-प० ११३. साद-उ० २६६, २००. माडली-प॰ ११६. मायकसाय-प० ३००. व्० ४३४, 814. माणकियावास—दृ० ३८६, ४२४. मार्थेवी-द॰ ४११, ४१४ माधका--द् ४६६. मादडी--प॰ २४७. माद्विया--र॰ ४३४,

128. 126. 12m, 184, 122, 125, 120, 155. ३२६, ३३२, ३४८, ३४२, 220. 224. मारेल--प॰ ११०. मारोद---दे०--"मरोद"। मालर्गाय---प॰ ११७, १६०, माळियायास-द० ४०१. मालपुरा-प० ३, ४, ७०, ७४, २१६, द० १६, २४, मालवा-प० १८, १०, १४, ७७, EE, 102, 120, 150, 165, 184. 220. 221. 281. २३३, २१४, २१६ ट्० ४६, 14થ, ૨૭૬, ૪૨૬, ૪૪૬, 288.

मावायदे।—यु० २१६.
माठावास—य० ११६.
माठावास—य० ११६.
माठावास—य० ११६.
माठावास—य० ११६.
माठावास—य० १०६
माठावा—य० १९ १२१.
माठावी—य० १६, १२१
माठावायास्य १११.

मीतासर-द्वः ६६. मीनमाल-दृ० ६५. मीमच—दे•—"नीमच"। सीराख—य० ३३७. सँगयज्ञा-प० ३१७, ३३७. संगाह-द० २४६. मंत्रपुर--व । ४६२. मंद्र यसील-प॰ ३७. मुँधियाद—द्० २३४, २३४. सकंदपरा-प॰ २१६. सदरबा-प॰ ११७. सदगगिरि-दे • - 'श्रु गेर"। मलसान-- २० २४२. द् ६३, 260. 216. 210. 242. 444, 444, 44E, 400, tu=, 888, 884, 880 महार—द० २१७ महारादासी—द्० २४६. म् गयला—दे ०—''सुँगयला''। मूँ गेर या सुद्गगिरि-प॰ २२६. मॅंटेई-प॰ ११८. म देलाई--द ० ३६७, ३००, मृद्वी--दु॰ २६७, स्यावद-प• ३१८. मुखायत-दू॰ ३१७. <u>.स</u>ली—दू० ४६३. मुसावस-प॰ १३७. मुसी-गड़िया-- १० १. मेलुया—प• २१३.

मेद-द्र•६.

मेडतक (मेदता)-प॰ २१८. मेहता-प० ३, १६, २०, ४६, ६६, चरे. १८०, २२१, २३६, ।२४४, ₹84. ८० १३. २४. ३८. १६२. ११वै,११४, १४७, १६०, १६१, 144. 144, 144, 144, २१८. २०४, ३६७,३७३. 204, 244, 244, 244, देहर,देहर, देहत, ४०६,४००. धरेरे, धर्घ, धर्घ, -(मेडंतक)-प॰ २२= मेहा-प॰ १३७, १८३. मेदपाट-प० ७, १७, ३१, ५०. मेदसर-दू० ४४३. मेवारा, देवा का-तू॰ ६५७. मेरवाका बढ़ा--ए० ७. ८. मेरारी-इ० ३१३. मेरियावास—प॰ २३८, मेल्री-कृ ११३. मेवडा--प० 11३ मेनबासर--- व् = ३१७. मेवस-दू॰ १६२, १६४. मेबल-प॰ १, ७. मेवाद-प० ४, १, ७, १०, ११,

४२, १७, २**२, ३१, ४०,** ४१,

४२, ४३, ४६, ११, १६, ७१,

चर, वर, वर, दर, दर, दर, हर,

१२४, १२४, १२८,१८६, १६४.

१६१, १६६, २३७, २२२, २३७.

₹ = 105, 116, 120, 121

148, 148, 144, 224,151 \$ C. . \$ C. . 8 50. 80%. मेवास-प॰ ७. = मेखांगरी-प० ११७ मेहगदा—प० ३७६, ३८० मेहली---१०३७८ मेहवा-प॰ १८३, २२३, २२४, २४%, २१०, ४०६२, ६६, ६७,

R48, 218, 210 270, SES.

मेहाकोर-नृ० ३७०, ३७३ मेहाजबहर--द॰ ३२२ मैनाच-प॰ १०, १०१, १७१, १८६, वागोपगिरि-पृ० ४ मैमसर--र्॰ ३२८ मेहर--वः २७६ मेक्द्रा-प॰ ३३७

मोकलनदी-पू० ४१६, मेक्काइत-रू० २१६ मेख्य करादिया-प॰ ६६ मेखडा--प० ११६ मेखरी, मोखेरी-द० ३४०, ४०१. मोजाबाद--दे॰-"मीजाबाद"। में।टासच-प॰ ११६, १२४ मोटासर—दू॰ २०७, ३१६.

मोटेलाई---दू॰ ३६०.

मोडपुरा--प॰ १०३

मोडा-प॰ ११७,

\$E. 80. 91. 92, 93. 92. 94, 99, 92, 50, 952, 228, 282, 289, 242,

मेारथखा-प॰ 111. मोरदा--प॰ २४१. मोरवो---रू॰ २१८, ४१०, ४६१, १६२ मोरियोंवाला-- १६०, मोहोसी--र॰ ११८ मोलेखा-४० ६=. मोलेसरी-प॰ ११६

र्रेगाईसर-द्• ४१४.

रवोरा-द् २१६.

मोडी--प॰ १६, २१४, २६०,

मोहो मुखवाणी-१० ११२८

सेहनमंदिर-प० १७. मोहमी-रू २१२. सोहारी-दृ० 11. मोद्दी--पव ३, ३. मीप्रावाद-कृ १, २८, १४७ य

रडीद चासरी-दृ० ३६२, रवार्यमीर-प॰ ३, ४८, ४०, ४३, £0, 202, 220, 222, 250, 162, 260, 200, 215, 221. ₹0 10, 15, 1₹0, 851. रतलाम-प० ६३, १८२. रस्वपुर---ए० ६, ७३, ७४, रवडेता--ए० २१४, २६० 400

रवाईविया--द० ४११ रवाई-प॰ ११७ रहवाडा--ए० १३४.

राह्य —प० २८

राह्य —प० २८

राह्य —प० १००

राह्य —प० १४०

राह्य न्प० १४६

शाह्य न्प० १४६

शाह्य न्प० १४६

राह्य —प० १६

६२७. राजसलेबा—कृ० घडर राजा का जागेर—४० राजासर—कृ० २०६, देरेदे, राजासर—कृ० २०६, देरेदे, राजार या राजपुर—४० २३२. कृ०

शतीर या शासुर—य० २३२. कू०
४४, ३६७,
११८—कू० २४९,
११८ की दमिया—ग० ११.
११८ स्वास्य—प० ६,
११८ स्वास्य—प० १३.
११द्यक्याया—१०५,
११द्यक्याया—१०५
११द्यक्याया—१०५
११द्यक्याया—१०५
२४, ३३, ३३, ३६, ३२८,

त्राच्य की तताई—रू० ३११ राच्युर—प० ३, ४, ३१, ३१, २४४, ४६२ राचासर—रू० ४१४ राचाहल—रू० ३१६ राची—प० २१४ शाबीवाला—नृ० ३४६. शाबीरी—नृ० ३४७. शाबीहर, शायमत्याती—नृ० ३४१. शाबीहर—प० २३४, २३४. शाबाहर—प० २३३ शामाह—नृ० ४१३. शामाह—प० १०२, १व६. रृ० २६.

रामदावास--द् ० ४१४, ४२२,

रामधुरा—प० ३, ६, ७२, ६१, ६७, ६८, १००. रामपोश—दूर्व १६६. रामसंस, सुदी—दूर ११७. रामसिंह की सानरी—प० ११७. रामसिंह की सानरी—प० ११७.

रायशियाय-इ० ४२३. रायतसर—द० २४६, ४१४. 7147--- Yo 98. रास-द० १६८. रासा—रू० ३७७. रासे का गुढ़ा---द् • ६६३. राष्ट्रेत-पद थ. शहदेशत का पेशतरा--दृ० २७६ राहिया-प॰ ६६. रिदी--इ॰ २१७. रिणमञ्चलर--- ३३६, ३३६, ३७८. रियी-पा १६=, १८६. रियाजी-पर ११० र्शिक्षी-प० ११६. रीचेड बाधेारे-प॰ ४. रीडिया--इ॰ २१६.

रीडिया—दू० २४६. रीबी—दू० २८. रीविया—प० ११६. रीबी—प० ११८. रूपोचा—दे०—"स्ख्या ।

रुद्रमाळ प्रासाद—प॰ २०७. सैंदिया—दू॰ ३३८. स्टॅंदिया क्वा—प॰ ३७६.

रूप्राध-पः १७, रूप-पः १०, २३०, २३१, २३६ दः १२२, १३०.

स्यकोट—५० २३१, रूपवाद---५० २३१ रूपनगर---५० ४३ टू॰ ४३७ रूपरास---५० १, स्वाबास--प॰ १६०. रेतरग—दृ॰ १६२. रेवां—दृ॰ १६, ११४.

रेवां—टू॰ १८, १६४. रेवाड़ी—टू॰ २४, १४, ३०, ६८. रेवासा—टू॰ १४, टिज्यम—प॰ १०२.

रेजिय—प॰ १०२, रेजि—प॰ २१६, रेजेब्र—प॰ ११८, रोजेब्र—प॰ ११८, रोहेखरा—रू॰ ११७ रोहिंखा—प॰ ११७,

राहुवा—प॰ ११ म. रोहेचा—प॰ १७ म रोहेड्ग—प॰ १, १.

. सना—रू० २०६ सक्ड्वास-प० १७, सन्तो जवळ—रू० २०१ सम्बोदी—रू० ११६. उसमेर-प० ११६. समावनी या साराहोली—प० १,

रत. खलमणसर—द्• ४१७, लदावा—हू० २६. छवीद—रू० २१६ लममान—क॰ ४४६. लवाह्य-प० १खवायगढ़-प० १-, ६, १८.
खवेरा-प० १७६. दू० २८०, ३६१,
३६१, ३६६, ३६४, ४०६,
४२२, ४२३, ४२४.
सबेरे का पदला-हू० ४०१.

३६७.
— की सवृती— दृ० ३१७.
श्रूर हूँ गरी- प० १म६स्ताग्व- प० ६७.
स्तायियाँ— १६४. १६म.
साम्यान्य ० १६०.
साम्यां— दृ० ११४. २१६, २२०.
साम्यां— दृ० ११०. १७म.
साम्यां विष्यं प्राप्ति पा छामावसी— प० ६,
१७.
साम्यां प० १७.
साम्यां प० ११०.
साम्यां प० ११०.

खारेट—प० १७.
खारेरी—प० ३३०, ३३२.
खारेरी, गीड़ी की—प० ३०३.
खारोरा, गीड़ी की—प० ३०३.
खारोरा—प० ११६.
खाट देश—प० ११६.
खाटो दश—प० १२६.
खाटो दशमायर—पू० ४६३.
खाटा प्राप्त —पू० १६३.
खाटा प्राप्त —पू० १६५.

हम्द, ४४६, ४४७, तिल्कमीबास—प० 11 द्र. ब्रीटब्स्—पू० देश्ये. ब्रीटब्सि—प्० १, ब्रुद्या—पू० ११६, २७१, २०२, ४३८, ४४७, ४२२. ब्रूपासस—प० २४१. ब्रुद्याबाडा—प० ७६,

स्वावाडा—प॰ ०म. क्वी नदी—प॰ १७२. दू० १२६, ४२७. ज्योदि—कु॰ १८२. ज्योदि —कु॰ १४२. खेशस्तु —कु॰ १५२.

लोटीवाड्डा—प॰ '११ द्र. लोटीवा—प॰ ६०. लोट्डा—प॰ ११७, लेडिटा—प॰ ११७, लेडिटा—प॰ ११६, लेडिटा—प॰ १६६,

खोटाणा-प॰ ११७,

```
( ? ? ( )
```

1 संयावाद्य-प॰ ३४. सतापर-प॰ ११८. मतिबाही--- ३१३. सतिहारी-नृ० ३१३. सते।ही---व ० ३२३. सप्राचा--प॰ ४१, २१६, 388. सपद्दर---दु० २१६. समंद—प॰ ३१०-समददली-प॰ १७६. समददा---वृः २७६. समदोला-१० ३८१. समावळी--ए० ३६० हु० ४००. समियाया-- इ॰ ३७०. समीचा—प॰ ४ समगढ---वः ४६२. समूजा-प॰ १८३. समेल-प॰ १११. द॰ ११८ ११६. —खापसा—२० ३. सम्मा—द॰ ४१० सरिंगिये -प॰ २४४. सारावा पहाडी-प॰ ४. सरनपुर--तृ॰ ३६०, ३६७. सरसती गाँव-दू॰ ३१८. सरस्वती नदी-प॰ २१२, २२१. सरेचां-प॰ ६६. सरातरा--प॰ १३० सबसा वासी---रू॰ ६७. सक्षमनपुर-द् भ्रष्टक

यलॅंबर-प० १.३,४, ६, ६६, ७३. संयराइ--द० ४०४. सवासस-द० ३६, सहरा—द० २१२. सहस्रविंग, सरे।वर--- ४० २०४. दः सांपली-३० २०६. र्सागय---द॰ २४८, साँगानेर-इ० ४, २४, २६, समिाव--प॰ १०२. सचिर-पं शद, १७१, १७२, . १७३, १७४, १७७, १४८, १८१, 1सरे. द० २०८. सहिवा-- इ ० १४६. साँतरवाडा--ए० ११८. स्तिलपुर---वृ० २१८, ४६६. साँतलमेर-कृ १४३, १४४, ६२१, **198, 830.** र्माधाया--प॰ १८३, सींगर-प॰ १०२, १६६, १८७, 185. 60 1, 10, 18, 21, 28. 148 सरित क्रेंग्रा—दृ० ४०४, ४०६, ४११, ४२२ साविल्या--वृ० ३६६, ४२६. साविखवाहा-प॰ ११८ सापुरा—प॰ १ साकददा—५० ३१६. साख् किरानसिंहात-दृ० ४११. सागवादा-प० ११७. साजवारा—द्र॰ २०६-

वालेट-मालेट---द० ६.

सालेडी--दृ॰ है ••

सावदा---द० ३२४.

सावरखा--- इ० ४१७.

सावा-प्र• २४१.

सावडाक कावियाउढ़ा—इ ० ७१५,

सावंत केंबा-हे-"सीवत केंबा''।

साजात-द० २८२. सामवा---द० २८६. साठ का प्रधाा—प० ११८. सारहा-एव ११७. साम्प्रर--प० । १६ 🗠 -सातसेषा-प॰ ११८. सारायादा---प॰ ३३८. साधाया—ट० ३३४. सावडी--पर ३, ४, ६६, ७७, ६४: सादही, कुंडल की-प॰ ३१ —गंगादास की—प॰ ₹, ⊏ —सालें। की-प० १३, १८ —तेजमाल की— प॰ १३. ---वडी--पट ४३. सादियाहेदा-प० ११६. साधीसर-प• २४२. सापक्षी—दु॰ २१६ सापा-प॰ १८१. सावरीज—तृ० ४०१. सामाई--दृ० २३३ सामिर्या-प० ३०४. सामियाशा—दृ० ४३७. सामूई--दू॰ २४४. सामात-दुः १६. सायरे का घाटा—य॰ ३. सारगपुर-प० १८६.

सारण---प॰ १-

साख-प• ३१८.

साबहरा-प॰ ४८.

सारयोश्वर—प• ३१=

सासस्-प॰ ११६. साहरियाचा-प० १७८. साइल्डा--व॰ २७६ साहजा-दृ० ३६६ साहवे के तलाव--द० २०६. साहितयइ--नु० ४८१. साहार-उ० ४११. सिंगला-दृ० ३११ सिंघखोता-प॰ ११७. सिंघाइ-प० १. द० ७१. सिंघाबासणी - वृ ० ४२६. सिंडिमन--द् ० २४४ सिंघ-प॰ ३१, १०२, १०३, १४४, १८६, २३१, २६२. त्व ५०, २०७, २२६, २४०, २४१, २४१, २४६, २६२, २६६, २६७,२७०, २७१, २७६, ३२१. ३२४, ३२०, १२६, १६६,३६०, ४४१, ४४७, ४८२. सिंघतवाटी-प॰ ३७. दू॰ १३४. सिंधु नद - प० ७. ट्० ४४६, ४४८, सिंधुवन-दृ० २४४. सिंहगणा---द् ० २७६.

```
सिंहयली—दृ० २६४, २७०.
                                 102, 100, 10E, 201,
सिंहलवादा—प॰ १७२
                                 QE0. 310, 811, 822.
सिगडिया-प॰ ६.
                                 받드
सियाला-प॰ ६४
                             सिवगरी-ए० ११८
                             सिवायो-- इ० २०२
सिखवादा-ए० ११७.
                             सिवाना-प० १४२, १४३, १७८,
सिद्धप्र--प० २११, २१२, २२१
सिद्रमख-त॰ २०३.
                                188, 150, 244 20 141
सिनगारी-ए० १६४.
                                20E. 810, 81E. 855.
सियलारा—द० २१७.
                                당국국, 정도국
सियाया-प० १३०
                             सिहारा-द० ४०८.
सियारमा—प० १७
                             सीकर-दृः ६, ११.
सिरंगसर-द० ४११.
                             सीकरी-प० ४७. द् १७.
                             सीकरी पीलेखाल-द० ४७३
सिद्-प० २४३. दू० ३६२.
सिरड वासिया—दू॰ ३७६.
                            सीमोतरा-प० ११६.
                             सीत बुहाई गाँव—दू॰ ४४६
सिरणवा--प० ३२१.
सिरवा-द० २८३
                            सीतहड़ाई—दू० २४७, २४६
सिरवाज--- वृ० २१२, २१४
                            सीतहळ-उ० २४६, २४६
                            सीताहर-द्र १४६१.
सिरवादा-५० ४.
                            सीधर-प॰ १०=
सिरहड्--द् २३१६, ३७१
 —यद्यी—दू० ३∤७.
                             सीय-दू॰ २२२
सिराया--प॰ १७८, १८०.
                            सीबेरी-प० ११७.
सिरूणवा पहाडी-प॰ १२३.
                            सीयल-द० २१७
 सिरोह्याी-प० ११८.
                            सीराइ-प॰ ४.
                            सीराढी—प॰ ११७, ११८
 सिरोही-प॰ १, ३, ४, ४, ४४, अ६,
                            सीरोक्षी द्रंगडीश--ए० ११८.
    55, 110, 11E, 118, 121,
                            सीलवनी--दृ० २११
    121, 121,125, 125, 126.
                            सीबेर्श-प॰ ११८
    120. 121. 122, 128,
                            सीसोदा गाँव---प॰ १३, १७, १८,
    120, 13=, 184, 180.
                                ₹७, १०६.
    140, 152, 205, 210,
                            सीह्या वादा-पश् ११७
    २२1, २२७. रू० १६=, १६=,
```

सीहराया-प॰ १७८. सीहताया-- तृ० ३३६. सीहा-द० १. सीहासा-ए० १८३. दू० ३७२. सीटार-- ४० ६०३. सीद्देश-प॰ २११. दू० ४१६. म डल-द० ४७२. सम्राली-प॰ १४. समालिया-प० १७७, १७१. संशोर-प० ७२. सुनाहयी---प० ४. स्रातप्रा-ए० ११७. सुरतासपुरा--प० ११०. सरोठ-द० २०. सबर्ण गिरि या सेनियर (जालीर) --- Pa 147. सुहद्वा---प० ११८ मुहराणी रोडा---ह० २०३. सुद्वागपुरा—प॰ ६३. र्सुधा पहाड़—प॰ १∤३. सूजारा-- दृ० ३३०. सुजेवा, बाँमखी का-ह० ३२३. स्र-प∘ ११**५.** स्रजवासची-दृ० ३८७, ४०६, स्रपुर-दृ० ४७, ४१८. सुर सागर-प० १०३ सुरसेन-प० १८७. सूराकर--ह० ३२४. म्राचंद-प॰ १७२, १७४, २१३,

348.

सुराणी-द्० ४१४, ४२४. स्रासर--द् ३१६. सेवसपुर-इ० ४४६. सेमारी ताल्लुक-प॰ ३ सेरवा---प० १६७. सेर वासर-दु० ३४३. सेडोडख—द्० २०= सेतरावा--- १२६ सेता-ह॰ ३२६. सेवाराई-- दू० २७७. सेरडा—ह् २०४. सेराया-द० ३=६. सेवेटी--दु० ४१६. मेळावट--द् ० २५७ सेवंतरी गाँव-प॰ ४६, २९७. सेवटा वास—दृ० ४०३, सेवड़ा-दू० ३१६. ३१७. सेवना-प० १३ सेवाडी-प० ४, ११८, सेस्त्री-प॰ ११६. सेटरा-प॰ ११६. सेहजवादा-प॰ १३७. सेंघव--प० २३१. संसा—प० १, सैया-प० १८२, १८३. सोधत-प॰ ३, १६, ६४, ७६, 1E1, 288, Zo 81, 208, 30% 388, 380, 48E 388, 370, 221, 380,

₹₹=, 801, 209, 818,

४२३, ४२४. हरावतिया-प० ११८ सोमेबो--इ० २४६. हवादरा-प० १८७. मोडाराम की मऊ-दू० २१३. हताल काट-द० २१६. मोनगिर ( जालार )-प॰ ११२. हथवापुर-र० ४८२. योनायी-- २० ११६. हथुँडिया--दु० ३३७. सोनासर--द० ३४३ सोनेही-प॰ १६७. हन्मानगढ़-द्० २०१. क्षेत्रम नदी—ग० ३. ⊏६ हमीरगढ़-प॰ ३२, ६४, सीमनाय-प॰ १०१, २२०. दू॰ हमीरपुरा--प॰ ७७, ११७, ₹₹1. हरटाया--प० १=०. सेम्पेक्ट<del>--</del>कु० १. हरदेसर--द॰ ४१६. मोयला-इ० ४०१. हरमम जाळ—५० २४३ मोरठ—प॰ १३१ १११, २२१. हरमसर-ए० २४१. रू० ४८, २२४, २२१, २२८, हरमाडा-प० १८, १६. हरराज की लोहदी--- दू० ३५६. 288, 250, 288, 200, हरिगड-प॰ १०३. 334, 832, 822, 840. इसदी घाटी---१० ६३, १६४, सोल समा—प॰ **१३**= इलयद्-द् २१८, ४३७, ४६०, मोलावास-प० ११६. मोलिवाई--रू० २१८. 263, 262, 268, 268, 864, 860, 868, 800, मीवायिमा--रू. ३७३. मोहद्-प॰ ६, ११८. 201. इस्रोड-दे॰-"इस्रवद्"। मोरो घाट-य- ११६. हवेली मोधीबी-पा कर स्याख दे।र-तृ - 10. इांसी-पा ११६, मूक २०१ हाजीवास-प॰ ६४. ह इंत्रवहाला--र॰ वर. हादोधी-प॰ १०१, १४२. दुलार—३० १६६. Feg. ४८ हरसा—र्• २०६. हायळ-प॰ ११६. इदया-पृ० ३०३. हापासर-प॰ ३०४. २०७, ३१६,

tol.

( १७१ )

हाबुर---द्० २१६. हालार-दृ ० ४६०. हाली वादा-प॰ ११८, हि गोल-दृ० २७६. हि गोला की वासणी-द्० ४२३. हि डोखा--प० १०४, १११. हिर्मलगढ़-द्० ४८२ हिसार-प॰ १६६, दू० २०६.

हीमा--द् ः ३६३. शीरादेसर्-प॰ १८०. दू० ४०१ हुजासी—दू० २१६.

हणार्व-प॰ १७६. हुवश-प० ह.

हर्मुज-दृ० २४०.

हेडमठी-प० ११८. हेमराज सर-द् ३४३.